| वीर            | सेवा     | म निद | ₹  |
|----------------|----------|-------|----|
|                | दिल्ल    | ी     |    |
|                |          |       |    |
|                |          |       |    |
|                | *        |       |    |
|                | _        | _     |    |
|                | <u> </u> | 2-7   |    |
| कम संख्या<br>೨ | 33,      | 9 L   | _  |
| गल नं०         | - Q      | ও দ   | 7) |
| वण्ड           |          |       |    |

### श्रीवृद्धिचन्द्रगुक्स्यो नमः।

### कलिकालसर्वस्त्रश्री हैमचन्द्राचार्ध्यप्रणीतं

# योगशास्त्रम्।

े सो अपावितर जस शिला है।

विदाइतवोगसम्बद्दे श्रीवीरनावाय विस्तिमासिक । फ चिर्ण विवेद कि संख्यावनोधाय संया विधास्त्रते ॥१॥ इति तुकान नाम नामुकारिकीयः—

नमो दुर्वारसमाद्भिरिवारनिवारिक। रान्तर पर्हते योगिनावाय महावीराय ताविन

राधिऽपि चत्र मञ्चावीरायेति विश्वैष्यपदम्। विशेषेण र क्रार्द्देयोर्भप्रकीति वीरः।

जमे सङ्ग निदारकति वलावा तैपसा च विरा तपोवीव्यं बुक्क तैकावीर क तपोवीव्यं बुक्क तैकावीर क त्राव्यवज्ञ का विद्याद्या वीर: महीन चाहें स्वावीर: प्रति अकामनोति: । )

#### योगमास्त्रे

ंचरवाङ्क्ष्मियीखितसमेवशिखरप्रकम्ममानमदीतखीक्षसिर् चरवाङ्ग्रहान्यास्त्र सम्बद्धाः स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र तिशयविश्वितन वास्तीव्यतिना नाम निर्मेग्रे तत्पुनरनादिवभवपक्ठपीठकर्गं सस्यूक्षर में मासुइ: ॥ २५ ॥ भगवता। वर्षमान इति तु नाम महर्न्ह वितन्दतः । दिवार्थ इति च जनपदेन । तक्ष्मां पूर्वजनानाम् ॥ २६ ॥ विशेषणानि । तेसु सङ्गृताधेप्रस्थ ततस परमेष्टरम्। मकाश्वनी तत्र पूर्वार्डेनायासाध्नमनं प्रत्यपद्यत ॥ २०॥ रागादयस्तदणमीन भगवतः हं निष्कमार्णं महीरमम्। **स्कलसुरासुरमनुजजनित्रपू**डसीदम्बज्ञासीच तं प्रमु: ॥ २८॥ गीगिनायावेळनेन तु जान्या यासीहरिमें विषभीषणा। गंबी विमलवेदलवलावलोईले जिप्ला पणी स समतास्तम्॥ २८॥ गृधिने अखनेन त.र। ४ तबैव स्वामी तदनुकम्पया। पासकः। पासकत्वं च<sub>ाराय</sub> महतां हि प्रवृत्तयः॥ ३०॥ िषासिष्ठकंदेशनाडारेच्<sub>था दृष्टा</sub> विस्नयस्रोरलोचनाः । मादेशिवादीनासिव । वसपालाय ततीपससपुर्दतम् ॥ ३१ ॥ भगवतो नारे तिरीभूव यथेष्टं पावलोष्ट्रीभः। चिजनुरनिन्नास्ते पदगस्य महातानः ॥ ३२ ॥ े तथाप्यविचलातं तं वीच्य विस्थासाजिनः। यष्टिभिर्धद्यामास्तिकटीमूव तत्तनम् ॥ ३३ ॥ चास्यन् जनानां ते गोपास्ततस्तवागमन् जनाः। ववन्दिरं संहावीरमसङ्खं सङ्गरगम् ॥ ३४ ॥

### पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिक पार्सस्यकि । निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्तामिन नमः ॥ २॥

पनगस्य की धिकत्वं पूर्वभवं स्थितकी धिकगी व्रत्वेन । बुध्यस्य की धि-केति भगवता तथैव भाषितत्वेन च सुरेन्द्रस्य तु क्रीधिकत्वं की धिकाभिधानात् । पादस्पर्धेष प्रवगस्य दश्चन बुद्धा सुरेन्द्रस्य च भक्तविश्वेन । निर्विशेषमनस्त्रत्वं च भगवती देषरागविशेष-रहितत्वेन माध्यस्यात् ॥

सम्मदायगम्बद्यायमधेस्तथाहि-

श्रीवीरः प्राणतस्वर्गपुष्णोत्तरविमानतः ।

पूर्वजन्मार्ज्जितीजस्तितीर्थकनामननाकः ॥ १ ॥

श्रानत्रयपवित्रात्मा सिंदार्थट्रपविमानि ।

तिम्मलाकुची सरस्यां राजहंस द्वागमत् ॥ २ ॥ (युग्मं)
सिंहो गजी द्वषः सामिषेकश्रीः स्नक् मग्गी रविः ।

महाध्वजः पूर्णकुषः पद्मसरः सरित्यतिः ॥ ३ ॥

विमानं रत्नपुष्णस्य निर्दूमाग्निदिति भागत् ।

देवी चतुर्द्भस्वप्रानपश्चत्तत्र गर्भमे ॥ ॥

तैलोक्योद्योतकद्वदानवासनकम्मकत् ।

प्राप्त नारकजन्तूनां चषदत्तसुखासिकम् ॥ ५ ॥

प्रभुः सुखं सुखेनैव जन्म प्राप ग्रमे दिने ।

तत्नालं दिक्रमार्थेष स्तिकन्धाणि चिक्तरे ॥ ६ ॥

#### ं योगमास्त्रे

भय जयाभिषेकाय सत्वीताक जगव्यभूम्। मैरुमूर्दि सुधर्मोन्द्र: सिंहासनमशित्रियत् ॥ ७ ॥ इयन्तं वारिसभारं कथं स्वामी सिष्टिष्यते। द्वाग्रग्रहे मन्नेण भित्तकोमल्चेतसा ॥ ८॥ तदाग्रक्षानिरासाय जीलक्ष परमेश्वरः। मेर्गेनं वामवादाङ्काग्रेण न्यपीडयत्॥ ८॥ शिरांसि मेरीरनमनमस्तर्त्तीमव प्रभुम्। तदन्तिकमिवायात्मचलंश्व क्षलाचलाः॥ १०॥ भतुच्छमुच्छलन्तिसा स्नातं कर्त्तुमिवार्सवाः। विवेपे सलरं तत्र नर्त्तनाभिमुखेव भूः॥ ११ ॥ किमेतदिति सञ्चिन्यावधिज्ञानप्रयोगतः। सीलायितं भगवती विदासको विडीजसा ॥ १२॥ खामियनचसामान्धं सामान्धी माद्रशी जनः। विदाक्करोतु माहातांत्र कथकारं तवेदशम्॥ १३॥ तिकाष्यादुष्कृतं भूयाचिन्तितं यक्षयाऽन्यथा । इतीम्ट्रेण ब्रवाणेन प्रणेमे परमेखरः ॥ १४ ॥ सानम्दं वादितातोद्यं चक्रे प्रक्रेर्ज्यगहुरोः। तीर्थमन्त्रोदकैः पुर्खेरभिषेकमहोस्रवः ॥ १५ ॥ मभिषेकाजलं तत्तु सुरासुर्नरीरगाः। ववन्दिरे सुष्टु: सर्वाष्ट्रीणं च परिचिष्टिपु: ॥ १६ ॥ प्रमुखावजनानीटा वन्दनीया सदप्यभूत । गुरूणां किल संसर्भासीरवं स्थातवीरिय ॥ १०॥

निवेग्येभानधकाके सीधकोंन्द्रोऽप्यय प्रस्म । . स्वपियला'ऽर्चियलाराचिकं कलिति तुष्ट्वे ॥ १८॥ नमीऽर्हते भगवते खयम्बुहाय वेधसे । तीर्वेद्वरायादिक्तते पुरुषेषूत्रमाय ते॥ १८॥ नमो लोकप्रदीपाय लोकप्रकोतकारिये। लोकोत्तमाय लोकाधीयाय लोकहिताय ते॥ २०॥ नमस्ते पुरुषवरपुष्डरीकाय शक्षवे। पुरुषसिंहाय पुरुषेकगन्धदिपाय ते ॥ २१ ॥ चन्नदीयाभयदाय बीधिदायाध्वदायिने । धर्मेदाय धर्मेदेष्टे नमः शरणदाय ते ॥ २२ ॥ धर्ममार्थये धर्मनेत्रे धर्मीकचिकिए। व्याहत्तच्छन्नने सम्यक्षानदर्भनधारिण ॥ २३॥ जिनाय ते जापकाय तीर्णाय तारकाय च। विसुताय मोचकाय नमी ब्हाय बोधिने ॥ २८ ॥ सर्वेज्ञाय नमस्तभ्यं खामिने सर्वेदर्शिने । सर्वातिगयपात्राय कमाष्ट्रकनिष्दिने ॥ २५॥ तुभ्यं चेत्राय पात्राय-तीर्थाय परमात्राने । 🚁 स्याहादवादिने वीतरागाय सुनये नमः ॥ 🤏 🐙 पुन्यानामपि पुन्याय महद्भ्योऽपि महीयके चाचार्याचामाचार्याय च्येहानां क्याय**रे नम: ॥** २० ॥

<sup>(</sup>१) क स ग अर्द्धविस्ताय क्ष्मारात्रिकमसावीत्।

नमी विश्वभूवे तुम्बं बीगिनाबाय बोगिने। थावनाय पवित्रायानुसरायीसराय 🔻 🛚 २८ ॥ 🦪 योगाचार्याय सम्बद्धासमाय प्रवराय च । चवाय वाचलतये 'मङ्गलाय नमोऽस् ते ॥ २८ ॥ नमः पुरस्ताद्दितायैककौराय भास्ते । **अभूर्भुव:खरिति वाक्**खवनीयाय ते नम: ॥ ३० ॥ नमः सर्वेजनीनाय सर्वार्थायास्ताय च उदितन्त्रधार्यायायाय पारमताय ते ॥ ३१ ॥ नमस्ते टिच्चीयाय निर्व्विकाराय तायिने। वज्रस्वभनाराचवपुषे तत्त्वहम्बने ॥ ३२ ॥ नमः कालवयन्नाय जिनेन्द्राय खयभवे। ज्ञानवस्वीर्यतेज: ग्रत्येष्वयमयाय ते ॥ ३३॥ पादिपंसे नमसुग्यं नमस्ते परमेष्ठिने। नमसुभ्यं महेशाय ज्योतिस्तत्त्वाय ते नमः ॥ ३४ ॥ तुभ्यं सिद्वार्थराजिन्द्रज्ञस्त्रीरोदधीन्दवे । सहावीराय धीराय विजगत्स्वासिने नमः ॥ ३५ ॥ दति स्ता नमसारा गरहीता परमेश्वरम्। चानीय तटचर्च मातुरर्पयामास वासवः ॥ ३६ ॥ स्वदंशहिषकरकार्यश्रं पितरी तदा। नामचेयं विद्यतुर्वेद्यमान इति प्रभोः ॥ २०॥

<sup>(</sup>१) समाक्ताम।

मीऽइंपूर्विकवा भन्नै: नेब्बमान: स्राह्मेः। ह्या पीगृषदर्षिन्ता सिश्वनिव वस्तव्यराम् ॥ ३५-॥ षष्टीत्तरसङ्खेष सञ्चर्गेरपसचितः। निसर्नेच गुर्चेद्री वयसा वर्ड्य क्रमात्॥ ३८ ॥ राजप्रते: सवयोभिः समं निःसीमविक्रमः । वयोऽनुक्पक्रीडाभि: कदाचित्कीडितं ययौ ॥ ४०॥ तदा जात्वावधिज्ञानायाध्येसरसभं करि:। <sup>१</sup> भीरा **पनुमञ्जा**वीरमिति वीरमवर्णयत ॥ ४१ ॥ चोभयिषामि तं 'धोरमेषोऽहमिति मसरौ। षाजगामामरः कोऽपि यत्र कोडकमुहिसः ॥ ४२॥ कर्वत्यामनकोकोडां राजप्रभैः सह प्रभौ। सो ५ववेष्टद्विटपिनं भुजगीभूय मायया ॥ ४३ ॥ तलालं राजपुरेषु विवस्तेषु दिशोदिशि । ं स्मिता रक्ष्मिवोत्चिष्य तं चिचेप चितौ विभु: ॥ ४४॥ सत्रीडाः क्रीडितं तत्र कुमाराः पुनराययुः। कुमारीभूय सीऽप्यागासर्वेऽप्यादहहुस्तहम् ॥ ४५ ॥ पादपार्थं कुसारिभ्यः प्राप प्रथमतः प्रभुः। यदा कियदसुष्येदं यो स्रोकामं मिन्नकी के अद् सम्बगाना वसः पासासन्ये काकायना एक का

<sup>(</sup>१) च च वीरा ।

<sup>(</sup>२) च पीरस्।

<sup>(</sup>३) का व्यविष्टत्।

जिन्हे भगवता तह जतसासीदयं पणः। जयेदाइह स हान्यान एष्टमारुह्म वाह्येत ॥ ४८ ॥ चारुद्यावाहयदास्त्रानिव वीरः कुमारकान । चार्रोइ सुरखावि एष्टं एष्टो महीनसाम् ॥ ४८ ॥ ततः करानं वेतानकपमाधाय दृष्ट्यीः। भूधरानव्यधरयन् प्रारब्धी वर्षितुं सुर: ॥ ५० ॥ वक्की पातालक खेऽस्य जिक्कया तत्त्वकायितम्। पिङ्गेसुङ्गे शिर:श्रेले केशैर्दावानलायितम् ॥ ५१ ॥ तस्यातिदार्षे दंष्टे यभूतां क्रकचाक्रती। जान्त्रंस्यमाने प्रकारशक्याविव सोचने॥ ५२॥ घोषारसे महाघीर महीधरगृहे इव। भक्तरीभङ्गरे भीमे सहोरम्याविव भवी ॥ ५३॥ व्यरंसीहर्द्दनाचासी यावत्तावक्रहीजसा । चाह्य मुष्टिना एष्टे खामिना वामनीक्षत: ॥ ५४ ॥ एवं च भगवहैं धं साचात् कर्येन्द्रवर्णितम्। प्रमुं नत्वात्मरूपेण निजं धाम जगाम सः ॥ ५५ ॥ मातापित्रभ्यामन्येयुः प्रारब्धेऽध्यापनीत्सवे। षाः सर्वेत्रस्य शिष्यत्यमितीन्द्रस्तम्पास्थितः ॥ ५६ ॥ उपाध्यायासंने तिस्मन्वासवेनीपवेशित:। प्रगम्य प्रार्थितः स्नामी यन्द्रपारायणं जगी ॥ ४० ॥

<sup>(</sup>१) क घ छ वीर्थं।

इदं भगवतेन्द्राय प्रीतं ग्रव्हानुगासनम् 🏗 उपाध्यायेन तच्छुला लोकेचेन्द्रमितीरितम् ॥ ५६ ॥ मातापित्रोरनुरोधादष्टाविंगतिवसरीम्। कथियुग्रहवासिऽस्थात्प्रवच्योत्कगिरुतः प्रभः ॥ ५८ ॥ षय पूर्णीयुषीः पित्रोदेवभूयशुपेयुषीः। र्द्रडाञ्चने परिवच्यां निरीही राज्यसम्पदः॥ ६० ॥ भनवसा इते चारं चैपीरिति सगत्रदम्। भावीका ज्यायसा मन्दिवर्डनेनीपरोधितः॥ ६१ ॥ भावती यतिरेवाहं नानाभरणभूषितः। कायोक्षर्गं त्रयंश्वित्रशालिकायामवस्थितः ॥ ६२ ॥ एषणीयप्रासुकाद्यपानहत्तिमेहामनाः। वर्षमेनं नयमपि भगवानत्यवास्यव् ॥ ६२ ॥ तीर्थं प्रवर्त्तयेत्वभ्यधितो लोकान्तिकामरै:। यथाकामीनमर्थिभ्यो दानं दातुं प्रचक्रमे ॥ ६४ # द्वैतीयीकेन वर्षेण विनिर्मायातृणां भुवन्। भीवभद्राज्यश्चियं खामी मन्यमानस्त्रवाय ताम् ॥ ६५ ॥ सर्वेदेवनिवायैय क्षतनिवासगीयावः। सहस्रवाद्यामारुष्टा मिबी चन्द्रप्रभाभिधाम् ॥ ६६ ॥ ज्ञातबद्धवने गला सर्वसावद्यवद्भीनात्। प्रवच्चासयहीदऋयतुर्धप्रहरे प्रभुः ॥ ६० ॥ जगवानीगतान् भावान् प्रकाशयद्य प्रभीः। चानं सुरीयं संजन्ने मन:पर्ययसंज्ञकम् ॥ ६८ ॥

ततस गला सन्दायां कर्नारपासस्विधी। गिरीन्द्र इव निष्कम्पः कायोक्षर्गं व्यवाद्विभः ॥ ६८ ॥ गोपालेनाथ यामिन्धां निकारणजतक्ष्या। उपद्रोतं समारिभे भगवानात्मवैरिका ॥ ७० ॥ चयेन्द्रेणावधिज्ञानाळाचे प्रभुमुपद्रवन् । स द:श्रीलो महाश्रेलमाखुश्रैष निख्रविव ॥ ७१ ॥ कस्याणीभितारागाच यकः प्रभुपदान्तिकम्। नष्टो मल्लागां च स गोपहतकः क्वित्॥ ७२॥ ततः प्रदक्षिणीकत्य तिर्मुद्दी प्रणिपत्य च। इति विज्ञापयाञ्चेने प्रभः प्राचीनवर्ष्टिषा ॥ ७३ ॥ भविष्यति द्वादशास्त्रान्युपसर्गपरस्परा। तां निषेधितुमिच्छामि भगवन् पारिपार्श्विकः॥ ७४॥ समाधि पारयिलेन्द्रं भगवान् चिवानिति । नापेचा चित्रिरेऽर्हन्तः परसाहायिकं क्वचित् ॥ ७५ ॥ ततो जगहर: शीतसेख: शीतमय्खवत्। तपस्तेजोद्रासोकोऽधिपतिस्तेजसामिव ॥ ७६ ॥ भीण्डीर्यवान् गज इव सुमेरुरिव निस्रलः। सर्व्यसर्गान् सिंहण्यस यसैव हि वसुत्थरा ॥ ७० ॥ प्रकोधिरिव गक्षीरो स्गेन्ट इव निर्भय:। मिष्याद्दर्यां दुरालोकः सहुतो ह्यवाडिव ॥ ७८ ॥ खित्रकृतिवैकाकी जातसामा महोजवत्। गुप्तेन्द्रयः कूर्मा इवाश्विरिवेकामादत्तद्वतः ॥ ७८ ॥

निरम्ननः शक्त इव जातरूपः सवर्णवत । विप्रमृतः खग इव जीव इवास्त्रसहितः ॥ ५० ॥ व्योमवानात्रयो भाषण्डपचीवाप्रमहरः। यशोजिनोदलमिवोपलेपपरिवर्ज्जित: ॥ ८१ ॥ यती मिने हणे स्तेष खर्णे आर्मिन मणी सदि। ामुत्र सुखे दु:खे भवे मीचे समाश्य: ॥ ८२ ॥ निष्कारणैककार्खपरायणमनस्त्या। मज्जइवोदधी सुम्धसुहिधीषुरिदं जगत्॥ ८३॥ प्रभुः प्रभक्षन द्वाप्रतिबद्धोऽब्धिमेखसाम् । नानायामपुरारखां विजहार वसुन्धराम् ॥ ८४ ॥ देशं दिच्चवावासमवाप्य प्रभुरम्बदा । श्वेतम्बीं नगरीं गच्छित्रत्यूचे गोपदारकै: ॥ ८५ ॥ देवार्यायसञ्चः पत्याः खेतस्वीसुपतिष्ठते । किस्वन्तरेऽस्य कनकखनाच्यस्तापसात्रमः॥ ८६॥ स कि द्विवयसपेंगाधिष्ठितो वर्त्ततेऽधना। वाबुमाचैकसञ्चारोऽप्रचारः पत्तिलामपि ॥ ८० ॥ विद्याय तदम् माग्नं वक्रीणाप्यमुना व्रज। सवर्शेनापि किं तेन कर्णच्छेदो भवेदात:॥ ८८॥ तं चाहिं प्रभुरज्ञासीदादसी पूर्वजकानि। चपकः पारचकार्थं विष्टर्तुं वसतेरगात्॥ ८८॥ गच्छता तेन मच्छूकी पादपातादिराधिता। त्रालीचनार्थमेतस्य दर्शिता सुझनेन सा ॥ ८०॥

सीऽय प्रत्युतमण्डूकीर्दर्भयन् लोकमारिताः। जर्व चुन्नं मया चुद्र किमेता चपि मारिता: ॥ এং ॥ तृशोकोऽभूत्ततः चुक्कोऽमंस्त चैवं विश्वदधीः। महानुभावी यदसी सायमालीचियण्यति ॥ ८२ ॥ त्रावस्यकेऽप्यनालोच्य यावदेष निषेदिवान्। चुक्ककोऽचिन्तयत्तावदिस्मृतास्य विराधना॥ ८३॥ श्रसारयच तां भेकीमालीचयसि किं नहि। चपकोऽपि क्रुघोत्याय चुइं इन्मीति घावित:॥ ८४॥ कोपास्यस् ततः स्तभे प्रतिपत्त्व व्यपदात । विराधितत्रामण्योऽसी ज्योतिष्केष्ट्रपद्यत ॥ ८५ ॥ स चुता कनकखले सहस्राईतपस्तिनाम्। पत्युः कुलपतेः पत्नाः प्रतोऽभूत्कीशिकाद्वयः ॥ ८६ ॥ तत्र की शिक्रगोवला दासवन्येऽपि की शिकाः। त्रत्यन्तकोपनत्वाच स ख्यातयण्डकीधिक: ॥ ८० ॥ श्राबदेवातिथिलं च तिस्मन् कुलपती गते। श्रसी कुलपतिस्तव तापसानामजायत ॥ ८८ ॥ मुच्हेया वनखण्डस्य सोऽन्तर्भाग्यवहर्निशम्। चदाकस्थापि नादातुं पुष्यं मूलं फलं दलम् ॥ ८८ ॥ विश्रीर्णमपि योऽग्टह्लाइने तत फलादिकम्। उत्पादा परशं यष्टिं लोष्टं वा तं जधान सः ॥ १०० ॥ फलायलभमानालु सीदन्तस्ते तपस्तिनः। यतिते लगुडे कांका इव जम्मु हिंगोदिशम्॥ १॥

ष्यन्येयः काण्टिकाहेतोः कीश्विके बहिरीयुषि । चभाङ्च भीङ्च राजन्याः खेतम्बरा एत्य तद्दनम् ॥ २ ॥ चय व्यावर्त्तमानस्य गोपास्तस्य न्यवीविदन्। पश्च पश्च वनं के श्विद्ध ज्यते भज्यते तव ॥ ३ ॥ जाञ्चल्यमानः क्रोधेन इविषेव इताग्रनः। श्रक्षग्रहधारमुद्यम्य कुठारं सोऽभ्यधावत ॥ ४ ॥ राजपुतास्ततो नेग्नः ध्येनादिव ग्रक्तस्यः। स्वलिता च पपातायं यमवता इवावटे ॥ ५ ॥ पततः पतितस्तस्य सन्धाखः परशः शितः। शिरो दिधाकृतं तेन ही विपाकः कुकमीणाम्॥ ६॥ स विपद्य वनेऽचैव चण्डोऽहिर्द्ग्विषोऽभवत्। क्रोधस्तीवात्वस्थो हि सह याति भवान्तरे॥ ०॥ श्रवध्यं चैष बोधाई इति बुद्धरा जगद्गकः। त्रात्मपीडामगणयनुजुनैव पथा ययौ ॥ ८ ॥ त्रभवत्पदसञ्चारसुखमीभूतवालुकम्। उदपानावहल्ल्यं ग्रुष्कजर्नरपादपम् ॥ ८॥ जीर्सपर्संचयास्तीर्सं कीर्सं वस्तीकपर्वतै:। स्थलीभूतोटजं जीसीरखं न्यविश्रत प्रभुः॥ १०॥ तत्र चाय जगवायो यचमण्डिपकाम्तरे। तस्थी प्रतिसया नासाप्रान्तवित्रान्तजोचन:॥११॥ ततो दृष्टिविषः सप्पः सद्यो स्त्रमितं बहिः। विनाविरसरिज्ञा कानरातिस्खादिव ॥ १२ ॥

भ्रमन् सीऽनुवनं रेखसंकामद्रीगलेखया । खान्ना लेखामिव लिखनी चाचने जगद्गुरुम् ॥ १३॥ श्रव मां किमविज्ञाय किसवज्ञाय कीऽप्यसी। भाः प्रविष्टो निराग्रङ्गं निष्कम्यः ग्रङ्कवत् स्थितः ॥ १४ ॥ तदेनं भस्रसादच करोमीति विचिन्तयन । चाधायमानं कोपेन फटाटोपं चकार सः॥ १५॥ ज्वालामानामुद्रमन्या निर्देष्ठन्या लताद्रमान् । भगवन्तं दृशापश्यत्सारमृत्कारदारुषः ॥ १६ ॥ दृष्टिञ्चालास्ततस्तस्य ज्वलन्यो भगवत्तनौ। विनिपेतुर्दुरालोका उस्का इव दिवी गिरौ ॥ १० ॥ प्रभोमेन्हाप्रभावस्य प्रभवन्ति स्न नैव ताः। महानिप मक्सेकं किं कम्पयितुमी खरः ॥ १८॥ दारुदाइं न दम्धोऽसावद्यापीति क्राधा ज्वलन्। दर्भ दर्भ दिनकरं द्रगुज्वालाः सीऽसुचत्पृनः ॥ १८ ॥ सम्प्रवासु प्रभी वारिधाराप्रायासु तास्त्रि । ददंश दन्दशूकोऽसी नि:शूक: पादपङ्कते॥ २०॥ दष्टा दष्टापचक्राम खविषोद्रेकदुर्घादः। यत्पतस्य दिषाकान्तो ग्रह्मीयादेष मामपि॥ २१॥ दशतीऽप्यसक्तत्तस्य न विषं प्राभवसभी। गोचीरधाराधवलं केवलं रक्तमचरत्॥ २२॥ ततय पुरतः स्थिला किमेतदिति चिन्तयन्। बीचाञ्चको जगनायं वीचापनः स पन्नगः॥ २३॥

ततो निरूप रूपं तदनुरूपं जगहुरोः। कान्तिसौम्यतया मङ्चु विध्याते तदिसोचने 🥍 उपसदं च तं जाला बभाषे भगवानि मित्। २॥ चगडकी शिक बुडास्त बुडास्त नहासा। श्रुता तह्नगवदाक्यमूहापीकृतविग्रहः॥ ३ ॥ पत्रमस्य समुत्पेदे सार नेनिमेषविलोचन:। स तिः प्रदक्षिणी<del>क कारा</del>प्रतिमया प्रभुः ॥ ४ ॥ निष्कषायः समनम्बां सभावां परिवारितः । कतानधनक मार्यामानिक दिवीक साम् ॥ ५ ॥ प्रथमापत्रमज्ञान्नग्री: पर्वेहिस्तिस्मिस्तवा । कुत्राप्यन्यत मृत्र संस्थातीतै: प्रकीर्णकै: ॥ ६ ॥ द्ति तुण्डं ित्या सङ्सैरङ्गरस्त्रः। तस्थी तथैव रं: ककुम् चतस्यपि॥ ०॥ परेषासुपक्षः सेनापरिवीतेश्व सप्तभिः। भगवन्तं त्र्ाभियोग्यैः नित्विचिकादिभिः ॥ ८ ॥ गोपालक्ष्मः कालं विनोदैरतिवाह्यन् । हचाः चिषकोकाईं प्रकः सिंहासने स्थितः ॥ ८ ॥ एपचानकी चात्वा भगवनां सथास्थितम । रत्याय पादुके त्यक्कोत्तरासङ्गं विधाय च ॥ १० ॥ जान्यसयं भुवि न्यस्य सव्यं च न्यस्य किस्न । यमस्विनावन्दिष्ट भूतनन्यस्तमस्तकः ॥ १९ ॥

**ष्टतिकायकारिखो गच्छन्यस्तेन वर्धना ।** ागं हैयङ्गवोनेनाम्बच्यन् पस्यग्रुख तम् ॥ ३५ ॥ भक्ष मा: प्रविष्टी । भा: प्रविष्टी । ्यमहेस्तस्य कलेवरम्॥ ३६॥ तदेनं भस्रसादच्यः भाभायसानं कोपेन फट ज्वालामालामुदमन्या निर्दृष्ट्रीऽहिपुष्ट्रयः॥ ३७॥ भगवन्तं दृशापश्चत्स्मारफृत्कार्यः पिपीलिकाः। दृष्टिज्वानास्ततस्तस्य ज्वनन्यो ग्रेगः॥ ३८॥ विनिपेतुर्दुरालोका उल्ला इव दि<sup>तीरगः।</sup> प्रभोमेहाप्रभावस्य प्रभवन्ति सा नैःययौ ॥ ३८ ॥ महानपि मरुकोरं किं कम्पयितुमी टाक्टाइं न दग्धोऽसावद्यापीति ऋधिताम्। दर्भ दर्भ दिनकरं दृग्जालाः सीऽमुच सम्पद्मासु प्रभी वारिधाराप्रायासु तास्त्र<sup>१४०</sup> ॥ २॥ ददंग्र दन्दशूकोऽसी नि:श्क: पादपङ्कजोह--दष्टा दष्टापचक्राम खिवषोद्रेकदुर्क्यदः। यत्यतमादिषाकान्तो ग्रह्मीयादेष मामपि ॥ ? द्यतोऽप्यसञ्जत्तस्य न विषं प्राभवस्रभी। तारे गोचीरधाराधवलं केवलं रक्तमचरत्॥ २२॥ तत्रव पुरतः स्थिला किमेतदिति चिन्तयन्। बीक्ताञ्चक्रे जगवायं वीकापनः स पत्रगः ॥ २३ ॥

अनुयाममनुपुरं विश्वरन् विभुरत्वदा । हडभूमिमनुपाप बहुकीच्छक्तलाकुलाम ॥ १ ॥ पैढालग्रामं निक्षा पेढालाराममन्तरा। क्षताष्ट्रमतपः कभा पोसासं चेत्यमाविश्त ॥ २ ॥ जन्तूपरीधरहितमधिष्ठाय शिलातलम्। भाजानुसम्बत्भुजो दरावनतविग्रहः ॥ ३ ॥ स्थिरीकतान्तः करणो निर्निमेषविकोचनः। तस्यी तत्रैकरात्रिक्या सहाप्रतिसया प्रभः ॥ ४ ॥ तदा यकः सधयायां सभावां परिवारितः। सहस्रेयतुरश्रीत्या सामानिकदिवीकसाम् ॥ ५ ॥ तयस्त्रंगस्तायस्त्रंग्रे: पर्वेतिस्तस्भिस्तवा । चतुर्भिर्जीकपासैय संस्थातीतै: प्रकीर्णकै: ॥ ६ ॥ प्रत्येकं चतुरशीत्या सष्टस्रीरङरचर्कः । हटावदपरिकरै: ककुम् चतस्रविष ॥ ७ ॥ सेनाधियतिभिः सेनापरिवीतेश सप्तभिः। देवदेवीमर्णेराभियोग्यै: किस्विषिकादिभि: ॥ ८ ॥ मुर्थ्यवयादिभि: कालं विनोदेरतिवाइयन्। गोप्ता दिच्चलोकाई प्रकः सिंहासने स्थितः ॥ ६ ॥ चविष्णानती जासा भगवन्तं तथास्वितम्। उत्थाय पादुकी त्यक्कोत्तरासङ्गं विधाय च ॥ १० ॥ जान्वसयं भुवि न्यस्य सर्यं च न्यस्य किस्न । यक्षस्विचावन्दिष्ट भूतलम्बस्तमस्तकः ॥ ११ ॥

समुखाय च सर्व्वाङ्गोदञ्चद्रोमाञ्चकञ्चकः । श्वीपतिकवाचेदसुहिश्य सकलां सभाम् ॥ १२ ॥ भो भोः सर्वेऽपि सौधर्मवासिनस्तिदशोत्तमाः। ऋणुत श्रीमहावीरस्वामिनी महिमाद्गुतम्॥ १३॥ दधानः पश्चसमितीर्गुप्तिवयपविवितः । क्रोधमानमायालोभानभिभूतो निरास्तवः ॥ १४ ॥ द्रव्ये चेत्रे च काले च भावे चाप्रतिबद्धधी:। क्चैकपुद्रलन्यस्तनयनो ध्यानमास्थित:॥ १५॥ त्रमरैरसुरैर्यचैरसोभिक्रगैर्नरैः। वैलोक्येनापि शक्येत ध्यानाचालयितुं नष्टि ॥ १६ ॥ इत्याकर्ष्ये वचः शाक्रं शक्रसामानिकः सुरः। ललाटपद्दचटितसृकुटीभङ्गभीषणः ॥ १७ ॥ कम्पमानाधरः कोपान्नोज्ञितायितलोचनः। भभयो गाढमिष्यालसङ्गः सङ्गमकोऽवदत् ॥ १८ ॥ मर्त्यः समणमात्रोऽयं यदेवं देव वर्ष्यते । स्वच्छन्दं सदसदादे प्रभुत्वं तच कारणम् ॥ १८ ॥ देवैरपि न चाल्योऽयं ध्यानादित्युद्वटं प्रभो:। कयं धार्येत इदये धते वा प्रोचित कयम् ॥ २०॥ रुद्दान्तरिच्च:ंुशिखरैर्मू लैरुदरसातल:। यैः किलोरस्थते दोष्णा सुमेक्लीष्ट्लोलया ॥ २१ ॥ सकुलाचलमेदिन्याः प्रावनव्यक्तवेभवः। येषामेषोऽपि गण्डूषसुकरो मकराकरः॥ २२॥

यधेकभुजदर्खेन प्रचर्खाञ्चत्रसीसया। उदरित सहानेकभूधरां ये वसुन्धराम् ॥ २३ ॥ तेवामसमऋदीनां सुराचाममितीजसाम । इच्छासम्पर्वसिद्धीनां मर्त्यमात्रः कियानयम्॥ २४॥ एषोऽहं चालियथामि तं ध्यानादित्युदीर्थ सः। करेण भूमिमाइत्योदस्थादास्थानमण्डपात्॥ २५॥ त्रार्हेन्तः परसाहाय्यात्तपः कुर्वन्त्यखिल्डितम् । माजासीदिति दुर्वेद्धिः शक्रेण स उपेचितः ॥ २६ ॥ तती वेगानिकोत्पातपतापतवनाघनः। रौद्राक्तिर्द्रालोको भयापसरदपराः॥ २०॥ विकटोरखलाघातपुञ्जितग्रहमण्डल:। स पापस्तव गतवान् यवासीत्परमेश्वर: ॥ २८ ॥ निष्कारणजगद्यमं निरावाधं तथास्थितम । श्रीवीरं पर्यतस्तस्य मसरो वृद्धेऽधिकम् ॥ २८ ॥ गीळीाणपांसनः पांश्रवृष्टिं दृष्टीऽतनिष्ट सः। त्रकार्ष्डघटितारिष्टास्परिष्ठाज्जगत्रभोः ॥ ३०॥ विधुर्विधुन्तुदेनेव दुर्दिनेनेव भास्तरः। पिदधे पांश्रपूरिण सर्वाङ्गीयं जगत्रभु: ॥ ३१ ॥ समन्ततोऽपि पूर्णानि तथा श्रोतांसि पांश्रभिः। यथा समभवत्खामी निष्वासीच्छासवर्ज्जित:॥ ३२॥ तिनमात्रमपि ध्यानाव चचान जगहुरः। कुलाचलवलति किंगजै: परिण्तरिपि॥ ३३॥

भपनीय ततः पांशुं वजतुन्हाः पिपीलिकाः । स समुत्पादयामास प्रभोः सर्व्वाङ्कपौलिकाः ॥ ३४ ॥ प्राविशक्षेकतोऽङ्गेषु खैरं नियंयुरन्यतः। विध्यन्तस्तीकातुन्हाग्रेः सूची निवसनेष्विव ॥ ३५ ॥ निर्भाग्यस्थेव वाञ्चासु मोघीमृतासु तास्वि । स दंशान रचयामास नाकत्यान्ती दुरालनाम् ॥ ३६ ॥ तेषामिकप्रहारेण रक्तेगीचीरसीदरै:। चरित्रस्ववायः सनिर्भर द्रवाद्रिराट् ॥ ३० ॥ तैरप्यचीभ्यमाणेऽय जगदाधे स दुर्भति:। चक्रे प्रचण्डतुण्डाग्रा दुर्किवारा घृतेलिकाः॥ ३८॥ शरीरे परमेशस्य निमम्बसुखमण्डलाः । ततस्ताः समलक्षन्त रोमाणीव सहोत्यिताः ॥ ३८ ॥ ततोऽप्यविचलचित्ते योगचित्ते जगहरी। स महाहसिकांस्रके ध्यानव्रसनिस्यो ॥ ४० ॥ प्रलयाम्निस्फ्लिङ्गाभास्तप्ततोमरदाक्षै:। तिऽभिन्दन् भगवद्दे लाङ्ग्लाङ्गरकग्टकै: ॥ ४१ ॥ तैरप्यनाकुले नाथे कूटसङ्कल्पसङ्कः । सोऽनल्पान् कल्पयामास नकुलान् दयनाकुलान् ॥ ४२ ॥ खिखीति रसमानास्ते दंशाभिर्भगवत्तनुम् । खर्खखर्ष्डस्त्रोटयन्तो मांसखर्डान्यपातयन् ॥ ४३ ॥ तैरप्यक्षतक्षयोऽसी यमदोईग्डदाक्णान्। चल्लाटफटाटोपान् कोपायायुङ्क पदागान् ॥ ४४ ॥

चाचिर: पादमापीच महाबोरं महोरगाः। भवेष्टयक्षष्ठावृत्तं कपिकच्छ्सता इव ॥ ४५ ॥ प्रजन्नुस्ते तथा तब स्फुटन्ति स्न फटा यथा। तवा दशन्ति सायघाऽभच्यन्त दशना पपि ॥ ४६ ॥ उदाम्तगरसेष्येषु सम्बमानेषु रक्त्वत्। स वजदशनानाम् सूषकानुद्योपदत्॥ ४०॥ स्वास्यक्षं खनकासएनुर्नखेदन्तिर्मुखेः खरैः। मोमूब्रामाणास्त्रवैव चते चारं निचिचिपु: ॥ ४८ ॥ तेष्वप्यकिचित्रतेषु भूतीभूत इव क्रुधा। उद्दुष्डदन्तमुसलं इस्तिकृपं ससर्क्ष सः ॥ ४८ ॥ सोऽधावत्यादपातेन मेदिनीं नमयस्विव। **उड्डम्बदस्तहस्तेन नभस्तस्त्रोटयत्विव ॥ ५० ॥**. कराग्रेण ग्रहीला च दुर्वारेण स वारण:। दूरमुक्कालयामास भगवन्तं नभस्तले ॥ ५१ ॥ विभीर्य कण्यो गच्छत्वसाविति दुराभय:। दनावुक्य स व्योकः पतन्तं सा प्रतीच्छति ॥ ५२॥ पतितं दन्तघातेन विध्यति स्म मुहुर्मुहु:। वचसो वजकितनात् समुत्तस्यः स्फुलिङ्गकाः ॥ ५३ ॥ न ग्रशाक वराकोऽसी कर्त्तुं किञ्चिद्धि द्विप:। यावसावस्रस्के करिणीं वैरिणीमिव ॥ ५४ ॥ चल्लक्ष्यक्रद्रमाभ्यां भगवन्तं विभेद सा । खैरं भरीरनीरेण विषेश्वेव सिवेच च ॥ ५५ ॥

करेको रेखसाइते तस्वाः सारे सुराधमः। पिशाचकपमकरीयाकरीत्कटदंडूकम् ॥ ५६ ॥ ज्वालाजालाकुलं व्याप्तं व्यायतं वक्ककोटरम् । पभवद्गीषमं तस्य विद्वमुख्डिमिव ज्वलत्॥ ५०॥ यमीकस्तोरणस्तभाविव प्रीसिभिती भुजी। घभूच तस्य जङ्गोर तुङ्गं तासदुमोपमम्॥ ५८॥ स साइष्टासः फेल्कुवैन् स्फूर्ज्जीत्कलिनारवः। कित्तिवासाः कर्तृकास्द्रगवन्तसुपाद्रवत् ॥ ५८ ॥ तिस्मन्नपि हि विध्याते चीणतैलप्रदीपवत्। व्याव्ररूपं कुधावातः शीवं चक्री स निर्वृषः ॥ ६० ॥ षय पुष्कक्कटाक्कोटैः पाटयविव मेदिनीम् । वृत्कारप्रतिग्रब्देय रोदसीं रोदयमिव ॥ ६१ ॥ दंष्ट्राभिवेषमाराभिनेखरैः श्लमोदरैः। त्रव्ययं व्यापिपर्त्ति सा व्यान्नो भुवनभर्त्तरि ॥ ६२ ॥ तत विच्छायतां प्राप्ते दवदन्ध इव दूमे। सिंदार्घराजित्रश्रालादेव्यो रूपं व्यथत्त सः॥ ६३॥ किमेतद्ववता तात प्रकान्तमतिदुष्करम्। प्रत्रच्यां सुच सास्ताकं प्रार्थनासवजीगणः ॥ ६४ ॥ वृद्यावशरणावावां त्यन्नवाद्यन्दिवर्दनः । वायस्रोत सरेहीनदीनैर्थलपतां च ती ॥ ६५ ॥ (युग्गं) ततस्तयोर्विलापैरम्यलिप्तमनसि प्रभी। भावासितं दुराचारः स्त्रन्थावारमकस्ययत्॥ ६६॥

तवानासाद्य दृषदं सुदः सादर घोदने । चुक्रीपरे प्रभो: पादी कत्वा स्थासीमकत्वयत् ॥ ६० ॥ तलालं व्यालितस्तेन जच्चाल व्यलनोऽधिकम । पादमूखे जगद्रर्सुभिरेरिव दवानल: ॥ ६८ ॥ तप्तस्यापि प्रभोः स्वर्णस्येव न श्रीरहीयत। ततः सुराधमस्त्री पक्षणं दार्णकणम् ॥ ६८ ॥ पक्षणोऽपि प्रभोः कच्छे कर्णयोर्भुजदच्छयोः। जक्योस सुद्रपसिपस्तराणि व्यलस्वयत्॥ ७०॥ खगैषचुनवाघातैस्तवा दद्रे प्रभोस्तनुः। यया च्छिट्रमताकीर्णा तत्पञ्जरनिभाभवत्॥ ७१ ॥ तवाप्यसारतां प्राप्ते पक्षणे पक्षपत्रवत्। उत्पादितमहोत्पातं खरवातमजीजनत् ॥ ७२ ॥ भन्तरित्रे महाद्वजांस्त्योत्वेषं समुत्चिपन्। विश्विपन् पांग्रविश्वेपं दिश्व च यावकर्करान् ॥ ७३ ॥ सर्व्वतो रोदसीगभं भस्तापूरं च पूरवन्। उत्पाद्योत्पाद्य वातोऽसी भगवन्तमपातयत् ॥ ७४ ॥ (युग्सं) तेनापि खरवातेनापूर्णकामी विनिकंमे। युमल्युनकाक्षीऽसी द्राव्यं कालिकानिनम् ॥ ७५ ॥ भूसतोऽपि भ्रमयितुमलक्क्यींचविक्रमः। भ्रमयामास चक्रस्यमृत्पिण्डमिव स प्रभुम् ॥ ७६ ॥ अम्यमाणीऽर्णवावर्त्तनेव तेन मभस्तता । तदेकतामी न ध्यानं सनागपि जही प्रभु:॥ ७७ ॥

वचसारमनस्बोध्यं बहुधाऽपि कदिर्वतः। न चोभ्यते कथसइं भन्नागुर्यीमि तां सभाम् ॥ ७८ ॥ तटस्य प्राचनाग्रेन ध्यानं नश्यति नान्यया । चिन्तियिलेति चन्ने स कालचन्नं सुराध्रमः ॥ ७८ ॥ प्रकाय तदयोभारसञ्चयदितं ततः। उद्दधार सुर: ग्रैलं कैलासमिव रावण: ॥ ८०॥ पृथिवीं सम्पृटीकर्त्तुं क्षतं सन्धे पुटान्तरम्। उत्पन्ध कालचन्नं स प्रचिन्नेपोपरि प्रभो: ॥ ८१ ॥ ज्यांलाजासैन्च्यलद्भिदिंगः सर्वाः करालयन । उत्पपात जगद्रर्सर्यौर्वानल इवार्षवे ॥ ८२ ॥ कुलचितिधरचोदचमस्यास्य प्रभावतः। ममञ्जाजानुभगवानन्तर्वसुमतीतलम् ॥ ८३ ॥ एवभ्रतोऽपि भगवानयोचिददमस्य यत्। तितार्थिषवी विष्यं वयं संसारकारणम् ॥ ८४ ॥ कालचक्रहतोऽप्येष प्रपेदे पश्चतां न यत्। षगोचरस्तदस्ताषास्यायः क दशपरः ॥ ८५ ॥ पतुकुलैरपसर्गै: चुभ्येदादि कघचन । दति बुद्या विमानसः स पुरीऽस्थाद्वाच च ॥ ८६॥ महर्षे तव तृष्टोऽस्मि सखेन तपसीजसाः। प्राचानपेक्रभावेनारस्थानिवेष्ठवेन च ॥ ८० ॥ पर्याप्तं वपसानेन ग्रहीरक्रेशकारिका । नृष्टि बाषस माकार्थी: अक्षां यक्कामि कि तब ॥ ८८ ॥

इच्छामाचेष पूर्यम्ते यत्र नित्यं मनोरघाः। किमनेनेव देहेन लां खगें प्रापयामि तम्॥ ८८॥ पनादिभवसंरूढकसीनिमीचलचणम् । एकान्तपरमानन्दं मोचं वा लां नयामि किम् ॥ ८०॥ भग्रेषमण्डलाधीग्रमीलिलालितग्रासनम्। षधवानैव यच्छामि साम्त्राच्यं प्राच्यमृहिभि:॥ ८१ ॥ दुर्य प्रलोभनावाकौरक्षोभ्यमनसि प्रभौ। भप्राप्तप्रतिवाक्यापः पुनरेवमचिन्तयत् ॥ ८२ ॥ मोघोक्तरमनेनैतयास शक्तिविज्थितम्। तिंदरानीसमोधं स्याद्यदेकं कामशासनम्॥ ८३॥ यतः कामास्त्रभूताभिः कामिनीभिः कटाचिताः। हष्टा सहापुमांसीऽपि लुम्पन्तः पुरुषव्रतम् ॥ ८४ ॥ इति निश्चित्व चित्तेन निर्दिरेग सुराङ्गनाः। तिस्थासस्यायान् षट् प्रायुङ्क स ऋतूनिप ॥ ८५ ॥ क्रतप्रस्तावना मत्तकोकिसाकसमूजितै:। कन्दर्धनाटकनटी वसन्तत्रीरशोभत ॥ ८६ ॥ मुखवासं सज्जयन्ती विकसवीपरेखिभः। सैरन्त्रीव दिग्वधृनां ग्रीषनस्त्रीरजृग्भत ॥ ८० ॥ राज्याभिषेके कामस्य मङ्गल्यतिसकानिव। सर्वोष्ट्रं केतकव्याजात्कुर्व्वती प्राष्ट्रडाबसी ॥ ८८ ॥ स इस्रनयनीभूय नवनी लोत्पलच्छलात् स्तरमदिमवीहामां प्रश्नमी शश्मे विन् ॥ ८८

जयप्रशस्तिं कामस्य खेताचरसङ्घोदरै:। हेमन्तत्री सिंबेखेव प्रत्यये: सुन्दतुड्मसे: ॥ १०० ॥ गणिकेवोपजीवन्ती हेमन्तसुरभीसमम्। कुन्देश सिन्दुवारेश शिशिरत्रीरचीयत ॥ १ ॥ एवसुनूभमाषेषु सर्व्वर्तुषु समन्ततः। भीनध्वजपताकिन्धः प्रादुरासन् सुराङ्गनाः ॥ २ ॥ सङ्गीतिमव गीताष्ट्राः पुरी भगवतस्ततः । ताः प्रचक्रमिरे जैवं मन्त्रास्त्रमिव मार्ययम् ॥ ३॥ <sup>1</sup>तताधिस्त्रितलयं गान्धारयाम<sup>भ</sup>वस्वरम्। काभिषिदुदगीयन्त जातयः ग्रुडवेसराः ॥ ४ ॥ क्रमञ्जूमगैस्तानैर्यक्तैर्यञ्चनधातुभि:। प्रवीणावादयहीणां काचित्सकलनिष्कलाम् ॥ ५ ॥ स्पुटत्तकारधोङ्कारप्रकारैमेंघनिस्ननान्। काश्विच वादयामासुर्मृदङ्गांस्त्रविधानिष ॥ ६॥ नभोभूगतचारीकं विचित्रकरणोद्धरम्। दृष्टिभावैभवनवैः काश्विदम्बनरीतृतः॥ ७॥ दृढाङ्गहाराभिनयैः सद्यस्तुटितकचुका । बन्नती श्रवधिकालं दोर्मूलं काष्यदीइशत्॥ ८ ॥ दण्डपादाभिनयनच्छनात्मापि सङ्ग्रींडुः। चारगोरोचनागौरसूरसूखसदर्भयत्॥ ८॥

<sup>(</sup>१) च तलातिस्रवितवयम्।

स्वयच्छातकप्रस्थिहदीकरच्छील्या । कापि प्राकाश्यदापीसनाभि नाभिमग्डलम् ॥ १०॥ व्यपदिग्येभदन्तास्यहस्तकाभिनयं मुद्रः । गाडमङ्गपरिष्वङ्गसंज्ञा काचित्र निर्ममे ॥ ११ ॥ सञ्चारयन्यनारीयं नीवीनिविडनच्छलात । ं <mark>नितस्बविस्वपालकं का</mark>चिटाविरभावयत् ॥ १२ ॥ श्रङ्गभङ्गापदेशेन वश्वःपीनोन्नतस्तनम । सुचिरं रोचयामास काचिद् रुचिरलोचना ॥ १३ ॥ यदि लं वीतरागोऽसि रागं तम्रस्तनोषि किम्। ग्ररीरनिरपेच्छेहले वचीऽपि किंन न:॥ १४ ॥ दयासूर्यदि वासि त्वं तदानीं विषमायुधात । भकार्ष्डाकष्टकोदर्ष्डादस्मान वायसे कथम ॥ १५॥ उपेचरे कौतुकेन यदि नः प्रेमलालसाः। किञ्चिकातं हि तद्युतं मरणान्तं न युष्यते ॥ १६ ॥ स्वामिन् कठिनतां सुच पूरयास्मनारेषान्। प्रार्वनाविमुखी माभूः काश्विदित्यूचिरे चिरम् ॥ १७ ॥ एवं गीतातोद्यहत्तै'विकारेराङ्गिकैरपि। चाटुभिय सुरस्तीयां न चुच्चोभ जगव्रभुः ॥ १८ ॥ एवं रात्री व्यतीतायां ततो विहरतः प्रभी:। निराह्यस्य वन्तासान् सुराधम उपाद्रवत् ॥ १८ ॥

भद्दारक सुखं तिष्ठ खैरं भ्रम गतोऽखाइम्।

पर्तासानी बुवनेवं खिनः सङ्गमकोऽगमत्॥ २०॥

कर्माणैवंविधेनायं क वराको व्रजिष्यति।

न शकाते तारयितुमस्माभिरिप तारकै:॥ २१॥

एवं भगवतिस्तां तन्वतस्तत्र गच्छति।

हशावभूतां क्रपयोद्यास्मे मन्यरतारके॥ १२२॥ ३॥

एवं देवतां नमस्तत्य मुक्तिमार्गं योगमभिधिसमुस्तच्छास्तं प्रस्तीति ।

श्रुताक्षोधेरिषगम्य सम्प्रदायाच सहुरोः। स्वसन्वेदनतश्चापि योगशास्त्रं विरच्यते॥ ४॥

इह नानिणीतस्य योगस्य पदवास्त्रप्रवस्थेन शास्त्रविरचना कर्त्तु-मुचितिति। योगस्य चिहेतुको निर्णयः ख्याप्यते। शास्त्रतो गुरु-पारम्पर्यात् स्वानुभवाच तं त्रिविधमपि क्रमेणाच । स्रुतास्त्रीधेः सकाशादिधगम्य निर्णीय योगमिति शेषः। तथा गुरुपारम्पर्यात् तथा स्वसन्वेदनादेवं विधा योगं निस्तिस्य तच्छास्तं विरच्यते। एतदेव निर्व्वक्षमे वच्छति।

या ग्रास्तात्स्वगुरीमुंखादनुभवाश्वात्रायि किश्वित् क्वित् योगस्योपनिविद्विकिपरिषश्चेतसम्बारिषो । श्रीचौनुक्यकुमारपालन्यपेतरत्यर्थमभ्यर्थना-दाचार्येष निवेशिता पिष्ट गिरां श्रीहमनन्द्रेस सा॥१॥४॥

#### योगस्वैव माज्ञाकामाज्ञ ...

योगः सर्व्वविपद्वत्नीविताने परग्नः शितः। चमूलमन्द्रतन्त्रं च कार्मगणं निर्देतिश्रियः॥ ५॥

सर्वे। विषद पाध्यासिक-पाधिभौतिक पाधिदैविकलचणाः तासातिविततत्वादक्षीकपास्तासां वितानः समूहस्तप तीस्यः परग्रयोग दत्यनर्थपरिहारो योगस्य फलम्। उत्तरार्देनार्थप्राप्ति-मीचलच्याः परमपुरुषार्थकपाया मूलमन्त्रतन्त्वपरिहारेण कार्याणं संवननं योगः कार्याणं हि मूलमन्त्रतन्त्विधीयते। योगस्य मूलादिरहित एव मोचलच्यीवशीकरणहेत्रिति॥५॥ कारणोच्छेदमन्तरेण न विषक्षचणस्य कार्यस्थोच्छेदः शकाः क्रियत

इति विपत्कारणपापनिर्घातहेत्तः योगसाह—

भृयांसोऽपि हि पाग्नानः प्रलयं यान्ति योगतः। चग्डवाताद्वनघना घनाघनघटा द्रव ॥ ६॥

बह्रन्यपि पापानि योगात्रलयसुपयान्ति प्रचर्डवातीहूता श्रति-घना मेघघटा इव ॥ ६॥

> स्थादेतदेकजन्मोपार्ज्जितं पापं योगः चित्रयादिष श्रनेकभवपरम्परोपात्तपापस्य तु निर्मूलनं योगादसभावनीयमित्याह्य-

चिगोति योगः पापानि चिरकालार्ज्जितान्यपि । प्रचितानि यथैधांसि चगादेवाशुश्चिणः ॥ ७॥ यथा चिरकासमीसितान्वपीत्वनानि चयमात्रप्रचितोऽप्यक्तशः क्रमातुर्भस्मसाक्तरोति। एवं योगः चयमात्रेचैव चिरस्रचितपाप-संचयचमी भवतीति॥ ७॥

योगस्य फलान्तरमाह—

## कप्रविष्ठुग्मसामर्शसर्व्वीषधिमद्वर्धयः। सिमान्नत्रीतोलब्धिश्च यौगं ताग्डवडम्बरम्॥ ८॥

महिशान्दः प्रत्येकमि सम्बध्यते । कम स्रेमा विपुषुसारः पुरीष-मिति यावत् । मलः कर्णदन्तनासिकानयनजिह्नोद्धवः भरीर-सभ्यवसः । पामभी इस्तादिना सर्भः सर्वे विष्मृतकेशनखादय एका प्रमुक्तास भीषधयो योगप्रभावाकार्ष्ट्रयो भवन्ति । प्रयथा महर्षयो विभिन्ना एवाणुत्वादयः । तथा स्रोतांसीन्द्रियाणि संभिन्नानि सङ्गतानि एकेक्यः सर्व्वविषयेस्तेषां बन्धियोगस्थेदं यौगं ताण्डवडम्बरं 'दर्भितम् ।

तथाहि योगमाहाक्ष्याद्योगिनां कफिवन्दवः।
सनत्त्वमारादेरिय जायन्ते सर्व्यक्ष्विदः॥१॥
सनत्त्वमारो हि पुरा चतुर्थयक्षवर्त्त्यभूत्।
घट्खण्डप्रथिवीभोक्षा नगरे हस्तिनापुरे॥२॥
कदाचित्र सुधकायां सभायां जातविद्ययः।
कृषं तस्त्राप्रतिकृषं वर्षयामास वासवः॥३॥

<sup>(</sup>१) स म च विस्तिस ।

राज्ञ: यनक्रमारस्य कुरुवंशियरोमये: । यदूपं न तदस्य देवेषु सनुजेषु वा ॥ ४ ॥ इति प्रशंसां कपस्यायद्यानात्मी सरी । विजयो वैजयन्तस पृथिकामवतेरतः ॥ ५ ॥ ततस्ती विप्रकृपेण कृपान्वेषण्डेतवे। प्रासाददारि तृपतेस्तस्ततुर्द्वास्त्रसिधी ॥ ६ ॥ पासीत् सनल्मारोऽपि तदा प्रारम्भजनः। मृत्तानि:शेषनेपयः सर्वाङ्गास्यङ्गमुद्दहन् ॥ ध ॥ हारस्थी हारपालेन हिजाती ती निवेटिती। न्यायवर्त्ती चक्रवर्त्ती तदानीमप्यवीविशतु ॥ ८ ॥ सनक्षारमासोका विस्मयस्रोरमानसी। भूनयामासतुमौं सिं चिन्तयामासतुत्र ती ॥ ८ ॥ ललाटपद्यः पर्यस्ताष्ट्रमीरजनिजानिकः। नेत्रे कर्णान्तवित्रान्ते जितनीबोत्पबल्विषी ॥ १०॥ दन्तच्छदी पराभूतपक्षविम्बीफलच्छवी। निरस्तश्रक्तिको कर्षों करहोऽयं पाञ्च जन्यजित् ॥ ११ ॥ करिराजकराकारतिरस्कारक्षरी भूजी। खर्षश्रैलशिकालक्षीविलुख्यकसुरस्थलम् ॥ १२ ॥ मध्यभागो सगारातिकिशोरोदरसोदरः। किसन्यदस्य सर्वाष्ट्रसच्चीर्वाचां न गीचरः ॥ १३ ॥ महो कोऽप्यस्य सावस्यसहित्युरो निर्मलः। बेनाभ्यक्तं न जानीमी क्योत्स्रयोड्पभामिय ॥ १४ ॥

ययेन्द्री वर्षयामास तथेदं भाति नान्यथा। मिया न खल् भावन्ते महाकानः कदाचन ॥ १५॥ किं निमित्तसिहायाती भवन्ती हिजसत्तमी। इयं सनक्षमारेष पृष्टी तावेवमूचतुः॥ १६॥ स्रोकोत्तरचमकारकारकं सचराचरे। भुवने भवतो रूपं नरशार्द् स गीयते ॥ १७ ॥ दूरतोऽपि तदाकर्ष्यं तरिङ्गतकुतृश्वती । विलोकयितुमायातावावामवनिवासव ॥ १८॥ वर्ष्यमानं यथा लोके श्रुश्रवेश्याभिरद्गतम्। क्रपं कृप तत्रीऽप्येतसविश्रेषं निरीस्थते ॥ १८ ॥ करे सनक्मारोऽपि चितविस्कुरिताधर:। इयं डि कियती कान्तिरक्षेत्रभ्यकृतरक्रिते॥ २०॥ इतो भूला प्रतीचियां चणमाचं दिजोत्तमी। यायविवर्वेदेखाभिरेष मज्जनकच्चः ॥ २१॥ विचिवरचिताकत्यं भूरिभूषणभूषितम्। कृपं पुनर्निरीचेयां सरक्षमिव काञ्चनम् ॥ २२ ॥ ततीऽवनिपतिः स्नाता कस्पिताकस्पभूषणः। साडम्बर: सदोऽध्यास्ताम्बररक्षमिवाम्बरम् ॥ २३ ॥ चनुचाती ततो विपी पुरोभूय महीपते:। निदध्यतुष तदूपं विषक्ती दध्यतुष ती ॥ २४ ॥ का तद्भुपं का सा कान्तिः का तक्षावस्थमप्यगात्। चनेनायस मर्चानां चणिकं सर्वमेव हि ॥ २५ ॥

रुपः प्रोवाच ती बस्मादृदृष्ट्या मां सुदिती पुरा । कस्मादकसादधना विषादमितनाननी ॥ २६ ॥ ततस्तावृचतुरिदं सुधामधुरया गिरा। महाभाग सुरावावां सीधभैस्वर्गवासिनी ॥ २०॥ मध्येसुरसमं धक्रसक्ते लडूपवर्णनम्। पयद्धानी तर्ष्टं मर्त्वमुखीगताविह ॥ २८ ॥ शकोष वर्णितं याहक 'ताहशं वपुरीचितम । रूपं तृप तवेदानीमन्यादृशमजायत ॥ २८ ॥ पधना व्याधिभिरयं कान्तिसर्व्वस्वतस्वरै:। देहः समन्तादाकान्तो निःश्वासैरिव दर्पणः ॥ ३०॥ यथार्थमभिधायेति दाक्तिरोहितयोस्तयोः । विच्छायं स्वं नृपोऽपम्बद्धिमग्रस्तिव हुमम् ॥ ३१ ॥ भिचन्तयच धिगिदं सदा गदपदं वपु:। मुधेव मुग्धाः कुर्व्वन्ति तबार्का तुच्छवुद्वयः ॥ ३२ ॥ गरीरमन्तरत्मवैद्योधिभिविविधेरिदम । दीखेते दावणेदीव दावकीटगणेदिव ॥ ३३ ॥ विष्ठः कथिष्यद्येतवरीचेत तथापि हि। नैययीधं फलमिव मध्ये क्वमिकुलाकुलम् ॥ ३४ ॥ चजा सुम्पति कायस्य तत्कासं रूपसम्पदम्। महासरीवरस्थेव वारिसेवालवसरी ॥ ३५ ॥

<sup>(</sup>१) च स ताडगेन प्ररेखितम् ।

शरीरं स्थते नाया कपं वाति न पापधी:। जरा स्मृति न जानं धिम् खरूपं यरीरिणाम् ॥ ३६ ॥ क्यं लविषसा कान्तिः भरीरं द्रविणान्यपि। संसारे तरलं सर्वे क्रायाजलविन्दवत् ॥ ३० ॥ भवाखीनविनामस गरीरस गरीरियाम। सकामनिर्कारासारं तप एव सङ्कत्पलम् ॥ ३८ ॥ इति सञ्जातवैराग्यभावनः पृथिवीपतिः। प्रवच्यां खयमादिलुः सुतं राच्ये न्यवीविशत ॥ ३८ ॥ गलीद्याने सविनयं विनयस्यस्यरितः। सर्व्वसावद्यविरतिप्रधानं सीऽयही सपः ॥ ४०॥ महाव्रतधरस्यास्य दधानस्योत्तरान् गुणान् । यामाद्वामं विश्वरतः समतैकायचेतसः ॥ ४१ ॥ गाढानुरागबन्धेन सब्वें प्रक्रतिसण्डलम् । प्रष्ठतोऽगात्करिकुलं महायूयपतेरिव ॥ ४२ ॥ ( युग्मं ) निष्कवायसुदासोनं निर्श्वमं निष्परियन्तम्। तं पर्युपास्य परमासान् कयश्चित्तवावर्त्तत ॥ ४३ ॥ वधाविधासभिचाभिरवालापयभोजनैः। व्याधयोऽस्य वहिंधरे सम्पूर्णेटीं इटैरिव ॥ ४४ ॥ कच्छूगोषञ्चरखासाकचिकुच्चचिवेदनाः । सप्ताधिसेहे प्रस्ताका सप्तवर्धेयतानि सः ॥ ४५ ॥ दु:सङ्गम् सङ्मानस्य तस्याप्रेषपरीवज्ञान् । चपायनिरपेक्स समपद्यका सम्यद्धाः ॥ ४६ ॥

चतान्तरे सुर्पतिः समुद्दिख दिवीकसः। ः द्वदि जातचमकारसकारेत्यस्य वर्षनम् ॥ ४० ॥ चनवर्त्तित्रियं त्यक्का प्रज्वनत् गपुनवत् । चही सनलामारोऽयं तप्यते दुस्तपं तपः ॥ ४८ ॥ तपोमाहाकालकास सर्वाखिप हि लिख्य । शरीरनिर्धेची धं खरीगात विकितात ॥ ४८ ॥ भयहधानी तहाकां वैद्यक्षधरी सरी। विजयो वैजयन्तस तसमीपस्पेयतः ॥ ५० ॥ जचतुस महाभाग किं रोगैः परिताम्यसि । वैद्यावायां चिकित्सावी विश्वं स्वैरेव भेषजें: ॥ ५१ ॥ यदि लमनुजानासि रोगपसापरीरकः। तदक्राय निग्रह्मीवो रोगानुपचितांस्तव ॥ ५२॥ ततः सनलुमारोऽपि प्रत्यूचे 'भोसिकिसकौ। दिविधा देखिनां रोगा द्रव्यतो भावतोऽपि च ॥ ५३ ॥ क्रोधमानमायास्रोभा भावरोगाः ग्ररीरिसाम। जमान्तरसहस्रानुगामिनोऽनन्तदुःखदाः॥ ५४॥ तांविकित्सितुमीशी चेद्यवां तर्हि चिकित्सतम्। चयो चिकितायो द्रव्यरोगांस्तदत पर्यतम् ॥ ५५ ॥ ततोऽङ्ग्लीं गलत्यामां शीर्षां खनापविष्या। लिया ग्रस्वं रवेनेव द्राक् सुवर्णीचकार सः॥ ५६॥

<sup>(</sup>१) कचली।

ततस्तामङ्ग्लीं खर्णेयलाकामिव भासतीम्। चालोका पादयोस्तस्य पेततुः प्रोचतुत्र ती ॥ ५० ॥ निरुक्पयिषु क्यं यी लामायातपूर्व्विषी। ताबेव ब्रिटगावावां सम्प्रत्यपि समागती ॥ ५८ ॥ सिहलिक्षरपि व्याधिवाधां सीटा तपस्यति । सनल्मारो भगवानितीन्द्रस्वामवर्णयत्॥ ५८॥ भावाभ्यां तदिशागत्य प्रत्यचेष परीचितम्। प्रत्यदिला च नला च ब्रिट्गी ती तिरोष्ट्रिती ॥ ६० ॥ एतविदर्भनमाचं कफलब्धेः प्रदर्भितम् । लब्धान्तरकथा नीता प्रत्यगीरवभीक्भिः॥ ६१ ॥ योगिनां योगमाश्वासत्रात्पुरीवमपि कल्पते । रोगिषां रोगनाभाय कुमुदामोदभाक्ति च ॥ ६२ ॥ मलः किल समान्नातो दिविधः सर्वदेहिनाम्। कर्णनेवादिजनौको हितीयस्व वपुर्भवः॥ ६३॥ योगिनां योगसम्मित्तमान्वात्मप्राहिविधोऽपि सः। कस्तूरिकापरिमनी रोगडा सर्व्वरोगिणाम्॥ ६४॥ योगिनां कायसंस्पर्धः सिञ्चविव सुधारसै:। चिषोति तत्चर्यं सर्वानामयानामयाविनाम् ॥ ६५ ॥ नखाः केगा रदासान्यदपि योगिमरीरगम । भजते भेषजीभावभिति सर्व्वीषधिः स्मृता ॥ ६६॥ तथाहि तीर्थनायानां योगस्त्रक्रवर्त्तिनाम । देशस्त्रिधकतस्तोमः सर्वस्तर्गेषु पूज्यते ॥ ६०॥

## विच--

मैचसुक्तमि वारि यदक्रसक्तमात्नाबदीवाम्यादिगतमिष सर्वरोगहरं भवति। तथा विषमृ च्छिता चिष यदीयाक्रसिक्तवात-स्वर्थादेव निर्विषा भवन्ति। विषसंप्रक्तमप्यसं यसुखप्रविष्टमिषवं भवति। महाविषव्याधिवाधिता चिष यहचः यवणमात्नाद्यहर्थ-नास वीतविकारा भवन्ति। एव सर्वोऽपि सर्वौषधिप्रकारः। एते कफादयो महर्षिक्याः। चथवा महर्षयो विभिन्ना एव। वैक्रियानस्वयोऽनेकधा चणुत्व-महत्त्व-सञ्चल-गुरुत्व-प्राप्ति-प्राकाम्य-हेशित्व-विश्वत-चप्रतिवातित्व-चन्तर्वान-कामक्षित्वादिभेदात्।

चण्रतमण्यरीरिवकरणम्। येन विसिच्छ्द्रमिष प्रविधित
तत्र च चक्रवर्त्तिभोगानिष भुङ्क्ते। मङ्खं मेरोरिष मङ्करयरीरकरणसामर्थम्। लघुत्वं वायोरिष लघुतरयरीरता। गुइत्वं
वचादिष गुइतरयरीरतया इन्द्रादिभिरिष प्रक्रष्टवर्लेष्टुं:सङ्ता।
प्राप्तिभूमिस्प्रस्य चङ्गुर्ख्यण मेदपर्व्वतायमिष प्रभाकरादिस्पर्यसामर्थम्। प्राकाम्यम् भूमाविव प्रविधतो गमनयितः:
तथा चित्वत भूमादुन्यज्ञननिमज्जने। ईशित्वं त्रेलोक्सस्य प्रभृता
तीर्थकरित्वद्येष्वरऋदिविकरणम्। विधत्वं सर्व्वजीक्वयोकरणलिक्षः। चप्रतिचातित्वं चित्रमध्येऽपि निःसङ्गगमनम्। चन्तर्वानमङ्ख्यक्पता। कामक्षित्वं युगपदेव नानाकारक्पविकरण्यतिः। इत्येवमादयो मङ्ग्वयः। चयवा प्रक्रष्टश्चतावरणवीर्यान्तरायस्योपयमाविभूतासाधारणमङ्गापद्वित्ताभा चनधीतदादशाङ्गचतुर्द्वयपूर्वो चपि सन्तो यमर्थं चतुर्द्वयपूर्वी निक्पयित

तिकान् विचारक्षकेऽप्यथेंऽतिनियुषप्रशाः प्राश्चमणाः। चन्येऽधीत-रोडिकीपश्चमग्रादिमहाविद्यादिभिरक्रेष्टप्रदेशिकाभि-रत्यविद्यादिभियोपनतानां भूयसीनामृहीनां प्रवमना विद्यावेग-भारवात विद्यापर्यमणाः। केविद्योजकोष्ठपदानुसारिव्दिविशेष-र्विवृक्ताः । सुक्रष्टवसुमतीक्षते चित्रे चित्र्यदकाद्यनेककारणविशेषा-पैचं बीजमनुपहतं यथानेकबीजकीटीप्रदं भवति तथैव ज्ञानावर-चादिच्योपग्रमातिग्रयप्रतिल्थादेकार्थबीजयवणे सति चनेकार्थ-बीजानां प्रतिपत्तारो बोजव्हयः। कोष्ठागारिकस्यापितानाम-सङ्घोर्षनामविनष्टानां भूयसां धान्यबीजानां यथा कोहेऽवस्थानं तथा परीपदेशावधारितानां श्रीतानामधेपत्रवीजानां भूयसामनु-स्वरसम्मरेकाविनष्टानामवस्थानाकोष्ठव्डयः। पदानुभारिकोऽनु-चीत:पदानुसारिण: प्रतिचीत:पदानुसारिण उभयपदानुसारि-षव । तवादिपदस्वार्थे प्रयं च परत उपश्रुत्य भाषम्बपदादर्भेषय-विचारवासमर्थपट्तरमतयो ऽनुत्रोत:पदानुसारिव्हयः । सन्खपद-आर्थं चर्यं च परत उपश्रुत्य ततः प्रातिकृत्येनादिपदादा चर्षचन्यविचारपटवः प्रतित्रीतःपदानुसारिबुद्दयः । सध्यपदस्यार्थे प्रतं च परकीयोपदेशादिशम्यादानाविधपरिच्छित्रपदसमूइ-प्रतिनियतार्थयत्योद्धिसमुत्तरणसमर्थासाधारणातिग्रयपटुविज्ञान-नियता उभयपदानुसारिब्हयः। बीजबुहिरेकपदार्थावगमादने-कार्यानामवगन्ता पदानुसारी लेकपदावगमात्पदान्तराणामव-सन्तिति विश्रेष:। तथा सनीवाकायवस्तिन:। तत्र प्रक्रष्टश्चानावरण-बीर्यानारायचयीपशमविशेषेच वस्तृषृत्यानार्मुहर्त्तेन सकलश्रुती-

दध्यवगाइनावदातमनसी मनोबलिन:। धन्तर्मुइसीन सकलग्रुत-वस्तुचारचसमर्था वाग्वलिन:। भ्रष्टवा पदवाक्यालङ्कारोपेतां वाचसुचैवचारयन्ती ऽविरश्चितवाक्कमाश्चीनकच्छा वाग्वस्थिन:। बीर्यान्तरायच्योपयमाविर्भूतासाधारणकायवनत्वात्रतिमयावितष्ठ-मानाः त्रमक्कमविरहिता वर्षमावप्रतिमाधरा बाहुबलिप्रश्रतयः कायबलिनः। तथा चौरमधुसर्पिरसतास्रविणी येवां पात्रपतितं कदबमपि चौरमधुसप्पिरसृतरसबीर्धविषाकं जायते वचनं वा गरीरमानसदु:खप्राप्तानां देहिनां चौरादिवसन्तर्पेकं भवति ते चौरास्रविणो मध्वास्रविणः सर्पिरास्रविणोऽस्तास्रविणयः। केचिदचीपिंदेयुक्तास्ते च दिविधा घचीयमहानसा घचीय-येषाससाधारणान्तरायच्योपश्रसाटत्यसावसपि पाचपतितमनं गौतमादीनामिव बहुम्यो दीयमानमपि न चीयते तेऽचीणमद्यानसाः। अचीणमहालयर्शिपाप्तास यत परि-मितभूपदेशेऽवतिष्ठको तबासंख्याता पपि देवास्तिर्यश्वी मनुष्याय सपरिवाराः परस्परवाधारिहतास्तीर्थवरपर्वदीव सुरूमासते। इति प्रजायमणादिषु महाप्रजादयो महर्षयो दर्शिताः।

> सर्वेन्द्रियाचां विषयान् ग्रक्कात्येकमपीन्द्रियम् । यग्रभावेन सन्धिनन्त्रीतीलब्दिस् सा मता ॥ १ ॥ ८ ॥

> > तथा---

चारबाशीविषाविधमनःपर्यायसम्पदः । बोगकल्पदुमस्येता विकासिकुसुमश्रियः ॥ ८ ॥ षतिश्रयचरवाचारणा षतिश्रयगमनादित्वर्धः । तक्षम्यचन्निक्षित्त्वर्धः । प्राशीविषनिक्षिनिष्णानुगण्डसामध्येम् । प्रविषण्णानस्किन्
मूर्त्तद्रव्यविषयं ज्ञानम् । मनःपर्ध्यायज्ञानस्किमेनोद्रव्यग्रयाची-करवशिक्षः । एता सन्ध्यो योगकत्वस्य कुत्तुमभूताः । फसं तु केवसञ्चानं मोचो वा । भरतमस्देश्युदाण्डरवाभ्यां वच्चते । तथाण्डि—

हिविधाबारणा न्नेया जङ्गाविद्योत्यमिततः।
तत्नाद्या रचकडीणं यान्येकोत्पातलीलया॥१॥
वलनो रचकडीणार्देकेनोत्पतनेन ते।
नन्दीब्बरे समायान्ति हितीयेन यतो गताः॥२॥
ते चीर्ध्वगत्यानेकेन समुत्पतनकर्मणा।
गच्छिन्ति पाण्डुकवनं नेर्ह्येलियिरःस्थितम्॥३॥
ततोऽपि वलिता एकोत्पातेनायान्ति नन्दनम्।
छत्पातेन हितीयेन प्रथमोत्पातम् मिकाम्॥४॥
विद्याचारणासु गच्छन्येकेनोत्पातकर्मणा।
मानुषोत्तरमन्येन हीणं नन्दीब्बराह्यम्॥५॥
तस्मादायान्ति चैकेनोत्पातिनोत्पतिता यतः।
यान्त्यायान्त्यूर्डमार्गेऽपि तिर्थ्यग्यानक्रमेण ते॥६॥

भान्धेऽपि बन्नुभेदायारणा भवन्ति। तद्यवा भाकाश्रगामिनः पर्याद्वावस्वानिषयाः कायोत्सर्गश्ररीरा वा पादोत्वेपनिचेपक्रमा-दिना स्वोमचारिणः। केचित्रु जलजङ्गाफलपुष्पयवश्रेक्यनिशिखा-धूमनीङारावस्वायनेषवारिधारामर्कटकातन्तुन्योतीरक्रियवनाद्या- सम्बनगतिपरिवासक्षयला:। जलसुपेख वापीनिक्रमासमुद्रादिख-प्कायिकजीवानविराधयन्तो जले भूमाविव पादीरचेपनिचेप-कुशला जलचारणाः। भुव उपरि चतुरङ्गलप्रसिते पाकामे जङ्गा-निन्नेपोरचेपनिपुका जङ्घाचारकाः । नानाद्रमफलान्युपादाय फला-ययप्राच्यविरोधेन फलतले पादोत्चेपनिचेपक्षप्रलाः फलचारणाः। नानाहमसतागुलापुषान्यपादाय पुष्पसूचाजीवानविराधयन्तः क्षस्मतलदलावलम्बनसङ्गतयः पुष्पचारणाः। नानाष्ट्रचगुलावीक्-क्षताविताननानाप्रवालतरूणपक्षवासम्बनेन पर्णसूच्यजीवानविरा-धयन्तवर्षोत्वेपनिचेपपटवः पत्रचार्षाः। चतुर्योजनशतोच्छितस्य निषधस्य नीलस्य चार्रेष्टङ्गिक्स्यां येणिमुपादायोपर्यक्षो वा पाद-पूर्वेकमुत्तरणावतरणनिषुणाः श्रेणिचारणाः । प्राम्निधिखासुपादाय तेज:कायिकानविराधयन्त: स्वयमदद्यमाना: पादविद्वारनिपुणा प्रग्निप्रिखाचारणाः। धूमवित्तिं तिरश्चीनामूईंगां वा प्रालम्ब्या-स्वितिगमनास्कन्दिनो धृमचारणाः। नीहारमवष्टभ्याप्कायिक-पीडामजनयन्ती गतिमसङ्गमामयुवाना नी हारचारणा:। श्रव-श्वायमात्रित्व तदात्रयजीवानुपरोधेन यान्तोऽवस्वायचारणाः। नभोवर्कान प्रविततजलधरपटलपटास्तरणे जीवानुपचातिचङ्क-मण्यभवो मेचचारचा:। प्राहृषेच्यादिजलघरादेविनिर्गतवारि-धारावसम्मनेन प्राणिपीडामनारेण यान्तो वारिधाराचारणाः। कुबहवासारासभाविनभः प्रदेशेषु कुबहवादिसम्बद्धमक्तं दक्तान्या-जन्यनपादोद्वरचनिचेपावदाता मर्कटकतम्नूनच्छिन्दमो यासी मर्कटकतन्तुचारणाः । चन्द्राकेश्वरूनचत्रायान्यतमन्योतौरश्चिसस्ब-

सेन भुवीव पादविश्वारक्षश्रकाः ज्योतीरश्मिचारणाः । पवनि-चनकदिन्मुखीन्मुखेषु प्रतिकोमानुकोमवर्त्तिषु तखदेशावकीमुपा-दाय गतिमख्यक्तितचरणविन्यासामास्कन्दन्ती वायुचारणाः ।

तपबरणमाहालगाहुणादितरतोऽपि वा।

पाशीविषाः समर्थाः स्युर्नियहेऽनुयहेऽपि च॥१॥

दृव्याणि मूर्त्तिमन्त्येव विषयो यस्य सर्वतः।

नैयत्यरहितं ज्ञानं तत्त्यादविधनचणम्॥२॥

स्यात्मनःपर्ययो ज्ञानं मनुष्यत्तेववर्त्तिनाम्।

प्राणिनां समनस्तानां मनोद्रव्यप्रकाशकम्॥ ॥॥

पट्टज्ञ विपुन्येति स्थात्मनःपर्ययो हिधा।

विश्वहाप्रतिपाताभ्यां विपुन्ततु विश्विते॥ ॥॥ ॥॥

केवलज्ञानलक्षणलोपदर्भनेन योगमेव स्तौति—

श्रहो योगस्य माहात्म्यं प्राज्यं साम्राज्यमुददृ ।

श्रवाप केवलज्ञानं भरतो भरताधिपः ॥ १०॥

भद्दी इत्याश्रयों प्राच्यं पुष्कलं साम्त्राच्यं चक्रवर्त्तित्वमुद्दहनेव न पुनस्यक्षराज्यसम्पत्। भरताधिपः षट्खण्डभरतचेवस्वामी। तथाहि—

> एतस्वामवसिष्यस्थामेकान्तस्वमारके। सागरीपमकोटीनां चतुष्कोटिमिते गते॥१॥ सागरीपमकोटीनां तिस्रभिः कोटिभिर्मिते। घरके सुवमानान्ति दितीयेऽपि गते सति॥२॥

तिहिकोटाकोटिमिते सुषमदः षमारके । पन्नगष्टमां श्रीषे च दिचिणाईस्य भारते ॥ ३ ॥ सप्ताभ्यन क्रलकरा इमे विमलवाइन:। चन्नुषांय यमस्री चाभिचन्द्रोऽय प्रसेनजित्॥ ४॥ मरुदेवय नाभिय तत नाभेगृहिन्छभूत्। मर्देवेति सच्छीलपविवितजगत्त्रया ॥ ५ ॥ त्तीयारस्य शेषेषु पर्वलचेषु संस्थया। चत्रयोती सार्डाष्ट्रमासे वर्षत्रयेऽपि च ॥ ६॥ तस्याय क्रची सर्वार्धविमानादवतीर्णवान्। चतुर्देशमहास्त्रप्रचितः प्रथमो जिनः ॥ ७ ॥ नाभिस मर्देव्यास तदा सम्यगजानतो:। खप्रार्धमिन्द्राः सर्वेऽपि व्याचक् : प्रमदोक्पदाः ॥ ८॥ ततः सखेन जातस्य शमेऽक्रि परमेशितः। षट्पञ्चाप्रतृदिक्मार्थः स्तिक सँ प्रचिकिरे ॥ ८ ॥ मेरमूर्डि विभं नीला क्रलीसङ्गे दिवस्पति:। तीर्योदकरभ्यविञ्चत्सं च हर्षायुवारिभि: ॥ १० ॥ वासवेन ततो मातुर्पितस्य जगद्गुरो:। धात्रीकर्याणि सर्वाणि विदधुर्विनुधिस्त्रयः ॥ ११ ॥ निरीच्य ऋषभाकारं लच्छीरी दक्षिण प्रभी:। चक्रतः पितरी नाम ऋषभेति प्रमोदतः ॥ १२ ॥ श्रमन्दं रददानन्दं सधारश्मिरिव प्रभः। तिदशाहारयोगेन पोषितो वन्धे क्रमात्॥ १३॥

प्रसेदार्यसदामीय उपासितुमुपागतः। चित्रतयद्भगवती वंशः क इंड कल्पताम् ॥ १४ ॥ भवगत्य तदाकृतमविश्वानतो विभः। तलरेच्चलतां लातं करीव करमचिपत्॥ १५॥ तां समर्प्य जगद्वर्त्तुः प्रयम्य च विद्धीजसा । इच्चाक्तरिति वंगस्य तदा नाम प्रतिष्ठितम् ॥ १६ ॥ वाल्यं कल्यमिवीक्षद्वा मध्यन्दिनमिवार्य्यमा । विभुविभक्तावयवं हितीयं शित्रिये वय: ॥ १७ ॥ यीवनेऽपि सदू रक्षी कमलोदरसोदरी। उणावकम्यावस्त्रेदी पादी समतली प्रभी: ॥ १८ ॥ नतार्त्तिच्छेदनायेव प्रपेदे चक्रमीशितः। सदास्थितयीकरेणोरिव दामाङ्गध्वजाः ॥ १८ ॥ खामिनः पादयोर्जच्यौनीनासदनयोरिव। शक्काभी तले पाणीं खस्तिक व विरेजिरे ॥ २०॥ मांसलो वर्त्तुलसुङ्गो भुजङ्गमफणीयमः । षाष्ट्रष्ठः स्वामिनो वस इव श्रीवसस्वाञ्चितः ॥ २१॥ प्रभोनिर्वातनिष्कम्पाः चिन्धदीपशिखोपमाः। मीरस्य ऋजवीऽङ्खो दलामीव पदास्रयोः ॥ २२ ॥ नन्धावर्ता जगइनुः पादाङ्ग्लितलेष्यभान् । यिकमानि चिती धर्मप्रतिष्ठाहेतुतां ययुः ॥ २३ ॥ यवाः पर्वस्तकुत्तीनामधोवापीभिरावभुः। उपा दव जगसच्मीविवाद्याय जगस्मो:॥ २४॥

बन्दः पादाञ्जुबस्येव पार्शिवृत्तायतः प्रयुः । पङ्ग्राष्ट्रसिफविनां फवामविनिभा नखाः ॥ २५ ॥ हेमारविन्द्मुकुलकर्षिकागोलकत्रियम्। गूढी गुल्फी वितेनाते नितान्तं स्वामिपादयी: ॥ २६ ॥ प्रभी: पादावुपर्यानुपूर्व्या कुर्यवदुवती । **पप्रकायसिरी क्रिश्वच्छवी लोमविवर्जिती ॥ २० ॥** पन्तर्भग्नास्थिपिशितपुष्यसे क्रमवर्त्तुंसे। एणीजङ्गाविडम्बिन्धी जङ्गे गौर्यौ जगत्पते: ॥ २८ ॥ जानुनी सामिनोऽधातां वर्सुले मांसपूरिते। तूनपूर्णिपिधानानाः चिप्तदपेणक्रपताम् ॥ २८ ॥ जरू च सदुनौ स्निग्धावानुपूर्व्येष पीवरी। बिभराचक्रतुः प्रीढकदसीस्तक्यविश्रमम्॥ ३०॥ खामिन: बुद्धरखेव मुक्ती गृढी समस्विती। प्रतिगृढं च पुंचिक्नं कुलीनस्येव वाजिनः ॥ ३१ ॥ तचासिरमनिकोचमऋखादीर्घमञ्रथम्। सरलं सदु निर्लीम वर्त्तुलं सरभीन्द्रियम्॥ ३२॥ गीतप्रदक्षिणावर्राग्रन्थ्युत्तैकधारकम्। प्रवीभक्षावर्त्ताकारकोग्रस्थं पिन्तरं तथा॥ ३३॥ षायता मांसना खूना वियाना कठिना कटि:। मध्यभागस्तनुत्वेन कुलिगोदरसोदरः ॥ ३४॥ नाभिवेभार गन्भीरा सरिदावर्शविश्रमम्। कुची चिन्धी मांसवन्ती कोमली सरली समी॥ ३५ ॥

चधादवः खलं खर्चिवाष्ट्यं वसुवतम्। श्रीवसरत्यीठाइं श्रीसीसाविदिकाश्रियम् ॥ २६॥ हटपीनीवती स्नन्धी कनुग्नलकुरीपमी। पलारोमोत्रते कच्चे गन्धस्त्रेदमसोजिसते॥ ३०॥ पीनी पाणिफणिच्छत्री भुजावाजानुसम्बती। चचनाया नियमने नागपात्राविव त्रियः ॥ ३८ ॥ नवास्त्रपद्मवातास्त्रतसी निष्कर्मकर्ष्यो । पस्तेदनावपच्छिद्रावुषाी पाषी जगत्पते:॥ ३८ ॥ दण्डचक्रधनुर्भस्यत्रीवसक्तियाकुर्ये:। ध्वजाञ्जचामरच्छप्रश्रुजुन्भाव्यिमन्दरै:॥ ४०॥ मकर्षभसिंहाखरयखस्तिकदिगाजै:। प्रासादतोरणहीयैः पाणी पादाविवाक्किती ॥ ४१ ॥ चक्रुष्ठाक्रुलयः शोणाः सरलाः शोणपाणिजाः। प्ररोहा इव कल्पद्रोः प्रान्तमाणिक्यपुष्पिताः॥ ४२॥ यवाः सष्टमग्रीभना खामिनोऽङ्गन्तपर्वसु । यमोवरतुरक्रस्य पुष्टिवैभिष्टाहितवः॥ ४३॥ चक्र्लीमूर्षस विभोः सर्वसम्यक्तिशंसिनः। दधुः प्रदिचणावर्त्ता दिचणावर्त्तराष्ट्रताम् ॥ ४४ ॥ क्षच्चादुदरषीयानि जगन्ति बीखपीत्यभान् । मंख्यालेखा इव तिस्त्रो लेखा मूले करामयो:॥ ४५॥ वर्त्तुलोऽनितदीर्घय लेखात्रयपवित्रित:। गभीरध्वनिराधत्ते कष्टः कम्युविडम्बनाम् ॥ ४६ ॥

विमलं वर्त्तुलं कान्तितरिक्क वदनं विभी:। पीयुषदीधितिरिवापरी सान्छनवर्ज्जित: ॥ ४० ॥ मख्णी मांसली सिग्धी कपोलफलकी प्रभी:। दर्णगाविव सौवर्गी वाम्बन्धारी: सहवासयी: ॥ ४८ ॥ चन्तरावर्त्तसभगी कर्णी स्वत्यान्तवस्विती। प्रभोर्मुखप्रभासिन्धुतीरस्थे ग्रुक्तिने इव ॥ ४८ ॥ षोष्ठी विम्बोपमी दन्ता दाविंगल्लन्दसोदराः। क्रमस्मारा क्रमोत्तकृवंशा नासा महिशितः॥ ५०॥ मक्रसदीर्घ चिनुकां मांसलं वर्त्तुलं सदु। मैचकं बहुलं ख्रिम्धं को मलं क्रमञ्जूतायिन: ॥ ५१ ॥ प्रत्यग्रकस्पविटिपप्रवासार्गकोमसा । प्रभोक्तिंद्वानितस्यूला दादशाङ्गागमार्थस्: ॥ ५२ ॥ भन्तरा क्रथाधवले प्रान्तरक्ते विलोचने । नोन्तस्कटिकशोणास्ममणिन्यासमये इव ॥ ५३ ॥ ते च कर्णान्तवित्रान्ते कज्ञसम्बामपद्मणी। विकखरे तामरसे निलीना लिक्कले इव ॥ ५४ ॥ विभराञ्चन्नतुर्भर्त्तुः म्यामने क्वटिने भ्ववी। दृष्टिपुष्करिणीतीरसमुद्भिवलतात्रियम् ॥ ५५ ॥ विधालं मांसलं हुसं मस्यं कठिनं समम्। भानस्वनं जगद्वर्त्तुरष्टमीसीमसीदरम् ॥ ५६ ॥ भुवनस्वामिनो मीसिरानुपूर्वी समुद्रतः । दभावधोमुक्तीभूतकावसम्बद्धाचारिताम् ॥ ५० ॥

मीलिक्दने महेशस्य जगदीयत्वर्यसिनि। इत्तमुत्तुङ्गमुष्पीषं भित्रिये कसमत्रियम् ॥ ५८॥ केशायकाशिरे सृद्धि प्रभोर्श्वमरमेचकाः। क्रिश्वाः कोमलाः सिग्धाः कालिन्छा इव वीचयः ॥५८॥ गोरोचनागर्भगौरी सिम्धस्तच्छा खगावभौ। खर्णद्रविचित्रेव तनी विजगदीशितः॥ ६०॥ स्टूनि अमरखामान्यदितीयोहमानि च। बिसतन्तुतनीयांसि सोमानि स्वामिनस्तनी ॥ ६१ ॥ उत्प्रज्ञनुदामीदः खासी विस्नेतरत्पलम्। गोचीरधाराधवलं रुधिरं च जगत्पती: ॥ ६२ ॥ दत्यसाधारपीनीनालचपीर्लिचतः प्रभः। रते रज्ञाकर इव सेव्यः कस्येष्ठ नाभवत्॥ ६३॥ पन्येयः क्रीड्या क्रीड्डालभावानुरूपया । मियो मियुनकं किञ्चित्तले तालतरोरगात्॥ ६४॥ तदैव दैवदुर्योगासमध्यावरसूईनि । तिड्रिण्ड द्वरिग्डेऽपतत्तालफलं महत्॥ ६५॥ प्रहतः काकतालीयन्यायेनाम्बेव मर्भाणि । विषयो दारकस्तत्र प्रथमेनापमृत्युना ॥ ६६ ॥ कालध्या गते तिसांस्तहितीया नितम्बिनी। गृथभाष्टा कुरक्षीव विक्तंत्रस्थजडाभवत्॥ ६०॥ चकाण्डसुद्गराघातेनेव तेनापसृख्ना । बभृदुर्मृच्छितानीव मिथुनान्यपराख्यपि॥ ६८ ॥

तानि तामग्रतः कला नारी पुरुषवर्ज्जितांम्। किंकर्राव्यविमृदानि श्रीनाभेरपनिन्धिरे ॥ ६८ ॥ एवा हबभनायस्य धर्मप्रती भवत्विति । प्रतिजयाह तां नाभिनेंत्रकौरवकौ मुदीम् ॥ ७० ॥ भन्यदा तु 'विभोक्छलाग्भीगफलकर्भणः। षागादिन्द्री विवाहार्थे हन्दारकगणान्वितः ॥ ७१ ॥ ततः खर्णमयस्तभभाजिशुमणिपुतिकम्। घनेकनिर्गमद्वारमकार्षुर्मग्रहपं सुराः॥ ७२॥ खेतदिव्यां श्रको क्षीचच्छ लेन गगनस्यया । गङ्गयेवात्रित: सीऽभूद्रुरिशीभादिदृच्या ॥ ७३ ॥ तोरणानि चतुर्दिन्त सन्तानतर्पन्नवै:। तवासूवन् धनुंषीव सिक्कतानि मनोभुवा ॥ ७४ ॥ चतस्रो रत्नकत्रययेणयोऽभंतिहारगाः। पर्यास्यस्य देवीभिनिधानानि रतेरिव ॥ ७५ ॥ वहुष्मेण्डपद्वारे चेलीत्चेपं पयोस्चः। चक्री मध्ये सुरी भिर्भूः पिक्कला यचक हमैः ॥ ७६ ॥ वायमानेषु तृर्येषु गीयमाने च सङ्गले। षवादयसगायंस प्रतिग्रब्देर्दिगङ्गनाः॥ ७०॥ समङ्गलासुनन्दाभ्यां कुमारीभ्यामकारयत्। बासवः परमेशस्य पाणिष्रहमहोत्सवम् ॥ ७८ ॥

<sup>(</sup>१) क क विभोरध्युद्धहुभोगम्बकन्त्रीयः। (२) ख म अर्थावङ्गयकाः।

ततः सुमङ्गलादेवी देवैः प्रकतमङ्गला । चपत्थे भरतबाद्धारी युग्मरूपे चजीजनत् ॥ ७८ ॥ त्रैलोक्यजनितानन्दा सुनन्दा सुबुवे युगम् । सुवाहुं वाहुबलिनं सुन्दरीं चातिसुन्दरीम् ॥ ८० ॥ पुनरेकोनपञ्चाश्रत्यंयुगानि सुमङ्गला । भस्त बलिनो मूर्त्तान् हैरूप्येमेव मारुतान् ॥ ८१ ॥ चन्येयुरन्याय इति पूलारोड्तबाडुभि:। नाभिर्व्यत्रिप सभूय सर्वेभियुनकैरिदम्॥ ८२॥ तिस्रो इकारमकारधिकाराच्याः सुनीतयः। न गण्यनेऽध्ना पुन्धिः कुर्व्वद्विरसमञ्जसम् ॥ ८३ ॥ ततः कुलकरोऽप्यूचे त्रातास्मादसमञ्जसात्। एष वो हषभः खामी तहत्तेष्वं तदात्रया ॥ ८४ ॥ तदा कुलकराचात: कर्त्तुं राज्यस्थितिं स्फुटाम्। प्रभुत्रीनवयमयो सियुनान्येवसन्बद्यात् ॥ ८५ ॥ राजा भवति मर्खादाव्यतिक्रमनिरीधकः। तस्वीचासनदानेनाभिषेकः क्रियते जलैः ॥ ८६ ॥ ष्माकार्ष्ये वचनं भर्त्तुस्ते सर्वे युग्मधर्मिषः। तिक्छित्रया ययुः पषपुटैर्जनिजिष्टचया ॥ ८० ॥ तदा चासनकम्मेनावधिज्ञानप्रयोगतः। विज्ञातभगवद्राज्यसमयः यक्त भाययी ॥ ८८ ॥ रव्रसिंद्वासनिऽध्यास्य वासवः परमेखरम्। सामान्येऽभिषिषेचासञ्जले च मुकुटादिभिः ॥ ८८ ॥

इतद्याभोजिनीपनपुटैरञ्जलिधारितै:। निजं सन र्व स्वच्छमानिन्धे मित्रनेर्जसम्॥ ८०॥ उदयाद्रिमिवार्केण मुकुटेनोपशीभितम्। चलक्तविससैर्वस्त्रेचीमेव गरदम्बदै: ॥ ८१ ॥ इंग्रेरिव धरकालं सञ्चरश्चाकचामर्रै:। क्तताभिषेकं नाभेयं दहशुस्तानि विस्तयात् ॥ ८२ ॥ (युग्सं) नैतवुत्तं प्रभोर्मू ह्वि चेतुमवंविमर्शिभः। विनीतैर्मिधुनैर्वारि निदर्धे पादपद्मयोः ॥ ८३ ॥ योजनान्यथ विस्तीणीं नव हादम चायताम्। विनीताख्यां पुरीं कर्त्तं श्रीदसुक्का इरियंयी ॥ ८४ ॥ सोऽपि रत्नमधीं भूमेर्माणिकामुकुटोपमाम्। व्यधात दिवामयोध्येति तामयोध्यापराभिधाम् ॥ ८५ ॥ तां च निर्माय निर्माय: पुरयामास यचराट। श्रच्यरत्वसनधनधान्यैनिरन्तरम ॥ ८६ ॥ वचेन्द्रनीलवैड्येइर्ग्यकिमारिरामिः। भिक्तिं विगापि खे तत चित्रकर्मे विरचते ॥ ८७ ॥ तहप्रे दीप्रमाणिकाकपिशीर्षपरम्पराः। भयबादर्भतां यान्ति चिरं खेचरयोषिताम् ॥ ८८ ॥ तस्यां ग्रहाङ्गणभवि खस्तिकन्यस्तमी क्रिके:। स्वैरं कर्करकक्रीडां कुरुते बालिकाजन: ॥ ८८ ॥ ततीयानी बहुकायस्वस्थानान्यहर्विशम्। खेचरीषां विमानानि चणं यान्ति कुलायताम् ॥ १०० ॥

तत दृष्टाऽदृष्टस्येषु रत्नराशीन समुच्छितान्। तदवकरक्टोऽयं तक्षेते रोहणाचलः ॥ १ ॥ जनके निरतस्त्रीणां चुटिते चीरमी तिकैः। ताम्बपर्णेत्रियं तह दधते ग्रुष्टीर्धिकाः ॥ २॥ तवेश्याः सन्ति ते येषां कच्चाप्येकतमस्य सः। व्यवहर्तुं गतो मन्ये विषक्षुत्री धनाधियः ॥ २ ॥ नक्तमिन्दुदृषद्वित्तिमन्दिरस्यन्दिवारिभिः। प्रधान्तपांग्रवी रच्याः क्रियन्ते तत्र सर्व्वतः ॥ ४ ॥ वापीकृपसरोलचे: सुधासोदरवारिभि:। नागलोकं नवसुधाकुग्छं परिबभूव सा ॥ ५ ॥ नगरीं तामसङ्ख्यात्ररेस्रो व्रथमध्वजः। श्रपत्यानि निजानीव प्रजासिरमपास्यत ॥ ६ ॥ तत ज्लाद्यामास लोकानुग्रहकाम्यया । एकैक्सी विंगतिधा पञ्च शिल्पानि नाभिभः॥ ७॥ राज्यस्थितिनिमित्तं चाऽयहीद्वासुरगान् गजान्। सामाखुपायसारां च नीतिरीतिमदर्भयत्॥ ८॥ द्वासप्ततिकसाकाग्रङं भरतं चाध्यजीगपत्। भरतोऽपि निजान् स्नातृंस्तनयानितरानपि ॥ ८ ॥ नाभेयो बाइबलिनं भिद्यमानान्यनेकपः। लचणानि च इस्यम्बस्तीपंसानामजित्रपत्॥ १०॥ चष्टादशसिपीर्जाद्वारा चपसव्येन पाणिना। दर्भयामास सब्येन सुन्दर्या गणितं पुन: ॥ ११ ॥

वर्षेष्यवस्थां रचयन् म्यायमागं प्रवर्त्तयन्। 🛴 त्राशीतिं पूर्वेलचाणि नाभिभूरत्यवाष्ट्रयत् ॥ (१२.॥ प्रभः स्मरक्ततावासे मधुमासे समेयुषि। भगादन्वेद्युद्धाने परिवारानुरोधतः ॥ १३ ॥ गुञ्जद्भि: पुज्जमाकन्द्रमकरन्द्रोन्यदालिभि:। मधुनक्मीवभूव स्वागतिकीव जगवामीः ॥ १४॥ पूर्व्वरङ्ग दवारसे पश्चमोश्वारिभिः पिकैः। . प्रदर्शयक्षतालास्यं मलयानिललांसकः ॥ १५ ॥ प्रतिचाखं विजन्नाभिः पुष्पोच्चयकुतृहकात्। स्त्रीभस्तवाभवन् हत्ताः सम्बातस्त्रीफला दव ॥ १६ ॥ पुष्पवासग्टहासीनः पुष्पाभरणंभूवितः। पुष्पगिन्दुक्रइस्तीऽभाषाधुर्मूर्त्त इव प्रभुः ॥ १७ ॥ तत्र 'खेलायमानेषु निर्भरं भरतादिषु। दधी खामी किमीहचा क्रीडा दोगुन्दगेषाप ॥ १८॥ जन्ने त्याविधना खामी खः सुखान्युत्तरीत्तरम्। घनुसरस्वरेसुखं भुक्तपूर्वे स्वयं च तत्॥ १८ ॥ भूयोऽप्यचित्तयदिदं विगलको इवस्थनः। धिरीष विषयानान्ती वेत्ति नाम्नहितं जनः ॥ २०॥ पद्दो संसारसूपेऽस्मिन् जीवा: कुर्वन्ति कर्मेभि:। भरवश्वटीन्यायेनैहिरैयाहिरां क्रियाम् ॥ २१ ॥

<sup>(</sup>१) व होबायमानेषु। 🔍 🔭 🖟

इत्यासीयानसा यावदिभुर्भवपरास्यः। तावज्ञीकान्तिका देवा एयु: सारस्रतादय: ॥ २२ ॥ वर्षरञ्जलिभिर्मूष्ट्रिकतान्यसुकुटा १व। प्रणम्य ते व्यज्ञपयन् खामिस्तीर्थं प्रवर्त्तय ॥ २३ ॥ गतेषु तेषु भगवानुद्यानाबन्दनाभिधातः। व्याहत्त्व गत्वा नगरीमाजुडावावनीपतीन् ॥ २४ ॥ राज्येऽभ्यविश्वद्भरतं ज्येष्ठपुत्रं ततो विभुः। बाहुबस्यादिपुत्राणां विभज्य विषयान् ददी ॥ २५ ॥ सांब्बसरिकदानेन ततोऽतपीत्तया भवम्। देहीति दीनवाकास कसिदासीदाया नहि ॥ २६ ॥ च्यासनप्रकमीन सर्वेऽप्यस्येत्य वासवाः। प्रभिषेकं प्रभोधक्र्विरिव प्रयोसुच: ॥ २०॥ माखाङ्गरागैर्देवेशन्यस्तैवीसितविष्टपै:। खबशोभिरिवाशीभि परितः परमेखरः ॥ २८ ॥ विचित्रैर्सितो वस्त्रैरत्नकृप्तेस भूषणै:। विभुवभारे सन्धान्त्रधिर्णेरिव मनत्पयः ॥ २८ ॥ दिवि दुन्दुभिनादं च कारयामास वासवः। जमतो दददानन्दमसयान्तमिवात्मनि ॥ ३०॥ सुरासुरनरीहाश्चामारी इच्छिबिकां विभु:। जर्डलोकगतेर्माभें जगतो दर्भयनिव ॥ ३१ ॥ एवं सहैवैदेविश्वेसको निष्क्रमणोत्सव:। यं प्रश्वितिज्ञहर्मा नैनिम्यं कतार्घितम् ॥ २२ ॥

गला सिडार्घकीयाने मुमीच परमेखर:। असमाभरणादीनि कवायानिव सर्वतः ॥ ३३ ॥ चतुर्भिर्मुष्टिभिः केगानुइधार जगद्गुकः। जिप्टत्तुः पश्चमीं मुष्टिं वासवेनेति याचितः ॥ ३४ ॥ देवांसयो: स्वर्णक्चोर्वाचातीतातिशोभते। केशवक्तर्यसावास्तामिति तां स्वास्यधारयत्॥ ३५॥ प्रतीच्छतस सीधर्माधिपतेः सिचयाचले । स्वामिनेशा दधुर्दत्तवर्णान्तरगुणिश्रयम् ॥ ३६ ॥ चौरोदधी सुधर्मेणः नेमान् चिष्ठाभ्यपेत्य च। रक्राचार्य दवारचत्तुमुखं मुष्टिसंद्वया ॥ ३७ ॥ सर्वं सावदां प्रत्याखामीति चारित्रसुचकै:। मोचाध्वनी रयमिवाध्याक्रीष्ट जगत्पति: ॥ ३८ ॥ सर्वतः सर्वजन्तुनां मनोद्रव्याणि दर्भयत्। जन्ने ज्ञानं प्रभोसुर्थं मन:पर्ययसंज्ञकम् ॥ १८ ॥ राज्ञां महस्रायलारीऽनुयानास्तं निजप्रभम । वतमाददिरे भत्त्वा क्रसीनानां क्रमी हासी॥ ४०॥ ततः सर्वेष्यपौन्द्रेषु गतेषु स्वं स्वमासयम् । व्यइरसैर्वृत्तः खामी यृष्टनाच इव हिपै: ॥ ४१ ॥ लोकेभिचाखकपार्रीभेचाधं भ्रमतः प्रभीः। भडीकि कन्येभाषादि धिगार्ज्यसपि क्वचित्॥ ४२॥ न्याय्यामप्राप्नुवन् भिचां सहमानः परीवहान्। पदीनमानसः सामी मीनव्रतमुपात्रितः ॥ ४३ ॥

त्रमणानां सङ्खेँस्तैश्रतभिरपि नाभिभः। चुधार्तिर्मुसुचे की वा 'ससस्वी भगवानिव ॥ ४४ ॥ वने मूलफलाङारा जिच्चरे ते तु तापसाः। ः भवाटवीपयञ्जवो धिक्ताकोच्चपयञ्जतान् ॥ ४५ ॥ भय कच्छमशकच्छपुतावाचागती कवित्। : द्रेयतुर्नमिविनमी स्नामिनं प्रतिमास्यितम् ॥ ४६ ॥ प्रजम्म तौ विज्ञपयाम्बभूवतुरिति प्रभुम्। पावयोर्नापरः स्वामी स्वामिन राज्यपदो भव ॥ ४० ॥ न किञ्चिष्ट्रचे भगवांस्तदा ती सेवकाविष । निर्मया हिन सिप्यन्ते कस्याप्यैहिकचिन्तया ॥ ४८ ॥ ती क्रष्टासी सिषेवाने खामिनं पारिपार्खिकी। घइनिशं मेर्गिरिं सूर्याचन्द्रमसाविव ॥ ४८ ॥ षय ती धरविन्द्रेण प्रभुं वन्दितुमेयुवा । की युवासिए को हेतुरित्युक्ताविषमुचतु:॥ ५०॥ श्रत्यावावामसी भक्ती कविद्यादिदेश च। राज्यं विभज्य सर्वेषां खपुताणामदत्त च ॥ ५१ ॥ भवि प्रदक्तसर्वस्रो दातासी राज्यमावयोः। प्रस्ति नास्तीति का चिन्ता कार्या सेवैव सेवकै: ॥ ५२॥ याचेयां भरतं खासी निर्ममी निष्परिष्ठ:। किमदा दद्यादिति ती तेनीकावित्यवीचताम् ॥ ५३॥

<sup>(</sup>१) साम सम्बदान्।

विश्वसामिनमाप्यामं क्षवः स्वास्यन्तरं निष्टः। कल्पपादपमासाद्य कः करीरं मिषेवते ॥ ५४ ॥ भावां याचावहे नान्धं विहाय परमेखरम्। पयोमुचं विमुच्चान्धं याचते चातकोऽपि किम ॥ ५५ ॥ खस्यस्त भरतादिभ्यः किं तवास्त्रहिचिन्तया। स्वामिनीऽस्मादाइवति तद्भवत्वपरेण किम्॥ ५६॥ तद्तिमुदितोऽवादीद्येदं पवगेष्वरः। पातालपतिरेषोऽस्मि स्वामिनोऽस्यैव किश्वरः ॥ ५० ॥ बेब्धः स्वाम्ययमेवेति प्रतिन्ना साध साध वः। स्वामिसेवाफलं विद्याधरैष्वयं ददामि तत्॥ ५८॥ खामिसेवाप्तमेवैतइध्येयां इन्त नान्यया । सम्बोध्येति ददौ विद्याः प्रश्वप्तीप्रमुखास्तयोः ॥ ५८ ॥ र्यतस्तदनुत्राती पञ्चामयोजनीप्यम । ती वैताच्याद्रिमुक्तेधं पञ्चविंग्यतियोजनम् ॥ ६०॥ द्रायोजनविस्तारदक्षिणश्रेणिमध्यगाः। तव विद्यावलाचक्रे निमः पञ्चाशतं पुरीः ॥ ६१ ॥ द्रश्योजनविस्तारोत्तरश्रेखां न्यवीविशत्। विद्याधरपति: वष्टिं पुराणि विनमि: पुन: ॥ ६२ ॥ चकाते चक्रवर्त्तिलं 'चिराट् विद्याधरेषु ती। ताद्यः खामिसेवायाः किं नाम स्याद्रासदम् ॥ ६३ ॥

<sup>(</sup>१) सगच विरस्।

वर्षं मीनी निराहारी विहरन् भगवानि । पुरं गजपुरं नाम प्रययी पारणेच्छया ॥ ६८ ॥ तदा च सोमयश्सः श्रेयांसः खप्रमैचत । मेर् ग्यामं मुधाकुभैः चालियत्वोज्यनं व्यधात् ॥ ६५ ॥ सुब्दिश्रेष्ठिनाप्यैचि गीसहस्रं रवेस्रातम्। श्रेयांचेनाहितं तत्र ततीऽसी भासुरीऽभवत् ॥ ६६ ॥ चदिश्र सीमयशसा राजेकी बहुभिः परै:। क्द्वः समन्ताच्छ्यांससाहाय्याक्ययमीयवान् ॥ ६० ॥ वयस्ते सदसि स्वप्नानान्योऽन्यस्य न्यवीविदन्। ते निर्णयमजानन्तः स्वं स्वं स्थानं प्रनयेयः ॥ ६८ ॥ प्राद्रभीवियतुमिव तदा तत्स्वप्रनिर्णयम्। खेयांसस्य ययौ विस्म भिचार्थी भगवानिष ॥ ६८ ॥ भगवन्तं समायान्तं ग्रशाङ्कमिव सागरः। त्रालोक्य श्रेयसां पातं श्रेयांसः भिश्रिये सुदम् ॥ ७० ॥ **फ**्राघोचं वितन्वानः श्रेयांसः खामिदर्भनात्। प्रवाप जातिसारणं पूर्वेनष्टनिधानवत् ॥ ७१ ॥ चन्नभृहव्यनाभोऽसी प्राग्भवेऽस्वासि सार्घः। श्रमुप्रव्रजितसाम् तदेखादि विवेद सः॥ ७२ ॥ त्रतो विज्ञातनिदीषभिचादानविधिः सधीः। स्वामिन प्रासुकायाते चुरसं सुदितो ददी ॥ ७३ ॥ भ्यानप रसः पाणिपात्रे भगवती समी। श्रेयांसस्य तु ऋदये मसुनीहि सुदस्तदा ॥ ०४ ॥

स्वानीऽनुस्तिभातीऽन्वासीद व्योक्ति सम्मशिखी रप्त:। पञ्जली खामिनोऽचिन्खप्रभावाः प्रभवः खलु ॥ ७५ ॥ तती भगवता तेन रचेनाकारि पारणम। सुरासुरतृषां नेते: पुनस्तइर्धनासतै: ॥ ७६ ॥ कुर्विद्विद्वि घनैरिव । हष्ट्यो रत्नप्रयाणां चित्रिरे वारिहष्टिवत ॥ ७० ॥ भय तच्चित्रां स्वामी ययी बाइबले: पुरीम । बाह्योद्याने प्रपेदे च प्रतिमानेकरात्रिकीम् ॥ ७८॥ प्रभाते पावयिषामि खं लोकं खामिदर्भनात्। इती करते बाइबले: सामुकासोपमा निगा ॥ ७८ ॥ स प्रातः प्रययौ यावत्तावत्स्वाम्यन्यतो शमत्। तचास्तामिकमुद्यानं व्योमेवाचन्द्रमैत्तत ॥ ८० ॥ मनोरथो विलीनो मे हृदि बीजमिवीषरे। हा धिक प्रमद्दरीऽस्मीति बह्वात्मानं निनिन्द सः ॥ ८१॥ यवास्थातां प्रभी: पादी रत्नेस्तवार्षभिर्वधात्। धनीचक्रं सहस्रारं सहस्रांश्रमिवापरम् ॥ ८२ ॥ विवधाभिग्रहः स्त्रामी स्तेच्छदेशेष्वधर्मसु । विजहार यथार्थेषु समभावा हि योगिनः ॥ ८३ ॥ तदा प्रश्लानार्याचामपि पापैककर्माणाम्। धर्मास्तिकाधिया जन्ने दढानुष्ठानचेष्टितम् ॥ ८४ ॥ एवं विश्वरमाण्सु सङ्ख्रे शरदां गते। पुरं पुरिमतानास्थमाजगाम जगहरः ॥ ८५ ॥

तत्पूर्वीत्तरदिभागे कानने प्रकटानने। वटखाघोऽष्टमभन्नेनाखात्रतिमया प्रभुः ॥ ८६ ॥ भारहा चपकश्रीणमपूर्वकरणक्रमात्। शुक्कध्यानान्तरं शुरमध्यासीच जगत्यति: ॥ ८० ॥ ततस घातिककाणि व्यलीयन्त घना इव। स्वामिन: क्षेत्रस्त्रानरविराविर्वभूव च ॥ ८८ ॥ विमानान्यतिसमादीद् घट्टयन्तः परसारम्। एयुरिन्द्राञ्चतु:षष्टि: समं देवगणेस्तदा ॥ प्ट ॥ कैलोक्यभर्त्तुः समवसरणस्थानभूतनम्। चमुजन्वायुक्तमाराः खयं मार्जितमानिनः ॥ ८०॥ गन्धाम्बुहष्टिभिर्मेघकुमाराः सिषिचुः चितिम्। सुगन्धिवाची: सोत्चिप्तघूपांचेंवैच्यत: प्रभी: ॥ ८१ ॥ पुष्पोपहारस्रतवी जानुदन्नं व्यधुर्भुवि । चायेवत्यू ज्यमंसर्गः पूजाये खतु जायते ॥ ८२ ॥ स्त्रिभधूमशिखास्तोमवासितव्योममण्डलाः। चक्रुर्भूपघटीस्तत्र तत्र विक्रिक्षमारकाः ॥ ८३ ॥ इन्द्रचापश्रतासीढमिव नानामिखिलिषा। ततः समवसरणं चक्रे प्रकादिभिः सुरैः ॥ ८४ ॥ रजतस्वर्णमाणिकावपास्तत्र त्रयी वमुः। भुवनाधिपतिज्योतिर्वेमानिकसुरै: क्रता: ॥ ८५ ॥ पसी खर्गमसी मोचं गच्छत्यध्वेति देहिनाम्। शंसन्य प्रव वलान्यः पताकास्तेषु रेजिरे ॥ ८६ ॥

विद्याधर्की रहमको वर्षोपरि चकामिरे। क्रतप्रवेशनिष्काद्या विमानाशक्रया सरै: ॥ ८७ ॥ माचिकाकपिशीर्षाचि मुग्धामरवधूजनै:। भानीकार विरं हर्षाद्वताडक्रमक्रया ॥ ८८ ॥ प्रतिवर्षं च चलारि गीपराणि बभासिर। चत्रविधस्य धर्मस्य क्रीडावातायना इव ॥ ८८ ॥ षक्री समवसरणान्तरिशोकतनः सरैः। क्रोगवयोदयो रत्नवयोदयमिवोहियन ॥ २०० ॥ तस्याधःपूर्वदिग्भागे रत्नसिंहासनं सुराः । सपादपीठं विद्धः सारं स्वर्गत्रियामिव ॥ १ ॥ प्रविद्य पूर्वेदारेण नला तीर्थं तमप्रिक्टरे। स्नामी सिंहासनं भेजे पूर्वाचलमिवार्यमा ॥ २ ॥ रत्नसिंहासनस्थानि दिख्यन्यास्वपि तत्त्रणम्। भगवस्रतिबिब्बानि भीणि देवा विचिक्रिरे॥ ३.॥ वराकीकतराकेन्द्रमण्डलं परमेशितः। हैलोकात्वामिताचिक्रमिवच्छववयं वभी ॥ ४ ॥ भगवानेक एवायं खामीत्युद्धीं कतो भुज:। इन्द्रेण च प्रभोरचे रेजे रत्नमयो ध्वज: ॥ ५॥ चकायि केवसन्नानिचन्नवर्त्तित्वसूचकम् । पत्यद्गतप्रभाचकां धर्मचकां प्रभी: पुरः ॥ ६॥ रेजतुर्जाक्रवीवीचिसोदरे चावचामरे। इंसाविवानुधावन्ती खामिनी सुख्यक्रजम् ॥ ७ ॥

माविवेभ्रवास्वपुस्तदा भामग्डलं विभी:। खबीतपीतवदास्य पुरी मार्त्तग्डमग्डलम् ॥ ८॥ प्रतिध्वामैयतस्रोऽपि दिशो सुख्रयन् भगम्। पशोद इव गशीरो दिवि दध्वान दन्दिभः ॥ ८ ॥ चधोवनाः समनसो विचम्बद्वषिरे सरैः। यान्तीभृते जने त्वज्ञान्यस्त्राणीव मनीमवा ॥ १०॥ पञ्चित्रंगदितिग्रयान्वितया भगवान् गिरा। तेलोक्यानुबहायाय प्रारेभे धर्मदेशनाम् ॥ ११ ॥ भगवल्वेवलञ्चानीत्मवं चारा सचीक्यन्। भरतस्य तदा चक्ररत्नमध्यदपद्यतः॥ १२॥ े जत्यवनेवलस्तात इतयक्रमितोऽभ्यगात्। पादी करोमि कस्याचीमिति दधी चर्च तृप: ॥ १३॥ क विध्वाभयदस्तातः क चक्तं प्राणिचातकम्। विस्रखेति खामिपूजाहेतोः खानादिदेश सः ॥ १४॥ स्नोः परीवचोदनादुःखात्रत्यबद्युजम् । मक्देवामधोपेत्य नला चासी व्यक्तित्रपत् ॥ १५॥ पादियः सर्व्वदापीदं यसे सुनुस्तपात्वये। पञ्चलक इव सटु: सहते वारिविद्रवम् ॥ १६ ॥ हिमत्ती हिमसम्पातपरिक्षेशवर्शा दशाम्। चरच्चे मानतीस्तम्ब इव याति निरन्तरम् ॥ १७ ॥ उचार्त्तावचाकिरचिरावेरतिदावचैः! ध्रन्तापं चानुभवति स्तम्बेरम इवाधिकम् ॥ १८ ॥

तदेवं सर्व्यकासेषु वनवासी निरायय:। एयग्जन इवेकाकी वसी में दु:सभाजनम् ॥ १८ ॥ पैलोकाखामिताभाजः खसूनोस्तस्य सम्प्रति । पथा सम्पद्मित्यकारोष्ट्यामास तां गजे॥ २०॥ सुवर्णवज्ञमाणिकाभूषणैस्तरगैर्गजै:। पत्तिभिः खन्दनैर्मूर्त्तत्रीमयैः सोऽचलत्ततः॥ २१ ॥ सैन्यैर्भूषणभाःपुञ्जकतजङ्गमतोरणैः। गच्छन् दूरादपि तृपोऽपखद्रत्रध्वजं पुरः ॥ २२ ॥ मब्देवामयावादीद्वरतः पुरती श्वदः । प्रभी: समवसरणं देवि देवैविनिर्मितम् ॥ २३ ॥ त्रयं जयजयारावतुमुलस्त्रिदिवीकसाम्। श्रृयते तातपादान्ते सेवीत्सवसुपेयुवाम् ॥ २४ ॥ मालवकेशिकीमुख्यग्रामरागपविविता। कर्णाम्त्रिमयं वाणी खामिनी देशनाक्षति: ॥ २५॥ मयूरसारसकीश्वदंसाद्येः स्वस्तराधिका । षाकर्ष्यते दत्तकर्षे: स्वामिनो गी: सविस्वयम् ॥ २६ ॥ तातस्य तीयदस्येव ध्वनावायोजनादिशः। श्रुते मनोबलाकेव बलवहेवि धावति ॥ २० ॥ **पैलोक्यभर्त्तुर्गभीरां वाणीं संसारतारि**णीम् । निर्वातदीपनिस्मन्दा सब्देवा सुदाऽऋणोत् ॥ २८ ॥ शृखन्यास्तां गिरं देवा सद्देवा बालीयत । भानन्दाश्वपर्यः पूरेः पश्चनत्पटलं ह्योः ॥ २८ ॥

साध्यस्तीर्यक्रमच्ची तस्यादित्रययग्रासिनीम । तस्वास्तइर्धनानन्दस्यैर्यालामं व्यभीर्यत ॥ ३० ॥ अगवदृष्यानम्दयोगस्यैयमप्रयामे । वेवलज्ञानमन्त्रानमासमाट तदेव सा॥ ३१ ॥ करिस्त्रन्थाधिक्ठैव प्राप्तायु:कर्मसङ्घया । चन्तककोवसित्वेन निर्वाणं महदेव्यमात् ॥ ३२ ॥ एतस्थामवसप्पिखां सिष्टोऽसी प्रथमस्ततः। चौरासी तहुप: चिम्रा चन्ने मोचोस्रव: सर्दै: ॥ ३३ ॥ तती विज्ञाततन्त्रीची प्रवेशस्यां समं दूपः। पश्चकायार्वतापाभ्यां भरत्वास द्वानभे ॥ ३८ ॥ सन्यच्य राज्यचिक्रानि पटातिः सपरिच्छटः। ततः समवसरणं प्रविवेश विशास्पतिः ॥ ३५ ॥ चतुर्भिर्देवनिकायैः खामी परिष्टतस्तदा । दृह्ये भरतेथेन हुक्वकोरनिशाकर: ॥ ३६ ॥ विश्व प्रदक्षिणीक्षत्व भगवन्तं प्रणम्य च। मूर्द्धि बहाद्धालः स्तोतुमिति चन्नी प्रचन्नमे ॥ २०॥ जयाखिलजगनाय जय विम्हाभयप्रद । जय प्रथमतीर्थेष जय संसारतारच ॥ ३८॥ षद्यावसर्पिणीलीकप्रमाकरविवाकर । त्विब हुष्टे प्रभातं में प्रनष्टतमसोऽभवत् ॥ ३८ ॥ भव्यजीवमनोवारिनिर्मसीकारकर्मण । वाची जयित ते नाय कतकचोदसीटरा ॥ ४० ॥

तेषां दूरे न सीकायं कारुखचीरसागरा समारोष्ट्रित ये नाथ विच्हार्थनमहारथम ॥ ४१ ॥ लोकायतोऽपि संसारमियमं देव मकाहै। निकारणनगद्धभुर्येत्र साचात्त्वमीक्षरे ॥ ४२ ॥ वहर्भनमहानन्दस्यन्दनिष्यन्दनोत्रनै:। स्वामिन् मोचस्रवास्वादः संसारेऽध्यनुभूयते ॥ ४३ ॥ रामद्वेषकषायाद्यैकदं जगदरातिभिः। ददस्देष्टाते नाथ त्वयैवाभयस्तिणा ॥ ४४ ॥ खयं भापयसे तत्त्वं मार्गं दर्भयसि खयम्। खयं च वायसे विष्वं लत्ती नाथामि नाथ किम् ॥ ४५ ॥ इति सुला जगवायं महीनायशिरोमणिः। देशनावाक्सुघां पूर्यं कर्षाञ्जलिपुटं पपी ॥ ४६ ॥ तदा ऋषभरीनादीन् भगवान्वृषभध्वजः । दीच्यामास चतुरशीतिं गणधरान् खयम् ॥ ४७ ॥ घदीचयत्तती ब्राह्मीं भरतस्य च नन्दनान्। श्रतानि पञ्च नप्तं स्थ श्रतानि सप्त नाभिभूः ॥ ४८ ॥ साधवः पुरुष्ठरीकाद्याः साध्यते ब्राह्मत्रादयीऽभवम् । श्रेयांसाद्या: त्रावकाय त्राविका: सुन्दरीसुखा: ॥ ४८ ॥ एवं चतुर्विध: सङ्घ: स्वापित: स्वामिना तदा। तत:प्रसृति सङ्गद्ध वयेचेयं व्यवस्थिति: ॥ ५०॥ खाम्ययो भव्यबोधायास्तरोऽगासपरिच्हदः। तं नखा भरताधीश्रीध्ययोध्यां नगरीं ययी ॥ ५१ ॥

तत्र नाभ्यक्रभृवंगरहाकरनिशाकर:। यद्याविधि जुगोपोर्व्यो न्यायो विग्रह्वानिव ॥ ५२ ॥ चतुःषष्टिः सङ्द्धाणि बभूवुस्तस्य वह्नभाः। यनचर्यः स्रियो यासां जन्निरे रूपसम्पदा ॥ ५२ ॥ तिसामर्जासनासीने वासवस्य दिवीकसः। हयोभेंदमजानन्तः पेतः प्रचतिसंग्रये ॥ ५८ ॥ प्रारब्धदिग्जयः पूर्वं पूर्वस्थां भानुमानितः। सोऽगाज्जितान्यतेजोभिस्तेजोभिर्द्यीतयन् जगत्॥ ५५ ॥ उत्चिप्तार्धमिवोदीचिष्टस्तविन्यस्तविद्रमैः। गङ्गासकोदसुभगं स प्राप्त पूर्वसागरम् ॥ ५६॥ मागधतीर्धकुमारं देवं मनसिकत्य च। प्रवेदेऽष्टमभन्नं सोऽर्थसिडेर्डारमादिमम्॥ ५०॥ यादांसि चासयकाश रधेनाकच्च रंहमा। जलिं मन्दरेशिव जगाहे स महाभुजः ॥ ५८ ॥ रथनाभ्यदये तीये खिला दादशयोजनीम्। बार्णं दूतसिव प्रैषीकामाङ्कं सागधाय सः ॥ ५८ ॥ चय सागधतीर्थस्य पतिनिपतिते शरे। चुकोप विकटाटोपस्कुटीभङ्गभीषणम् ॥ ६०॥ गरे मन्त्राचराणीव तस्य नामाचराखसी। हृष्ट्रा नागक्कमारोऽभूत्रितान्तं शान्तमानसः ॥ ६१ ॥ प्रथमस्क्रवन्धंष उत्पन्न इति चिन्तयन् । उपतस्ये स भरतं विजयो मूर्त्तिमानिव ॥ ६२ ॥

नरचूडामधेरचे निजं चूडामखं फकी। चिरार्क्कितं तेल इवीपानयसच्छरं च सः ॥ ६३ ॥ तवाइं पूर्वदिक्षालः किङ्करः करवाणि किम्। दति विञ्चययन् राजा सोऽनुजन्ने महीजसा ॥ ६४॥ जयस्तमामिवारीप्य तत्र तं मागधाधिपम्। पूर्वनीरनिधस्तीराचरदेवो त्यवर्त्तत ॥ ६५ ॥ उर्व्वीमनुर्वी कुर्वाण्यस्यव्यवस्तान्ति । चतुरङ्गवलेनाय प्रपेटे दिचिगोदिधम् ॥ ६६ ॥ एलालवङ्गलवसीककोलबङ्गले तटे। सैन्यान्यावासयामास सदोवीर्यपुरन्दरः ॥ ६० ॥ तेजसा स दुरालोको दितीयदव भास्तरः। महावाहं महाबाहुराहरोह महारथम् ॥ ६८ ॥ तरङ्गेरिव रङ्गद्विस्ततसङ्गेस्तरङ्गमै:। रथनाभ्यद्यं तीयं ललक्षे स महोद्धिम् ॥ ६८ ॥ वरदामाभिमुखं च सज्जीकृतग्ररासनः। धनुर्वेदीक्वारमिव ज्याभिर्घीषं ततान सः ॥ ७० ॥ सीवर्षकर्षताडक्कपद्मनानतुनास्थ्यम्। काञ्चनं सन्दर्धे वाणमाकणीक्षष्टकार्म् के ॥ ७१ ॥ वरदामाख्यतीर्थंशमभि श्रीभरतस्तत:। सुसीच नसुचिद्वेषिस्थामा नामाङ्कितं घरम् ॥ ७२ ॥ वरदामपतिर्वाशं प्रेच्य च प्रतिग्टश्च च। भरतं प्रत्युपायन्न चपायनमुपानयत् ॥ ७३ ॥

जरे च भरताधीयं धन्धोऽस्मि यदिशानमः। नाचेन भवता नाच सनाची इसतः परम् ॥ ७४ ॥ ततस्तमात्मसाल्वा कत्यविद्वरतेष्वरः। प्रति प्रतीचीमचलचलयवचलां बलै: ॥ ७५ ॥ षपरार्णवमासाद्य प्रभासाभिमुखं भरम्। जाञ्चल्यमानं भरतस्ति डिहण्ड मिवाचिपत् ॥ ७६ ॥ दग्डं प्रयच्छ कुर्वाज्ञां जिजीविषसि चेत्स्खम्। दलचराणि तद्वाणे प्रभासपतिरैचत् ॥ ७७ ॥ प्राज्यानि प्रगुणीक्तत्य प्रास्तान्यइतानि सः। चचाल ग्ररमादाय प्रसादयितुमार्षभिम् ॥ ७८ ॥ द्वारात्रीहारहरियानाजहारातिहारिखः। चिरका ना किताना क्या यो रामी निवा खिलान् ॥ ७८ ॥ येषामग्रे द्रवलत्वी रमारमणश्चाणिः। तांस्तान्वित्राणयामास मणीवरिशरोमणे: ॥ ५०॥ कटकानि कटीसूचं चुडामिषसुरोमिषम्। निष्कादि चार्पयद्वाचे मूर्त्तं तेज इव खकम् ॥ ८१ ॥ इति प्रसादितस्तेनाच्छश्रना भक्तिसञ्जना। भरतोऽगाबदीं सिन्धुमुत्तरदारदेश्लीम् ॥ ८२ ॥ निकषा सिन्धुभवनं निद्धे शिविरं तृप:। सिन्धदेवीं समुहिष्य विदर्ध चाष्टमं तपः ॥ ८३ ॥ सिन्ध्यासनकम्पेन ज्ञाला चिक्रणमागतम्। चपेत्वोपायनैदिश्वीरानचे प्रविवीपतिम् ॥ ८४ ॥

तासरोजतरीयां च विक्रम्ब कतपार्यः। भष्टाक्रिकोव्सवं तस्या विदर्धे 'वस्रधाधव: ॥ ८५ ॥ सोऽय चन्नानुगी गच्छन् क क्रभोत्तरपूर्वया। भरताईदयाचाटं वैताक्वाद्रिसवाय च ॥ ८६ ॥ नितस्वे दक्षिणे तस्य विन्यस्त्रशिविरस्ततः। षिवैताकाकुमारं स्प्रतिविद्धेऽसम्॥ ८०॥ विज्ञायाविधना सोऽपि दिव्यस्तिस्तैकपायनै:। उपतस्थे महीपालं सेवां च प्रत्यपदात ॥ ८८ ॥ तं विस्वच्य तृपञ्चक्रे श्टमभक्तान्तपारणम्। षष्टाक्रिकोत्सवं तस्य विटघे च ग्रथाविधि ॥ ८८ ॥ गुरां तमिस्रामभितस्तमिस्रादिरिव लिया। जगाम तददूरे च स्क्रन्थावारं न्यधावृष: ॥ ८० ॥ कतमालामरं तत्र स उहिस्याष्टमं व्यथात्। सोऽपि जात्वासनकम्यादानेचींपेत्व भूपतिम् ॥ ८१ ॥ विस्टच्य तमपि स्मापः कत्वा चाष्टमपारणम्। विद्धेऽष्टाक्किकां तस्त्र महोत्सवपुर:सरम्॥ ८२ ॥ स्वेको भरतादेशासिन्धमुत्तीर्य चर्मका। तरसा साधयामास दिख्यं सिन्धृनिष्कुटम् ॥ ८३ ॥ करं ततस्यस्रेच्छानामादाय खेच्छ्याय सः। उत्तीर्य चर्मचा सिन्धुमाययी भरतेष्वरम् ॥ ८४ ॥

<sup>(</sup>१) का कर वसुधाधियः।

वैताकी तमिस्रां वञ्जकपाटपिसितां गुरुाम् । उद्वाटियतुमादिचत् 'सुवेणस्वभावाजः ॥ ८५ ॥ सुषेणोऽपि प्रभोराज्ञां शेषावस्त्रिं धारयन्। प्रदेशेश्गात्तमिस्राया गुहाया घदवीयसि ॥ ८६ ॥ तद्धिष्ठाढदेवं च क्रतमानमनुसारन्। तस्यी पीषधगालायामष्टमेन विश्वष्यी: ॥ ८० ॥ साला चाष्टमभक्तान्ते बाह्याभ्यन्तरगीचभत्। पर्यधाच्छ्चिवस्त्राणि विविधाभरणानि च ॥ ८८ ॥ होमनुष्डोपमे धूपदहने ज्वलदिनिके। भूपसृष्टी: चिपन् स्वार्थसाधनीराइतीरिव ॥ ८८ ॥ तत: स्थानादसी तस्था गुहाया हारमभ्यगात्। कीयद्वारं तदायुक्त द्वीद्घाटयितं लरी ॥ ३०० ॥ दृष्टमातं तलपाटयुगलं प्रचनाम च। नेतारमिव तदन्तःप्रवेशः स्यात्तुतोऽन्यया ॥ १ ॥ गुष्ठादारे ततोऽष्टाष्टमक्रवालेखपूर्वमम् । सोऽष्टाक्रिकामहिमानं चक्रे खमहिमोचितम् ॥ २ ॥ दण्डरतं वजसारं सर्वेशवृतिनाशनम् । प्रय सेनापतिर्वेष वष्यपाणिरिवादरे ॥ ३ ॥ पदानि कतिचित्रोपसत्य वक्र इव ग्रहः। दण्डरबेन भटिति कपाटी विरताख्यत्॥ ४॥

<sup>🏋 🧐 👅</sup> च ततस्तम्हयभातानः।

पचाविवाद्रेवेचेण दग्डरक्षेन ताडिती। तडत्ति कुर्वाची विश्विष्टी ती बभ्वतः ॥ ५ ॥ तह्हादारवलदाः सविकाशमुखी सूशम । सुषेगो भरतायेदं गला नला व्यक्तिस्रवत्॥ ६॥ भयाभू खणभावेण गुहाहारमपार्गलम्। यतिनित्रेयसद्वारं तपसेवातिभूयसा ॥ ७ ॥ मघवैरावणमिवाधिक्ठी गन्धवारणम्। तत्कालं भरताधीयो गुहाहारमुपाययौ ॥ ८॥ चसकारापहाराय मणिरहं न्यधान्यः। दिचिणे कुम्भिन: कुम्भे पूर्वाद्राविव भास्त्ररम् ॥ ८ ॥ ततीऽनुगचमूचक्रयक्रमार्गानुगी गुष्टाम्। प्रविवेश विशासीशो सेघसध्यसिवार्यसा ॥ १०॥ गोमू विकात्रमेचानुयोजनानां तमन्क्दे। पार्खयोः काकिणीरवेनानिखमण्डनानि सः॥ ११॥ दीप्रैरेकोनपञ्चामनाखनैः काकिकोक्तैः। मार्त्तग्डमग्डनोद्योतैस्तदाहिन्योऽवहन्युखम् ॥ १२ ॥ भूपोऽयापश्यद्वामनिममने निम्तरी ययो:। एक नो बाजाति यावान्यस्यां मज्जत्यसाबविष ॥ १३॥ मतिदुस्तरताभाजीरपि सारणिलीलया। तयोनेद्योरनवद्यां पद्यां व्यक्तित वर्षकाः॥ १४ ॥ पद्मया ते समुत्तीर्यं तह्रहाकुष्टराव्यः । निरमच्छनाश्वामेचमच्छनादिव भास्तरः॥ १५॥

भरती भरतचेवीत्तरखण्डं प्रविष्टवान । श्रयध्यत ततो म्हेच्छेर्टानवैरिव वासवः ॥ १६ ॥ जिता राजा 'सहिशेन को च्छा: प्रतिजयेच्छव:। उपासाञ्चितिरे मेघमुखान् खक्कसदेवताः ॥ १० ॥ मुसलाकारधाराभिरारादासारदाक्णम्। ते प्रावक्तेम्त संवक्ते दव विष्वक प्रवर्षित्म् ॥ १८ ॥ चर्मरक्रमधस्तेने राज्ञा दादशयोजनीम्। तहरू हुं इत्ररतं मध्ये च निद्धे चसू: ॥ १८॥ मणिरत्नमुख्यान्तध्वंसाय वसुधाधिपः। पूर्वीचल द्वादित्यं क्रतदर्षे न्ययोजयत्॥ २०॥ तरदण्ड द्वाराजत्तद्वद्वयसम्पटम् । ततस्तदादिलोकेऽभृद्वच्चाग्डमिति कल्पना॥ २१॥ पूर्वी क्रे वापितान् शालीनपराक्रे च पित्रमान्। प्रत्यावासं ग्रह्मपतिभीजनार्थमपूर्यत्॥ २२॥ वर्षं वर्षं च निर्व्विसैक्चे मेघकुमारकै:। किराताश्वक्रवर्त्येष न साध्योऽस्मादृशामपि ॥ २३॥ भमेन्डास्तक्षिरा मीन्डाः गरणं भरतं ययः। पिनना किल दन्धानामिनिरेक महौष्धम्॥ २४॥ ततशाजयमञयक्तिन्धोक्तरनिष्क्टम्। स्वान्यादेशेन सेनानी: संसारमिव योगवित् ॥ २५ ॥

<sup>ें (</sup>१) **सगय महेक्टेन**।

के सित्रयाणके गेच्छन् गजेन्द्र दव लीलया। नितम्बं दक्तिणं जुद्रहिमाद्रेः प्राप भूपतिः ॥ २६॥ उद्दिश्य चुद्रस्मिवल्मारं तत चार्षभि:। चक्रे उष्टमं कार्यसिद्धे स्तपीमङ्गलमादिमम् ॥ २०॥ गलाष्ट्रमान्ते हिमवत्पर्वतं त्रिरताड्यत् । साटोपो रयशीर्षेण शीर्षण्यः पृथिवीभुजाम ॥ २८ ॥ भरतेशस्ततः चुट्रहिमवहिरिसूईनि । द्वासप्ततिं योजनानि नामाङ्गं बाणमचिपत् ॥ २८ ॥ बाणमानोक्य हिमवक्षमारी 'ऽप्येत्य सत्वरम्। भरताचां खिशरसा शिरस्ताणिमवायहीत्॥ ३०॥ गला ऋषभक्टाद्रिसृषभस्वामिभृस्ततः । जघान रयभी घेंण तिर्दन्तेनेव दन्तिराट्॥ ३१॥ पवसिष्ण्यां तृतीयारप्रान्ते भरतोऽस्माइम्। चक्रीति वर्णान् काकिएया तत्पर्वेकटकेऽलिखत् ॥ ३२॥ ततो व्याष्ट्रस्य सद्दत्तः स्त्रन्थावारं निजं ययौ। चकाराष्ट्रमभक्तान्तपारणं च महीपतिः ॥ ३३ ॥ ततस त्तुद्रहिमवल्मारस्य नरेखरः।

्ष्टिकोत्सवं चक्रीऽनुरूपं चिक्रसम्पदः ॥ ३४ ॥ ततो निवहते चक्रवन्ती चक्रपथानुगः । सिन्धुगङ्गान्त्रं कुर्वन् सङ्घटं विप्रुलैबेलैः ॥ ३५ ॥

<sup>(</sup>१) क क व्यक्तिया।

नितम्बम्तरमथ वैताच्याद्भरवाप सः। तत खस्पपरीवारं स्त्रसावारं न्यधत्त च ॥ २६ ॥ ततो निमविनम्याख्यी विद्याधरपती प्रति। त्रादिदेश विशामीशो मार्गणं दण्डमार्गणम् ॥ ३०॥ बैताऋष्ट्रशदसीर्थं कुपितौ दण्ड्याचनात्। श्राजन्मतुर्युषुत् ती विद्याधरवलावृती ॥ ३८ ॥ क्षवंसणिविमानैदीं बहसूर्यमयीमिव। प्रज्वलक्षिः प्रहरणैस्ति डिन्मालामयी मिव ॥ ३८ ॥ उहामदुन्द्रभिध्वानैमेंघघोषमयीमिव। विद्याधरबलं व्योमन्यपम्बद्धरतस्ततः ॥ ४०॥ दण्डार्थिन् दण्डमस्मत्तस्वं ग्रह्मासीति भाषिणी। चाइवायाह्नयेतां तो विद्याहमी महीपतिम ॥ ४१ ॥ श्रय ताभ्यां ससैन्याभ्यां प्रत्येकं युगपच सः। युयुधे विविधेर्युहेर्युद्धाच्यां यज्जयश्रियः ॥ ४२ ॥ युधा द्वादशवार्षिक्या विद्याधरपती जिती। प्राञ्जली प्रणिपत्यैवं भरताधीयमूचतुः ॥ ४३ ॥ रवेरपरि किं तेजो वायोरपरि को जबी। मोच्चरोपरि किं सौखां कथ भूरस्तवीपरि ॥ ४४ ॥ ऋषभो भगवान् साचादय दृष्टस्वमार्थमे । पत्रानाद्योधितोऽसाभिः कुलखामिन् सहस्व तत् ॥ ४५ ॥ किरीट इव नो सूर्द्धि मण्डनं तव शासनम्। कोशी वपुरपत्यानि सर्वमन्यच तावकम्॥ ४६॥

सितार्भिति प्रोच सरतेयाय दत्तवान्। विनस्त्रो विनमिनीरीरवं रव्योच्यं नमि: ॥ ४७ ॥ ततो राजा विसृष्टी तो राज्यान्यारोप्य सुनुष् । विरक्ताहषभेगां ज्ञिमूले जग्रहतुर्वतम् ॥ ४८ ॥ ततोऽपि चलितवतस्रक्ररतस्य पृष्ठतः। गच्छवासादयामास राजा मन्दाकिनीतटम् ॥ ४८ ॥ उत्तरं निष्कृटं गाङ्गं सुषेणोऽप्यभिषेणयन् । तरसा साध्यामास किमसाध्यं महात्मनाम् ॥ ५० ॥ राजाप्यष्टमभन्नेन गङ्गादेवीमसाध्यत्। चानर्च भरतं सापि देवतार्हें स्पायनैः ॥ ५१ ॥ तती गङ्गानदीकुले कमलामीदमालिनि। वासागार द्वीवास वसुमत्येकवासवः॥ ५२ ॥ भरतं रूपलावख्यकिङ्गरीक्षतमस्ययम्। तवावलोका गङ्गापि प्राप चोभमयों दशाम् ॥ ५३ ॥ विराजमाना सर्वोङ्गं सुक्तामयविभूषणै:। वदनेन्द्रोरन्गतैस्तारैस्तारागणैरिव ॥ ५४ ॥ वस्त्राणि कदलीगर्भलकागर्भाणि विभ्रती। स्वप्रवाह्रपयांसीव तद्रूपपरिकामतः ॥ ५५ ॥ रोमाञ्चकञ्चनोदञ्चल्चस्फ्टितकञ्चना । सद्यस्तरङ्गितापाङ्गा गङ्गा भरतमभ्यगात् ॥ ५६॥

( विभिविशेषकम् )

प्रेमगद्भवादिन्या गाढमभ्यर्थ पार्थिव:। रिरंसमानया निन्धे तया निजनिकेतनम् ॥ ५०॥ भुष्मानो विविधान् मोगांस्तया सह महीपति:। एकाइमिव वर्षाणां सहस्रं सोऽत्यवाहयत्॥ ५८॥ गुहां खण्डप्रपाताच्यामखण्डितपराक्रमः। ततः स्थानावृषः प्रापं करटीव वनाइनम् ॥ ५८ ॥ क्तमालकवत्तत्र नाव्यमालमसाध्यत्। श्रष्टमेन रूपस्तदत्तस्य चाष्टाक्निकां व्यधात् ॥ ६० ॥ सुषेणोद्वाटितदारकपाटां तां गुष्ठां नृप:। प्राविशहत्तिणं तस्या दारमुज्जघटे खयम् ॥ ६१ ॥ निर्ययौ तहुं सध्याली शरीव नरेखरः। स्कन्धावारं च निदधे गाङ्गे रोधिस पश्चिमे ॥ ६२ ॥ नवापि निधयो नागकुमाराधिष्ठितास्तदा। गङ्गाकूलमनुप्राप्तं राजानमुपतस्थिरे ॥ ६३ ॥ इत्यृचुस्ते वयं गङ्गामुखमागधवासिन:। श्रागतास्वां महाभाग भवद्गाग्यैवधीक्षताः ॥ ६४ ॥ यथाकाममवित्रान्तमुपभुङ्च प्रयच्छ च। श्रिप चीयेत पाथोऽसी न तु चीयामहे वयम् ॥ ६५ ॥ सहस्रेनेवभिर्यचैः किङ्करैरिव तावकैः। श्रापूर्यमाणाः सततं चक्राष्टकप्रतिष्ठिताः ॥ ६६ ॥ द्वादशयोजनायामा नवयोजनविस्तृता:। भूमध्ये सञ्चरिष्यामो देव लत्पारिपार्श्विका: ॥६०॥ (युग्मम्)

सेनापतिः सुषेणोऽपि गङ्गादि जानिष्कुटम्। महावनं महावायुरिवोक्तूष्य समाययौ ॥ ६८ ॥ ममा सङ्ख्रैः षद्यौवं जित्वा षट्खर्ग्डमेदिनीम् । चक्रमार्गानुगोऽयोध्यां जगाम जगतीपति: ॥ ६८ ॥ तती दादमभिषेषेरागत्यागत्य पार्थिवै:। प्रचन्ने चन्नवर्त्तिताभिषेको भरतिशितुः॥ ७०॥ कुवंता खकुटम्बस्य सारां च दहमे क्रमाम । सुन्दरीं चास्त्रिभूतां च चुकोष भरतेखरः ॥ ७१ ॥ जचे प्राइरिकान् किं रे महेहे नास्ति भोजनम्। यदेवसीहशी जाता चस्थिवर्मसयी कथम्॥ ७२॥ स्वामिन विजययात्राभूत्तव तावस्रस्यपि। षाचामास्वान्यवियान्तमकार्षीत्मृन्दरी यतः॥ ७३॥ प्रवासारे च भगवान् विष्ठत्य वसुधातले। भगवान् समवासार्घीदष्टापदगिरी तत: ॥ ७४ ॥ श्रुता च भरताधीयः खामिवन्दनहेतवे। चागात्तहेशनां युत्वा वृतं जग्राह सुन्दरी ॥ ७५ ॥ भातृननागतान् चाला तिस्रविष महोत्सवे। तेषामेकेकयो दूतान् प्रान्तिणोइरतेम्बरः॥ ७६॥ राज्यानि चेतामी इध्वे सेवध्वं भरतं ततः। टूतैरित्युदिता: सर्वेऽप्यालीचैवावदिवदम्॥ ७०॥ विभन्ध राज्यं दक्तं नस्तातेन भरतस्य च। संसेव्यमानो भरतोऽधिकां किंन: करिष्यति ॥ ७८ ॥ ममापतन्तं किं काले कालं प्रसवस्थियति। किं जराराचंसीं टेइग्राहिणीं नियही**य**ति ॥ ७८ ॥ बाधाविधायिन: किं वा व्याधिव्याधान इनिचति। यद्योत्तरं वर्षमानां दृशां वा दन्धिष्यति ॥ ८० ॥ र्षेटक्षेवाफलं दातं न चेत्ररत देखरः। मनुष्यभावे सामान्धे तर्हिकः केन सैव्यताम् ॥ ८१ ॥ प्राज्यराज्योऽप्यसन्तोषादस्राद्राज्यं जिच्चति । खामा चेत्रहयमपि तस्य तातस्य सूनवः॥ ८२॥ भवित्रपय्य तातं तु सोदर्येणायजकाना । दूत त्वत्स्वामिना योषं न वयं प्रोक्षश्वामहे ॥ ८३ ॥ ते दूतानभिधायैवस्वभस्वामिनं ययु:। नला भरतसन्दिष्टं 'तच सर्वे व्यक्तिन्नपन्॥ ८४॥ चन्नानकेवलाटभ्रेसंक्रान्ताश्रेषविष्टपः। क्षपावान भगवानादिनाघोऽपौत्यादिदेश तान ॥ ८५ ॥ श्रनेकयोनिसम्पातानन्तवाधानिबन्धनम्। प्रभिमानफलैवेयं राज्यश्री: सापि नम्बरी ॥ ८६ ॥ किञ्च या स्वःसुखैस्तृष्णा नातृत्र्यत्माग्भवेषु वः । साङ्गारकारकस्येव मर्स्थभोगै: कथं त्र्टेत्॥ ८०॥ त्रङ्गारकारकः कथिदादाय पयसो दृतिम्। जगाम कर्तुमङ्गारानरखे रीचवारिचि ॥ ८८ ॥

<sup>(</sup>१) व तरसन्दर्भ व्यक्तिश्वकः।

सीऽङ्गारानसम्तापान्त्रध्याङ्कातपपोवितात् । चहुतया खषाक्राम्तः सर्व्यं द्वतिपयः पपौ ॥ ८८ ॥ तेनाप्यच्छित्रत्वणः सन् सुप्तः खप्ने ग्टहं गतः। षान् वनगनन्दानामुदकान्यभितोऽप्यपात् ॥ ८० ॥ तज्जलैरप्यशान्तायां तृषायामन्तिलवत्। वापीकूपतडागानि पार्यपायमभोषयत्॥ ८१॥ तथैव त्रिवितिश्वापात्सरितः सरितांपतीन्। न तुतस्य त्रवात्र्यवारकस्येव वेदना॥ ८२॥ मरुक्पे ततो यातः कुश्रपूलं स रज्जुभिः। बह्वा चिचेप पयमे किमार्त्त: कुरुते न हि ॥ ८३॥ दूराम्बुलेन कूपस्य मध्येऽपि गलितास्बुकम्। नियोत्य पूलं द्रमकः खेडप्रोतमिवापिवत्॥ ८४॥ न च्छिता यार्थवादौस्तृट् छेद्या पूलाभसान सा। तददः सः सुखाच्छिता केया राज्यित्रया किस् ॥ ८५॥ भमन्दानन्दनि:स्वन्दिनिर्वाणप्राप्तिकारणम्। वला: संयमराज्यं तद्युज्यते वो विवेकिनाम्॥ ८६॥ तलालीत्पन्नवेराग्यवेगा भगवद्यन्तिके। तेऽष्टानवतिर्**ष्याद्य प्रव**न्यां जग्रहस्ततः ॥ ८० ॥ यही धैर्यमहो सत्त्वमही वैराग्यधीरित। चिम्तयम्तस्तत्स्वरूपं दूता राज्ञे व्यत्रिज्ञपन् ॥ ८८ ॥ तत् युला भरतस्तेषां राज्यानि जग्रहे स्वयम्। लाभादिवर्दितो जोभो राजधर्मी हासी सदा ॥ ८८ ॥

प्रथ विज्ञपयामास सेनानीभरतेष्वरम्। न चन्नं चन्नग्रालायां विश्रत्यद्यापि नः प्रभी ॥ ४०० ॥ स्वामिन् दिग्विजये विश्वदाचावाच्यो तृपः क्वचित्। विवक्ती डोल इव घरहे भ्रमति प्रभो ॥ १ ॥ चाः चातं भरतोऽवादीक्षोकोत्तरपराक्रमः। प्रसाद्धं भेदावादुरिको बाद्यबलिवेली ॥ २ ॥ एकतो गरुडबैकोऽन्यतोऽप्यहिक्सानि च। स्गारिको यत्क्र्यास्ममकुलाः .... ॥ ३॥ एकतः संहताः सर्वे देवदानवमानवाः। तथान्यतो बाइबस्तिः प्रतिमक्को न विदाते ॥ ४ ॥ एकतस्क्रमालायां चक्रं न प्रविश्रत्यदः। नेच्छत्याचामन्यतो बाहु: सङ्घटे पतितोऽस्माहम् ॥ ५ ॥ किंवा बाइबलि: सोऽयमाञ्चां कस्यापि मन्यते। सहते नाम पर्थ्याणं केसरी विं कदाचन ॥ ६॥ एवं विस्थातस्तस्य सेनानीर्जगदे ह्यदः। सामिस्वद्वस्थाये वैलोकां च त्यायते॥ ७॥ वैमात्रेयं कमीयांसमय बाहुबलिं प्रति। दूतं तत्त्विश्वापुर्य्यां प्रेषयामास पार्थिव: ॥ ८ ॥ ग्रैलगृङ्गे सिंहमिवोसुङ्गसिंहासने स्थितम्। नला बाहुवलिं दूतो युक्तिस्यूतमवीचत ॥ ८ ॥ लमेक: श्वाध्यये यस्य ज्येष्ठो भ्वाता जगकायी। षट्खख्डभरताधीयो लोकोत्तरपराक्रम: ॥ १०॥

लङ्गातुश्वक्रवित्तिलाभिषेको के महीम्जः। मङ्गस्योपायनकराः करदीभूय नाषयुः॥ ११ ॥ सुर्योदय इवाभोजखण्डस्य भरतोदय:। िषये तवैव किन्वस्थाभिषेके न त्वमागमः॥ १२॥ ततः कुमार भवतो ऽसमागमनकारणम्। जातं राजा नयज्ञेनाजापितोऽहमिहागमम्॥ १३॥ नागा यद्याजेवेनापि तत्र कोऽपि जन: पुन:। सवाविनीततां ब्रुते यच्छिट्रान्वेषिण: खला: ॥ १४ ॥ पिश्रनानां प्रवेशं तद्यताहीपयितं तव। भागन्तं युज्यते तत्र का तपा स्वाम्य्पासने ॥ १५ ॥ भातेति यदि निभीको नागास्तद्पि नोचितम्। पाजासारा न रुद्धन्ते जातेयेन महीभूजः ॥ १६॥ श्रयस्कान्तैरिवायांसि देवटानबमानवाः। क्षष्टास्तेजोभिरध्ना ह्येकं भरतमन्वगुः॥ १०॥ यमर्जासनदानेन वासवोऽपि सखीयति। सेवामात्रेण तं इन्तानुकू त्यसि किं निष्टि ॥ १८ ॥ वीरमानितया यदा राजानमवमन्यसे। त्वं हि तिसान् ससैन्योऽपि ससुद्रे सज्ञुसृष्टिवत् ॥ १८ ॥ लचासतुरमीतिस्तद्रजाः भक्रेभसिक्रमाः। सन्धाः क्षेनाभिसर्पन्तः पर्वता इव जङ्गमाः ॥ २०॥ तावतोऽखान् रयांबास्य विष्वक् प्लावयतो महीम् कज्ञोलानिव कल्पान्तोदधेः कः स्वलियमिति ॥ २१ ॥

तस्य वर्षवितयामकोटिभर्त्तुः पदातयः । कोट्य: षस्पवति: सिंहा इव वासाय कस्य न ॥ २२ ॥ एकः सुषेणसेनानीर्दण्डपाणिः समापतन् । क्ततान्त इव किं शक्य: सीढ़ं देवासुरेरिष ॥ २३ ॥ घमोघं विश्वतस्त्रकं चिक्रिणो भरतस्य तु । सूर्यस्वेव तमस्तोमः स्तोकिकैव विलोक्यपि ॥ २४ ॥ तेजसा वयसा ज्येष्ठो तृपश्रेष्ठः स सर्वेथा । राज्यजीवितकामेन मेथ्यो बाहुब ले लया ॥ २५ ॥ षय बाह्रबलिबीह्रबलापास्तजगद्दतः । जर्वे सृभङ्गस्दीरध्वानोऽर्णव द्वापरः ॥ २६ ॥ युक्तं यदुक्तं भवता लीभनं चीभणं वच:। द्रता: खलु यथावस्थस्वामिवाचिकवाचिन: ॥ २०॥ सुरासुरनरेन्द्राची न तातोत्तमविक्रमः। स्नाघाहेतुमें भरतः कीर्त्तितो दूत नृतनः ॥ २८॥ करदीभ्रय भूपाला नागच्छन्त कथं नुतम्। दृष्यते नलसी यस्य भाता बाहुब लिबेली ॥ २८ ॥ श्रावयोनेनु मार्चण्डपङ्गरुखण्डयोरिव। किं न स्वाद्व्यवहितयोरपि प्रीतिः परस्परम् ॥ ३०॥ सदा मनसि तिष्ठामस्तस्य भातुरही वयम्। गला किमतिरिचेत प्रीतिनेंसिर्गिकी हिन: ॥ ३१॥ चार्ज्जवाद्यागताः सत्यं कौटित्यं भरतेन किम । विस्रयकारिणः सन्ती दूयन्ते किं खलोक्तिभः॥ ३२॥

एक एवावयोः खामी भगवानादितौधकत्। तिमिन्विजयिनि खामी कथहारं ममापरः ॥ ३३॥ भाताऽसारभीः स चान्नेग बान्नापयत् यदासम् । फ्रातिसेहेन किं वर्ज वर्जीण न विदार्थते ॥ ३४ ॥ सुरासुरनरीपास्या प्रीतोऽस्त्वेष मयास्य किम । मार्ग एव चम: स्तम्बे रथ: सज्जोऽपि भज्यते ॥ ३५ ॥ तातभक्तो महेन्द्रबेच्चेत्रष्ठं तं तातनन्दनम्। चासयत्यासनस्यार्डे स किं तेनापि दृष्यति ॥ ३६ ॥ तिऽन्ये तिसान् समुद्रे ये ससैन्याः सन्तमुष्टिवत् । तेजोभिर्दु:सहोऽहं तु हन्त स्यां वडवाननः ॥ ३७ ॥ पत्तयोऽखा रथा नागाः सेनानीभरतोऽपि च। मयि सर्वे प्रलीयन्तां तेजांसीवार्कतेजसि ॥ ३८ ॥ याहि दूत स एवेतु राज्यजीवितकाग्यया। तातदत्तांशतुष्टेन मयैवोपेचितास्य भूः॥ ३८ ॥ द्रतेनागत्य विज्ञप्ते यथार्थे तेन तत्त्वणम्। युयुस्वी हुब लिना भरती (धाभ्यवेणयत् ॥ ४०॥ क्टादयक्रोदिनों सैन्यैर्घनर्त्तुद्यां घनिरिव। महाबाहुस्ततो बाहुबलिर्भरतमभ्यगात्॥ ४१ ॥ उभवोरपि वाहिन्धोर्महासुभटयादसोः। श्रन्योऽन्यास्मानितास्त्रोर्स्मिःसम्फेटोऽभूद्वयानकः ॥ ४२ ॥ तसैनिकानामन्योऽन्यं कुन्ताकुन्ति शराश्ररि। थामन्त्रितयाद्वदेवः प्रावर्त्तत रण्च्यः ॥ ४३ ॥

पर्यसामेषसैन्यानि तुलानीव महाबल:। श्रभ्येत्य भरतं बाइबलिरेवमवोचत ॥ ४४ ॥ हस्यखपित्रचातेन किं सुधा पापदायिना। यदानं तत्त्वमेकाकी युद्धास्त्रेकाकिना मया ॥ ४५ ॥ एकाङ्गाजि प्रतिज्ञाय दाभ्यामपि निवारिताः। मैनिका उभयेऽप्यस्थः पश्चन्तः साचिगी यथा॥ ४६॥ ततो दृग्यु श्रारके निर्निमेषविलोचनी। देवैरपि नृदेवी ती देवाविति वितर्किती ॥ ४७ ॥ भरते निर्जिते तत्र 'साचीभूतामरं तयो:। वाग्युद्धमभवत्यच्यप्रतिपच्यपरिग्रहात्॥ ४८॥ तत्रापि हीनवादित्वं भरते समुपेयवि । भूभजी भुजयुद्धेन युय्धाते महाभुजी ॥ ४८ ॥ भरतो लम्बमानोऽथ बाह्रौ बाह्रबलै: स्थिरे। शाखासगो महाशाखिशाखायामिव वीचित: ॥ ५० ॥ भरतस्य महाबाहोरपि बाहबलिबेली। एकेन बाइना बाइं लतानालमनामयत् ॥ ५१ ॥ प्रारब्धे सुष्टिय्हेऽय पेतुर्भरतसुष्टयः। बाडुबसी समुद्रोर्किंघाता इव तटाचर्ने ॥ ५२ ॥ श्राहतो बाहबलिना वज्रकत्येन मुष्टिना। पपात भरत: पृथ्वा खमैन्याऽश्रजलै: सह ॥ ५३ ॥

<sup>(</sup>१) खग च सभ्यीनूतासरं तयोः।

#### प्रथमः प्रकाशः।

मुर्च्छान्ते भरतो बाहुबलिं दण्डेन दर्धत:। ताड्यामास दन्तीव तिर्धेग्दन्तेन पर्वतम ॥ ५४ ॥ दखेन बाइबलिना निहती भरतस्तत:। भूग्यामाजातुमनोऽस्थाविखात इव कोलकः ॥ ५५ ॥ किमेष चक्रवर्त्तीति भरतः क्रतसंग्रयः। यावसंस्मृतवां स्रक्षं तावदागात्करेऽस्य तत् ॥ ५६ ॥ भूमेनि:सत्य कोपेन महता भरतेखर:। चिचेप प्रज्वलचनं क्रतन्त्रान्तार्यं बले: ॥ ५०॥ तच्चकां पार्खतो बाइबलेभ्जीनवा न्यवर्त्तत । दैवतानि हि प्रस्ताणि खगोत्रे प्रभवन्ति न ॥ ५८॥ श्रचत्रं प्रेच्य तहा हवलि: को पार्रे एचणः। सचकां चूर्णयास्येनमिति सुष्टिसुदत्तिपत्॥ ५८॥ ग्रमाविव कवाग्रैधिंगचं स्नात्वधीदातः। विजित्य करणपामं कषायानेव इति तान् ॥ ६०॥ इति सञ्जातसंवेगस्तदा तेनैव सृष्टिना । केशानुत्पाटयामास सामाधिकमथाददे॥ ६१॥ साध साध्विति सानन्दं व्याष्ट्रानः सुरासुराः। उपरिष्टाद्वासुबन्ते: पुष्पवृष्टिं वितेनिरे ॥ ६२ ॥ गला भगवतः पार्षे ज्ञानातिश्यशालिनाम्। कनीयसां सीदराणां विधास्ये वन्दनां कथम् ॥ ६३ ॥ उत्पन्ननेवलज्ञानस्तत्तां यास्यामि पर्षदम्। इति तत्रैव मौनेन सोऽस्थालतिमया क्रती ॥६४॥ (युग्मम्)

भरतस्तं तथादृष्टा विचार्य स्वं कुकर्म च। बभूव न्यश्चितग्रीवी विविद्यरिव मेदिनीम् ॥ ६५ ॥ शान्तरमं सूर्त्तीमव भातरं प्रखनाम च। निव्रयोरस्रुभिः कोष्णैः कोपग्रेषमिवीत्मृजन् ॥ ६६ ॥ प्रणमन् भरतस्तस्याऽधिकोपास्तिविधित्सया। नखादर्शेषु संकान्या नानारूप द्वाभवत्॥ ६०॥ सनन्दानन्दनसुनेर्गुणस्तवनपूर्विकाम् । खनिन्हामित्ययाकार्षीत्खापवादगदीषधीम् ॥ ६८ ॥ धन्यस्वं तत्यजे येन राज्यं मदनुकम्पया। पापोऽहं यदसन्तुष्टो दुर्भदस्वासुपाद्रवम् ॥ ६८ ॥ स्त्रप्रितां ये न जानन्ति ये चान्यायं प्रकुर्वते। जीयन्ते ये च लोभेन तेषामिस धुरस्वर: ॥ ७० ॥ राज्यं भवतरोबींजं ये न जानन्ति तेऽधमाः। ः तेभ्योऽप्यष्टं विशिषे यत्तदमुञ्चन् विदद्वपि ॥ ७१ ॥ लमेव पुत्रस्तातस्य यस्तातप्यमन्वगः। पुत्रोऽइमपि तस्य स्यां चेडवामि भवाद्यः॥ ७२॥ विषादपङ्कमुत्सार्यं पश्चात्तापजनेरिति । तत्पृतं सोमयग्रसं तद्राज्ये स न्यवीविश्वत् ॥ ७३ ॥ तदादिसोमवंश्रीऽभूच्छाखाश्रतसमाकुलः। तत्तत्प्रवरतानामेकमुत्पत्तिकारणम्॥ ७४॥ ततो बाहुबलिं नला भरतः सपरिच्छदः। पुरीमयोध्यासगसत्खराज्यश्रीसहोदराम् ॥ ७५ ॥

दुस्तपं तप्यमानोऽय तपो बाहुबनिर्मृनिः। वर्षमेकं व्यतीयाय सह प्राग्जयाकर्याभिः॥ ७६॥ ततश्चामूढलस्थेण खामिना नाभिस्नुना। ब्राह्मी च सुन्दरी चानुद्वाते तत्पार्श्वमीयतु: ॥ ७० ॥ जचतुस महासत्त्व समखणीयमनस्तव। न युक्तं त्यक्तसङ्गस्य करिस्कन्धाधिरोहणम्॥ ७८॥ एवस्त्रस्य ते इन्त कथं ज्ञानं प्ररोहित। श्रध:स्थितकरोषाम्ने: पादपस्थेव पञ्चव: ॥ ७८ ॥ श्रात्मनैव विचार्य त्वमुत्तितीर्षुर्भवीदिधम्। हस्तिनोऽस्मादवतर तरग्डादायसादिव ॥ ८० ॥ ततोऽसौ चिन्तयामास कुतस्यो इस्तिसङ्गमः। पादपारोहमारू ठवक्षीव वपुषी सम ॥ ८१ ॥ त्यजेत्र्द्रां ससुद्रोऽपि चलेयुरचला चपि। इसे तुभगविक्ति थे भाषेते न स्वाक्षित्॥ ८२॥ **घा: ज्ञातमथवाऽस्येष मान एव मतङ्गज:।** स एव मे ज्ञानफलं बभन्न विनयद्रमम्॥ ८३॥ कथं कनीयसी स्नातृत्वन्दे धिगिति चिन्तितम्। तपसा ज्यायसां तेषां मिथ्यादुष्कृतमसु मे ॥ ८४ ॥ सुरासुरनमस्यस्य गला भगवतोऽन्तिके। वन्दे कनिष्ठानिप तांस्ति च्छिष्यपरमा गुवत्॥ ८५॥ भचलत्यादमुत्याद्य यावत्तावदसी मुनि:। श्रवाप केवलच्चानं द्वारं निर्वाणवेश्मनः ॥ ८६ ॥

करामलकविद्यं कलयन् केवसिया। समीपे खामिनोऽध्यास्त सदः विवलभाखताम् ॥ ८० ॥ भरतोऽपि महारत्नै वत्र हैशभरात्रितः। चतुःषष्टिसहस्रान्तःपुरो नवनिधीखरः ॥ ८८ ॥ धर्मार्थकामान् साम्बाज्यसम्पद्वत्नेः फलोपमान् । परस्पराविरोधेन यथाकालमसेवत ॥ ५८ ॥ भन्यदा विहरन् खामी जगामाष्टापदाचलम्। भरतोऽपि ययौ तत्र स्नामिपादान्विवन्दिषः ॥ ८० ॥ सरासराचें समवसरणस्यं जगत्यतिम । स वि: प्रदिचणीक्षत्य नमस्त्रत्येति तुष्ट्वे ॥ ८१ ॥ विखासमिव सूर्त्तिस्थं सद्तामिव पिण्डितम्। प्रसादमिव नि:श्रेषजगतामेकतः स्थितम् ॥ ८२ ॥ ज्ञानराशिमिवाध्यचं पुष्यस्येव समुख्यम्। सर्वेनोकस्य सर्वस्वमिवैकत्र समाहृतम ॥ ८३ ॥ वपु: स्यं संयमिमवोपकारिमव रूपिणम्। शीलमिव पादचारि चमामिव वपुषातीम् ॥ ८४॥ रहस्यमिव योगस्य विखवीर्यमिवैकगम। सिद्यापायसिवावस्यं कीश्रत्यसिव केवलम् ॥ ८५ ॥ मैतीमिव मूर्त्तिमतीं सदेशं कर्णामिव। मुदितामिव पिष्डस्थामुपेचामिव कपिणीम् ॥ ८६ ॥ तप:प्रश्मसज्जानयोगमेकसिवाहृतम्। साचाहैनयिकमिव सिहिं साधारणीमिव ॥ ८० ॥

ष्यापकं मह्यमिव सर्वासां श्रुतसम्पदाम्। नम:स्रस्तिस्त्रधास्त्राचावषडधैमिवापृथक ॥ ८८ ॥ विशुद्धधर्मानिमाण्याकर्षमिव केवलम्। समस्ततपसां पिण्डीभूतं फलमिवाखिलम ॥ ८८ ॥ परभागमिवाशेषगुणराशिरनम्बरम्। उपन्नमिव निर्विन्नं श्रेयो नि:श्रेयसश्रिय: ॥ ५०० ॥ प्रभावस्थैकधामेव मोज्ञस्य प्रतिमामिव। कुलवेश्मेव विद्यानां फलं सर्वाशिषामिव ॥ १ ॥ षार्यवर्यचित्राणामात्मदर्शमिवामलम् । कूटस्यं प्रशममिव जगतो दत्तदर्शनम् ॥ २ ॥ दु:खशान्तेरिव दारं ब्रह्मचर्यमिवीञ्चलम्। पुर्ण्येक्पनतं जीवलोकस्येवैकजीवितम ॥ ३ ॥ मृत्यात्रमुखादेतदाक्रष्ट्रमिखलं जगत्। बाइं प्रसारितमिव निर्वाणेन कपालुना ॥ ४ ॥ ज्ञानसन्दरसंज्ञुञ्जीयाशोधेः समुखितम्। भपरं पीय्षमिव देहभाजामस्खवे॥ ५॥ विष्वाभयप्रदानेन समाष्वासितविष्टपम्। शरणं त्वां प्रविश्वेतिस प्रसीद परमेखर ॥ ६ ॥ तत च विजगवाधसूषभस्वामिनं ततः। एकायमनसोपासाञ्चक्ते चक्रधरविरम्॥ ७॥ षयाद्री तत्र साधूनां सहस्वेदेशभिवृतः । दीचानालाहते पूर्वलचे मोचं ययी प्रभुः ॥ ८ ॥

तटा निर्वाणमहिमा 'चक्रे धकादिभि: सरै:। ग्रस्तोकशोकः शक्रीण भरतेशीऽप्यवीध्यत ॥ ८ ॥ चक्रीऽय भरतोर रक्षमयमष्टापदीपरि । सिंहिनिषद्याप्रासाटमष्टापटिमवापरम ॥ १० ॥ तत च खामिनी मानवर्णसंखानशीभितम्। रक्षोपलमयं बिम्बं स्थापयामास चक्रस्त्॥ ११॥ स्वामिशिष्टवयोविंग्रभावितीर्थेकतामपि । ययादसानसंस्थानवर्णे विम्बान्यस्त्रयत् ॥ १२ ॥ भातृणां नवनवतेरिप तच सहासनाम्। रचयामास रतास्मस्त्पाननुपमानुपः॥ १३॥ पुनरेत्य निजां राजधानीं राजगिरोमणि:। यथावद्राज्यमिश्रवत्रजारचणदीचितः॥१४॥ स कर्भभिभीगफलै: प्रेथिमाणी निरन्तरम्। बुभुजे विविधानभोगान् साम्चादिव दिवस्रति: ॥ १५॥ नेपथ्यकर्भनिकातुमपरेदारगादसी। मध्ये ग्रुडान्तनारीणां ताराणामिव चन्द्रमाः ॥ १६ ॥ तत सर्वाङ्गविन्यस्तरताभरणविम्बित:। स्त्रीजनैर्धुगपत्रेम्णा परिरब्ध दवाभवत् ॥ १०॥

<sup>(</sup>१) ग च प्रभोसको सुरासुरै:।

<sup>(</sup>२) ख च ततो हसी विद्वे।

पष्यवसी स्वमादशेंऽपश्चत्स्वस्ताङ्गुलीयकाम् । ष्रकृतिं गलितच्योत्सां दिवा गशिकनामिव ॥ १८ ॥ ततः प्रोद्धिवनिर्वेदात्रत्यङ्गोजिभतभूषणम्। स्वमपय्वद्गतश्रीकं शीर्स्पपर्णमिव द्रमम ॥ १८ ॥ प्रचिन्तयस धिगहो वपुषो भूषणादिभि:। त्रीराष्ट्रायेंव कुडास्य पुस्तायेरिव कर्माभि:॥ २०॥ चनः क्षित्रस्य विष्टार्योर्भनैः स्रोतोभवैर्विष्टः । विन्छमानं किमप्यस्य गरीरस्य न शीभनम् ॥ २१ ॥ इदं ग्ररीरं कर्पूरकस्तृरीप्रस्तीन्यपि। द्रषयत्येव पायोदपयांस्यूषरभूरिव ॥ २२ ॥ विरच्य विषयेभ्यो यैस्तेषे मोचफलं तपः। तैरेव फलमेतस्य जग्रहे तत्त्ववेदिभिः॥ २३॥ द्ति चिन्तयतस्तस्य शुक्कध्यानस्पेयुषः। उत्पेदे नेवनज्ञानमहो योगस्य ज्ञितम्॥ २४॥ रजीहरणमुख्यानि मुनिचिक्नानि तत्चणात्। विनीत उपनीयासी नमसको दिवस्पति: ॥ २५ ॥ तद्राज्येऽक्रत तत्पुत्रमादित्वयग्रमं तदा । यदाद्यादित्यवंशोऽयमद्याप्यस्ति महोभुजाम् ॥५२६॥१०॥ स्थानातं युत्तं भरतस्य पूर्वजन्मार्जितयोगसमृहिबलस्पिता-ग्रभकर्मणः कर्मलेशचपणाय योगप्रभाववर्णनम् । यसु जन्मान्तरेषु प्रलब्धरत्वयोऽत एवाचिपितकर्मा मानुषत्वमात्रमप्यपाप्तवान्। त कथमनन्तकालपचितश्रभाश्रभकर्मनिर्मूलनमनुभवेत्।

#### तवाष्ट---

पूर्वमप्राप्तधर्मापि परमानन्दनन्दिता।
योगप्रभावतः प्राप मर्गदेवा परं पदम्॥ ११॥
मरुदेवा हि स्वामिनी या संसारं त्रसलमानमपि नानुभूतवती
किं पुनर्मानुषलं तथापि योगवनसम्हेन श्रुक्तध्यानामिना चिरसिच्चतानि कर्मोन्धनानि भस्मसाल्वृतवती।

यदाष्ट्--

<sup>१</sup>जह एगा मक्देवा अचंतं थावरा सिदा। मक्देवाचरितं चीक्तप्रायम्॥ ११॥

ननु जन्मान्तरेऽपि श्रक्ततक्रूरकर्मणां मरूदेवादीनां योगबलेन युक्तः कर्माच्यः ये त्वत्यन्तक्रूरकर्माणस्तेषु योगः कुण्डतामप्यासादयेत्।

द्याह--

ब्रह्मस्वीभृणगोघातपातकाद्भरकातिये: । टटप्रहारिप्रस्तियोंगो हस्तावलम्बनम् ॥ १२ ॥ ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य स्त्रिया वनिताया स्र्णस्य गर्भस्य गर्भिस्यास गोधिनोस्तेषां घातः स एव पातकं तस्मात् । यद्यपि समदर्भिनां ब्राह्मणाब्राह्मणयोः स्त्रीपुरुषयोर्भ्र्णाभ्रूणयोर्भवागवोर्घाते श्रविशे-वेस पापबन्थः ।

<sup>(</sup>१) यथा एका मरुदेवा ऋत्वन्तं स्थावरा सिद्धा।

#### यदाह --

'सव्यो न हिंसियव्यो जह महिपाली तहा उदयपाली। न य सभयदाणवहणा जणोवमाणिण होयव्यं॥१॥

तथापि लोकप्रसिद्धानुरोधेन ब्रह्मत्याद्युक्तम्। ये द्वि लीकिकाः सर्वस्या दिसायाः पापफलं न मन्यन्ते । तेऽपि ब्रह्मादिद्यातकस्य मद्यापापीयसस्तां मन्यन्त एवति । नरकातिथेई उप्रदारिप्रस्तेयों गो इस्तावलम्बनम् । तेनैव भवेन मोचगमनात् । प्रस्तियहणादन्ये-ऽपि पापकारिणो विदितजिनवचनास्तत एव प्राप्तयोगसम्पदो नरकपाप्तियोग्यानि कर्माण निर्मूल्य परमसम्पदमासादितवन्तो दृष्ट्याः ।

### यदाह---

ैक्रावि सहावेणं विसयविसवसाखगावि होजणं।
भावियजिणवयणमणा तेलुकसुहावहा होति॥१॥ इति।
तथाहि—

किसिविवगरे किसदासीहिजातिक इटः। प्रजासु कर्त्तुमन्यायान् प्रावर्त्तत स पापधीः ॥ १॥

<sup>(</sup>१) सबी न हिंसितव्यो यथा मिह्रपालस्त्या उदयपालः।न च चाभयदानद्रतिना जनोपमानेन भवितव्यम्॥ १॥

<sup>(</sup>२) क्रूरा चिप स्वभावेन विषयविषयणातुमा चिप भूत्वा। भावितजिनवचनसनसः त्रैलोक्यसुखावहा भवन्ति ॥ १ ॥

भारकपुरुषेरेष ततो निर्वासितः पुरात्। व्याधहस्तमिव ख्येनशीरपत्नीं जगाम च ॥ २ ॥ नृगंसचरितेस्तैस्तैराव्यनसुख इत्यसी। चौरसेनाधिपतिना पुत्रलेनान्वमन्यत ॥ ३ ॥ चीरसेनापती तस्मित्रवसानस्पेयुषि । तत्पृत इति तत्र्याने स वभूव सहाभुजः ॥ ४॥ निष्कृपं प्रहरत्येष सर्वेषां प्राणिनां यतः । तती इढप्रहारीति नामा निजगदे जनैः ॥ ५॥ यन्येद्यविष्वकुद्दाक्ततुष्टाक्रभटपेटकैः । स कुशस्थलनामानं यामं लुग्टयितं ययी ॥ ६॥ ब्राह्मणो देवशर्मेति तत्र दारिद्राविद्रतः। श्रवकेशीफलमिव सीरामं याचितोऽभेकै: ॥ ७ ॥ पर्यव्य सकते यामे कापि कापि स तन्दुलान्। कापि कापि पयोऽभ्यर्थ परमात्रमपीपचत्॥ ८॥ नद्यां सातुं ययावेष यावत्तावत् तदीकसि। ते क्रूरतस्करा: पेतुर्देवं दुबेलघातकम्॥ ८ ॥ तेषामेकतमो दस्यरपश्चत्तस्य पायसम्। न्नुधातुर: प्रेत इव तदादाय पनायित: ॥ १०॥ श्राच्छिद्यमाने तिसंसु पायसे जीवितव्यवत्। क्रन्दिन डिश्वरूपाणि गला पितरमृचिरे॥ ११॥ व्यात्ताननानामस्मानं दस्युद्दन्देन पायसम्। जक्रे प्रसारितदृशामनिलेनेव कळालम् ॥ १२ ॥

तदाकक्ष वची विप्रः चिप्रं दीप्रः क्रुदम्बना । यमद्रत द्वादाय परिघं पर्यधावत ॥ १३ ॥ सरीवराच्यमाविशाससुत्पादितदोर्वसः। इन्तुं प्रवहते दस्यम् परिचेण पश्निव ॥ १४ ॥ तेनावकरवसाचात्चिष्यमाणानवेच्य तान्। विवस्यतस्तिरस्क्र्ञन् दधावे तस्करेखरः ॥ १५ ॥ तस्यापि धावतो दैवाइतिविच्नविधायिनी। निरोषुं दुर्गतिमिव मार्गे गौरन्तरेऽभवत्॥ १६॥ करालकरवालैकप्रहारेण वराकिकाम्। अघान राजधन्यस्तां चण्डाल इव निर्घणः॥ १०॥ तस्याभ्यापतती रोरद्विजाती: स ग्रिरो भुवि। पनसद्रोः फलमिवापातयन्खन्नयष्टिना ॥ १८॥ षाः पाप निष्कुप क्षतं किमेतदिति वादिनी। बाला मासवती तं चाभ्यगात् द्विजकुट्म्बिनी ॥ १८ ॥ तस्या व्रक इव च्छाग्या गुर्विग्याः सोऽतिदार्गः। कुषागड्दारमुद्रं दार्यात्वा दिधाकरोत्॥ २०॥ ततो जरायुमध्यस्यं तस्या गर्भे दिधाकतम्। स स्फुरन्तं निरैचिष्ट लताया दव पक्षवम् ॥ २१ ॥ तथा सम्पश्चमानस्य तस्य विद्वलचेतसः। क्षपागतकपर्यापि जन्ने वस्क्रमिवाश्मनः॥ २२ ॥ ततो हा तात तातित हा मातमीतरित्यपि। विलयन्तः समाजस्मुस्तकालं दिजवालकाः ॥ २३ ॥

नमान भुग्नानतिचामान् 'श्वामानतिमसेन च। हट्टा हढप्रहारी तान् सानुतापमचिन्तयत् ॥ २४ ॥ इहा ब्रता निर्घृषेन दरिद्री दम्पती मया। षमी बाला हता स्तीयशोषे जीवन्ति किं भाषा: ॥ २५ ॥ क्र्रेण कभाषानेन नेचमानस्य दुर्गतिम्। भवभीतस्य मे कः स्याद्यायः भरणं च कः ॥ २६ ॥ इति सञ्चित्वयन्नेव वैराग्यावेगभागसी । एनोगदागदङ्कारान्साधृनुद्यानऐच्यत ॥ २०॥ नत्वोवावेत्यहं पापा भाष्यमाणोऽपि पापने। पिक्काः सुर्थमानोऽपि पिक्कितिक्रुक्ते परम् ॥ २८ ॥ येषामेकतरमपि नरकायैव तान्यहम्। ब्रह्मस्त्रीभृणगोचातपातकान्यक्षपो व्यधात्॥ २८॥ मामीदृशमपि नातुं साधवी यूयमईय । मेघानां वर्षतां स्थानसस्थानं वान किञ्चन ॥ ३०॥ श्रय ते साधवस्तस्मे यतिधर्मस्पादिशन्। सोऽय च्छतमिवोखालुः पापभी बस्तमाददे ॥ ३१ ॥ न भोच्ये तत यत्राक्ति सारिष्याम्यस्य पापनः। करिष्ये सर्वया चान्तिं सीऽयहीदित्यभियही ॥ ३२॥ पूर्वावस्कन्दिते तस्मिन्नेव ग्रामे कुशस्वले। कर्मचयं चिकीर्षुः स विजहार महामनाः ॥ ३३॥

<sup>(</sup>१) घडा क दिन्धानतिमलेन च।

स एवायं क्रतच्छन्ना पापः पापीयसामही। इत्वतन्त्रीत लोकेन स महात्मा दिवानिशम् ॥ ३४॥ गीभ्रणदिजघात्येष इति सीक्षेन जल्पता। विश्न रहेषु भिचार्थं खेव लोष्टेरक्कवात ॥ ३५ ॥ स्मार्थमाणः स तत्पापं प्रतिवासरमप्यसी। गान्तसान्ती न भुङ क्षे सा निवा सत्त्वस्य दुष्करम् ॥ ३६ ॥ क्वचित्रातः क्वचित्रध्यं दिने सायमपि क्वचित्। स्मार्थमाणः स तत्पापं कुत्राप्यक्ति न भुक्तवान ॥ ३० ॥ लोष्ट्रभिर्यष्टिभिः पांश्रव्यष्टिभिर्मुष्टिभिर्जनाः । यज्जन्नः सोऽधिसेहे तत्सम्यक् चैवसभावयत् ॥ ३८ ॥ पालन् याद्यत्तं कसी ताद्यं फलमाप्र्हि। याद्यम्प्यते बीजं फलं ताद्यमाप्यते ॥ ३८ ॥ यदमो निरनुकोशमाकोशास्त्रयि तन्वते। भयक्षेनेव सिंडा तक्सीयं कसीनिर्ज्जरा॥ ४०॥ मयाक्रीशाः प्रमीदाय यथैषां मे तथैव हि। यस्रीत्या सहमानस्य कर्मचयविधायिनः ॥ ४१ ॥ यकां भक्षयतामेषां सुखसुत्पद्यतेऽद्य तत्। उत्पदातां भवे इन्त दर्भभः सुखसङ्गमः ॥ ४२ ॥ त्रमी मदीयं दुष्कक्षेत्रस्यं परुषभाषितै:। चारैरिव चिकिसन्तो निप्तान्तं सुष्टदो मम ॥ ४३॥ क्रवीन्त ताडनं इन्त ममेते यदिदं किल। खर्णस्वेवाम्निसन्तापी मलिनलमपोइति ॥ ४४ ॥

कर्षन् दुर्गतिगुप्तेमीं स्वं प्रचिपति तत्र यः। क्यं क्रयाग्यहं तसी प्रहारानिप क्वेते॥ ४५ ॥ मत्यापानि व्यपोच्चनित निजपुर्व्यययेन ये। कथक्कारमिवैतिभ्यो ऽपरः परमबान्धवः ॥ ४६॥ वधबन्धादि हर्षाय यसे संसारमोचनम्। तदेवानन्तसंसारहेत्रेषां दुनोति साम्॥ ४०॥ केंचित्परेषां तीषाय त्यजन्त्ययीन्वपंष्यपि । एषां प्रीतिद्माको शहननादि कियन् सम ॥ ४८॥ तर्जितोऽहं हतो नाऽस्मि हतो वा नास्मि मारित:। मारितो वा न में धर्मीऽपहतो बात्धवैरिव ॥ ४८ ॥ भाक्रीश्वागधिषेपो बन्धनं इननं सृति:। सहां खेयोऽर्थिना सर्वं खेयो हि बहुविघ्नकम्॥ ५०॥ एवं भावयता तेन गर्हता स्वं च दुष्कृतम्। निर्टम्धः सर्वेतः कर्मराशिः कच इवास्निना ॥ ५१॥ अस्तानं केवलज्ञानमय सेमे 'सुदुलभम्। श्रयोगिकेवलिगुणस्थानस्थो मोचमाप च ॥ ५२ ॥

योगप्रभावेन दढप्रहारी
यथैष सुक्षा नरकातिथित्वम् ।
यदं प्रपेदे परमं तथान्योज्यसंग्रयान: प्रयतित योगे ॥ ५३ ॥ १२ ॥

<sup>(</sup>१) खच स दुर्चभस्।

# पुनकदाहरणामारेण योगञ्रहामेव वर्षयति ।

तत्कालकृतदुष्कर्मकर्मठस्य दुरात्मनः। गोप्त्रे चिलातीपुतस्य योगाय स्पृष्ठ्येत्र कः॥१३॥

तत्कालं तत्क्चणं क्वतं यहुष्कमा स्त्रीवधलक्चणं तेन कमाठः कमाग्रूर-स्तस्य दुरात्मन इति पापकरणकालापेकं चिलातीपुत्राभिधानस्य गोप्ते दुर्गतिपातरक्चकाय योगाय को न स्पृष्ठयेत् सर्व एव स्पृष्ठये-दित्यर्थः ।

## तथा हि —

चितिप्रतिष्ठे नगरे यज्ञदेवोऽभवद्दिजः।

निनन्द पण्डितमान्यः स सदा जिनगासनम्॥१॥

ग्रसिंदण्य तां निन्दां जिगीषः कोऽिष चेवकः।

गुरुणा वार्यमाणोऽिष तं वादार्यमवीवदत्॥२॥

दृष्ट्यी च प्रतिज्ञाभूदादाधिष्ठितयोस्तयोः।

येन यो जिश्यते तस्य शिश्यतं स करिष्यति॥३॥

ग्रानोतो निग्रहस्थानं बुद्धिकीश्रलशालिना।

विवदन्यादिना तेन यज्ञदेवः पराजितः॥४॥

चेवको जितकाशी तु यज्ञदेविद्विजन्मना।

तदा पूर्वप्रतिज्ञातां परिव्रज्यामजिग्रहत्॥५॥

ततः गासनदेव्यैवं यज्ञदेवो व्यबोध्यत।

पारितं प्रतिपत्रोऽिस ज्ञानश्रहानवान्भव॥६॥

व्रतंततः प्रभृत्येष यथावत्पालयक्षपि । निनिन्द वस्ताङ्गमलं प्राक्संस्कारी हि दुस्यज: ॥ ७ ॥ श्रशास्यन् ज्ञातयोऽप्यस्य संसर्गेण महात्मनः। प्राहृषेखाभ्यसम्पर्केणाहिमांशोरिवांशवः ॥ ८ ॥ अस्य पाणिग्टहीती तु नितान्तमनुरागिणी। चज्रभाष्ट्रकार नो रागं नीलीरक्रेव शाटिका ॥ ८ ॥ वश्यो मेऽस्विति सा तस्मै पारणे काभीणं ददी। सत्यं रक्ता विरक्ताय मारयन्येव योषितः॥ १०॥ चीयमाणः क्षणापचेणेव कासीणकसीणा। स सुनीन्द्रयेयी स्वर्गं मण्डलं तरणेरिव ॥ ११ ॥ तस्यावसानात् सञ्जातनिर्वेदा सापि गेहिनी। प्रव्रज्यामग्रहीदेवं मानुष्यकतरोः फलम्॥ १२॥ श्रनालोचीव सा पापं पतिव्यसनसभावम । कालं कत्वा दिवं प्राप दुष्णापं तपसा हि किम्॥ १३॥ यत्तरेवस्य जीवोऽय चुला राजग्रहे पुरे। धनसार्थपतेषेठ्याश्विलात्यास्तनयोऽभवत् ॥ १४ ॥ चिनात्याः पुत्र इत्येष चिनातीपुत्रसंज्ञ्या । श्राह्मयते सा लोकेन नाम नान्यत्रकाल्पतम् ॥ १५॥ यज्ञदेवप्रियाजीवसुरताऽनुसुतपञ्चकम्। भद्राया धनभार्यायाः सुसुमेति सुताऽभवत् ॥ १६ ॥ धनो नियोजयामास चिलातीतनयं च तम्। सुसुमायाः खदुहितुः बालगाइककर्याणि ॥ १०॥

लोकेवागांभि चक्रीभी श्रेष्टाभैषीच राजतः। स्वामी सत्यापराधेन यतः स्याइण्डभाजनम् ॥ १८॥ मन्त्रवित्तं धनश्रेष्ठी सदीपद्रवकारिणम्। रुष्टाविवीसयामास दासेरं दन्दशूकवत्॥ १८॥ सीऽय सिंहगुहां चीरपक्षीं वक्षीं महागसाम्। ययी प्रयागा: प्रीतिर्हि तुलव्यसनगीलयो: ॥ २०॥ स तृशंसी तृशंसेन दस्वन्देन सङ्गतः। वायुनेवाग्निरभवद्दारुणीऽप्यतिदारुणः॥ २१॥ ततः सिंहगुहाधीशे चीरसेनापती सृते। चौरसेनापति: सोऽभूत्तदर्धमिव निर्मित: ॥ २२ ॥ यौवनं सुसुमाप्याप्ता कृपादिगुणशालिनी। कलाकलापपूर्साभृत खेचरीव महीचरी ॥ २३ ॥ चैलातेयोऽन्यदोचे स्वानस्ति राजग्रहे पुरे। श्रेष्ठी धनो उनन्तधनो दुष्टिता चास्य सुसुमा ॥ २४ ॥ तस्तरास्तत गच्छामो धनं वः सुसुमा तु मे। इति व्यवस्थामास्थाय सोऽगाडनग्टहं निशि ॥ २५ ॥ प्रयोज्य स्वापनीं विद्यां की र्रायता स्वसागतम्। स धनं याष्ट्रयामास सुसुमां ख्यमयहीत्॥ २६॥ सुप्ताशिषपरीवारः स्तुभिः पश्वभिः समम्। श्रपस्त्य धनस्तस्यी नयी नयवतां ह्यसी॥ २०॥ जीवपाइं प्रहीला च हृद्येन स सुसुमाम्। चैनातेयः पनायिष्ट सनोप्त्रैदेस्युभिः सह ॥ २८ ॥

भाइयारचपुरुषान् धनश्रेष्ठीत्यभाषत । चौरापष्टतिवत्तं 'च प्रत्यानयत सुसुमाम् ॥ २८ ॥ ततो धनः सहारचैः प्रतेशायुधपाणिभिः। प्रोगस्वमन:सर्द्वयेव व्वरितमन्वगात्॥ ३०॥ जलं स्थलं लता बचानन्यदप्यखिलं पथि। पीतोबासो हैममिव सीऽपश्वस्तुमामयम् ॥ ३१ ॥ दतः पौतमितो भुत्रमितः खितमितो गतम्। एवं वदि इ: पदिके: स दस्य विकाश ययी ॥ ३२ ॥ इत इतित ग्रह्मीत ग्रह्मीतिति च भाषिणः। मलिक् चानाममिलकारचपुरुषास्ततः ॥ ३३ ॥ दिशो दिशि प्रणेशस्ते वित्तं त्यक्वान्यतस्त्रराः। सुसुमां स तु नासुचचौरो व्याघो स्गीमिव ॥ ३४ ॥ चारचपुरुषास्ते तु तदित्तं प्राप्य पुष्कलम्। व्यावर्त्तन्त कतार्थी हि सर्वः स्थादन्ययामितः ॥ ३५ ॥ उद्दहन् सुसुमाअंथे सतामिव मतङ्गजः। प्रविवेश महार्खं चिलातीतनयस्तत: ॥ ३६ ॥ सुनुभिः पञ्चभिः पञ्चाननैरिव धनीऽन्वगात । कर्ष्टुं प्रत्नीं सुखाइस्थोराहोरिन्दकलामिव ॥ ३० ॥ धने ससविधीभूते माभवलस्य सा मम। सुसमिति धिया तस्याः शिरःकमलमच्छिनत् ॥ ३८ ॥

पाकष्टकरवालोऽसी हस्तवित्यस्तमस्तकः। तदा यमपुरीद्वारचेत्रपाल द्वाबभी ॥ ३८ ॥ सुसमायाः कबस्यस्यान्तिके स्थिला त्र्व धनः। वारीव बाष्पपूरेण नयनाष्ट्रां लिभिर्ददी ॥ ४०॥ तस्याः कबन्धमुत्स्च्य व्याहत्तः ससुतो धनः। गिखतः गोकाखेन महाटव्यामधापतत् ॥ ४१ ॥ ननाटन्तपतपनतेजस्तापभयादिव । विष्वक् सङ्घितच्छायो मध्याक्रस ततीऽभवत्॥ ४२॥ योकयमञ्जभात्रणामधाक्रातपवक्रिभि:। धन: सुताय पश्चाम्बिसाधका इव तेपिरे ॥ ४३ ॥ न जलं न फलं नान्यइटशुर्जीवनीषधम। मृत्यवे प्रत्युतापश्यंस्ते 'हिंस्त्रखापदान् पथि ॥ ४४ ॥ भाक्षनस्तनयानां च तां पश्वन्यिवमां दशाम्। धनश्रेष्ठी पय्यतुच्छे गच्छवेवमचिन्तयत्॥ ४५॥ मम सर्वस्वनाशोऽभूत्पृती प्राणप्रिया स्ता। मृत्युकोटिं वयं प्राप्ता धिगन्हो दैवजृश्वितम् ॥ ४६ ॥ न यत्पुरुषकारेण साध्यं धीसम्पदान च। तदेकं दैवमेवेह बलिभ्यो बलवत्तरम्॥ ४०॥ प्रसाद्यते न टानेन विनयेन न ग्टच्चते। सेवया वर्ज्यते नैव क्यें दु:साध्यता विधे:॥ ४८॥

<sup>(</sup>१) च म हिंसमापदान्यपि।

विवधैवींध्यते नैव बलविद्विन राध्यते। न साध्यते तपखड़ि: प्रतिमह्नोऽस्त को विधे: ॥ ४८ ॥ श्रहो दैवं मित्रमिव कटाचिटनुकम्पते। कटाचित्परिपत्थीव निःशक्षं प्रशिष्ठन्ति च॥ ५०॥ विधि: पितेव सर्वेत्र कटाचित्परिरक्ति। कदाचित्पीडयत्येव दायाद इव 'दुईम: ॥ ५१ ॥ विधिनेयति मार्गेणामार्गस्यमपि कर्न्हिचित । कदाचिकार्गगमपि विमार्गेष प्रवर्त्तयेतु ॥ ५२ ॥ भानयेदपि दूरस्थं करस्थमपि नाश्येत्। मायेन्द्रजानत्त्वस्य विचित्रा गतयो विधे: ॥ ५३ ॥ ष्मनुकूले विधी पंसां विषमप्यस्तायते। विपरीते पुनस्तवास्तमेव विषायते ॥ ५४ ॥ स एवं चिन्तयकेव प्राप राजग्रहं पुरम । संगोक: सुसुमापुत्रा विद्धे चौर्ट्वहे इकम ॥ ५५॥ वैराग्याइतमादाय श्रीवीरस्वामिनोऽन्तिके। इस्तपं स तपस्तेपे पूर्णायुश्व दिवं ययौ ॥ ५६ ॥ चैनातेयोऽप्यनुरागात्मुसाया सुदुर्भदुः। मुखं पण्यत्रविज्ञातत्रमो याम्यां दिशं ययौ ॥ ५०॥ सर्वसन्तापहरणं कायाङ्कसिवाध्वनि । साधमेकं ददर्शासी कायोत्सर्गज्ञुषं पुर: ॥ ५८ ॥

<sup>(</sup>१) ख च दुर्भदः।

स खेन कर्मणा तेन किञ्चिद्दिग्नमानसः। तमुवाच समाख्याहि धर्म संचेपतो मम ॥ ५८ ॥ घन्धया कटलीलावं लविष्यामि ग्रिरस्तव। त्रनेनेव क्रपाणेन सुसुमाया इव चणात्॥ ६०॥ स ज्ञानामानिरज्ञासी द्वीधिबीजिमिहाहितम्। श्रवस्यं यास्यति स्मातिं पल्यले शालिबीजवत् ॥ ६१ ॥ कार्यः सम्यगुपशमो विवेकः संवरोऽपि च। दला चारणमुनि: स पचीव खसुदायी ॥ ६२ ॥ पदानि मत्ववत्तानि परावर्त्तयतस्ततः। जन्ने चिलातीप्रवस्य तदर्थीनेख ईद्द्यः ॥ ६३ ॥ कोधादीनां कषायाणां कुर्याद्पशमं सुधीः। हहा तैरहमाक्रान्तयन्दनः पद्मौरिव ॥ ६४ ॥ चिकिताम्यदा तदिमानाचारीगानिवालनः। चमासदुलऋजुतासन्तोषपरमीषधैः॥ ६५॥ धनधान्यहिरस्यादिसर्वस्रत्यागनस्यम । विवेकमेकं कुर्वीत बीजं ज्ञानमहातरी: ॥ ६६ ॥ तदिदं सुसुमाशीर्षं क्षपाणं च करस्थितम । सर्वेखभूतं मुचामि कीतनं पापसम्पदः॥ ६०॥ संवरशासमनसां विषयेभ्यो निवर्त्तनम्। स मया प्रतिपन्नोऽद्य संयमश्रीधरोमणि: ॥ ६८ ॥ पदार्थं भावयसेवं संरुद्धसकलेन्द्रियः। समाधिमधिगस्याभुकानोमात्रैकचेतनः॥ ६८॥

ततोऽस्य विस्तगन्धास्त्रक्टाकवितं वपुः । कोटिकाभिः शतिष्कद्रं चक्रे दाह घुणैरिव ॥ ७० ॥ पिपोलिकोपसर्गेऽपि स स्तम्भ दव निश्वलः । सार्डोहोरावयुग्मेन जगाम विदशालयम् ॥ ७१ ॥

### यदाह-

'जो तिहिं पएहिं धमां समिभगत्रो संजमं समारूटो।
उवसमिविवेयसंवरिचलाइपुत्तं नमंसामि॥ ७२॥
'त्रिहसिया पाएहिं सोणियगंधेण जस्म कीडीत्रो।
खायंति उत्तमंगं तं दुक्करकारयं वंदे॥ ७३॥
'धोरो चिलाइपुत्तो सुयङ्गलीयाहिं चालणिव्य कत्रो।
जो तह्वि खज्जमाणो पडिवन्नो उत्तमं श्रष्टं॥ ७४॥
'श्रहाइज्जेहिं राइंदिएहिं पत्तं चिलाइपुत्तेण।
देविंदामरभवणं श्रच्छरगणसङ्गलं रम्मम्॥ ७५॥
चित्तेरापनः खपच दव धिकारपदवीम्
चिलातीपुत्रोऽसावधिनरकमास्वितगतिः।

<sup>(</sup>१) बिस्तिभिः पदैः धर्मे समीमगतः संयमं समारूढः। जपशमविवेकसंवरचिलातीपुत्रं नमस्यामि॥

<sup>(</sup>२) अधिकृताः पादैः शोणितगन्धेन यस्य हीनाङ्ग्यः। स्वादन्ति उत्तमाङ्गं तं दुष्त्रारकारकं वन्दे॥

 <sup>(</sup>३) घीरिश्वजातीपुतः पिपीलिकाभिश्वाजनीव कतः ।
 यस्त्रधापि खाद्यमानः प्रतिपद्य जत्तममधेस ॥

<sup>(8)</sup> सार्बेहिभिः रातिर्दिनैः प्राप्तं चिनातीयुक्षेण् । देवेन्द्रामरभवनं ऋष्तरोगणसङ्क्षनं रस्यम् ॥

समालक्षेत्रवं यन्निदिवसदनातिष्यमगमत्
स एवायं योग: सकलसुखमूलं विजयते ॥ ७६ ॥ १३ ॥
पुनरेव योगमेव स्तीति—

तस्याजननिरेवास्तु न्यप्रोमीघजन्मनः। चिवडकर्णी यो योग द्रत्यचरशलाकया॥ १४॥

न जननमजननिः "नञ्जोऽनिः शापे" ॥ ५ । ३ । १२० ॥ इत्यनिः । असु भ्यात् । ना चासौ पश्च नृपश्चस्तस्य नृपशोः । पश्चपाय-पुरुषस्य मोघजन्मन इति निष्फलजननस्य यः । किं योऽविह्वकर्षः क्या श्रचरणलाकया । श्रचराखीव श्रलाका कर्णविधजननी श्रचरणलाका । केनोक्केखेन यान्यचराणि श्रतएव श्राह । योग इति योग इत्यचरलचण्यलाकया योऽविह्वकर्षः लोहादिमय-श्रलाकाविह्वकर्णोऽपि । तस्य नृपशोर्वरमजननिर्युक्ता न पुनविद्वस्वनाप्रायं जननमिति ॥ १४ ॥

पुनरिप पूर्वाचेन योगं सुला उत्तरार्द्वेन तत्स्वरूपमाह—

चतुर्वर्गेऽग्रगीर्मीचो योगस्तस्य च कारगम्। ज्ञानश्रहानचारितरूपं रत्नतयं च सः॥ १५॥

चतुर्वगीऽर्धकामधमामोचलचणः तिस्मवयणीः प्रधानं मोचः।
पर्यो हि प्रजनरचणनाशव्ययहेतुकदुःखानुषङ्गदूषितत्वान चतु-र्वगेऽयणीभेवति। कामसु सुखानुषङ्गलेशाययप्यर्धादुलृष्यते तथापि विरसावसानत्वात् दुर्गतिसाधनत्वाच नायणीः। धर्मसु ऐडिकामुसिकसुखसाधनलेन प्रधंकामाभ्यां यदायुक्षृष्यते तथापि कनकिनगडरूपपुद्धकर्मबन्धनिवन्धनलाइवभ्रमणहेतुरिति नाप्रणीः। मोक्क्तु पुद्धपापचयक्रचणो न क्षेत्रबहुको न वा
विषसम्पृक्षाचवदापातरमणीयः परिणामदुः खदायी नवा ऐडिकामुस्किकफलाश्रंसादोषदूषित इति भवति परमानन्दमयश्रतुर्धेर्गऽप्रणोः यः। तस्य च कारणं साधकतमं करणं योगः। तस्य
किं रूपमित्यादः। रक्षचयं मरकतादिव्यवक्केदेनाहः। ज्ञानयद्वानचारिकरूपमिति॥१५॥

## रत्ववये प्रथमं ज्ञानखरूपमा ह —

यथावस्थिततत्त्वानां संचेपादिस्तरेण वा। योऽवबोधस्तमताचुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः॥ १६॥

यथावस्थितानि नयप्रमाणप्रतिष्ठितस्तरूपाणि यानि तत्तानि जीवाजीवाश्रवसंवरनिर्जराबन्धमीचलचणानि तेषां योऽवबीध-स्तस्मयग्नानं स चावबीध: चयोपण्रमविशेषात्तस्यचिसंचिपेण कभैचयाच कस्यचिद्विस्तरेण।

#### तथाहि---

जीवाजीवावायवय संवरी निर्जरा तथा। बन्धी मीचयेति सप्त तत्त्वान्धाइर्मनीषिणः॥१॥ तत्र जीवा दिधा जेया सुत्तसंसारिभेदतः। यनादिनिधनाः सर्वे ज्ञानदर्भनत्त्व्यणः॥२॥

मुक्ता एकस्वभावाः स्यूजिबादिक्तेशवर्जिताः। भनन्तदर्भनज्ञानवीर्यानन्दमयास ते॥३॥ संसारिणो हिधा जीवाः स्थावरचसभेटतः। हितीयेऽपि हिथा पर्याप्तापर्याप्तविशेषतः ॥ ४ ॥ पर्याप्तयसु षडिमा: पर्याप्तत्वनिबन्धनम् । श्राहारो वपुरचाणि प्राणा भाषा मनोऽपि च ॥ ५ ॥ स्य्रेकाचविकलाचपञ्चाचाणां ग्ररीरिणाम्। चतस्तः पञ्च षड्वापि पर्याप्तयो यथाक्रमम् ॥ ६ ॥ एकाचाः स्थावरा भृम्यपृतेजीवायुमहीकहः। तेषां तु पूर्वे चलार: स्य: सुद्धा बादरा ऋषि ॥ ७ ॥ प्रत्येकाः साधारणाश्च दिप्रकारा महीकृहः। तत्र पूर्वे बादरा: स्युक्त्तरे सूक्त्मबादरा:॥ ८॥ वसा दिविचतुषाच्चेन्द्रियत्वेन चतुर्विधाः। तव पञ्चेन्टिया हेधा संज्ञिनीऽसंज्ञिनीऽपि च ॥ ८ ॥ शिचोपरेशालापान्धे जानते तेऽच संज्ञिन:। संप्रहत्तमनःप्राणास्तेभ्योऽन्ये स्युरसंज्ञिनः ॥ १० ॥ स्पर्पनं रसनं घ्राणं चत्तुः श्रोचिमतीन्द्रियम्। तस्य सार्शी रसी गन्धी रूपं शब्दय गीचर: ॥ ११ ॥ द्वीन्द्रियाः क्रमयः शङ्घा गग्डूपदजनीकसः । कपदीः श्रुतिकाद्यास विविधासतयो मताः ॥ १२ ॥ यूकामलुणमलोटलिचाद्यास्त्रीन्द्रिया मताः। पतङ्गमचिकाभङ्गदंशाद्यायतुरिन्द्रियाः॥ १३॥

तिर्घग्वोनिभवाः ग्रेषा जलखलखचारिषः। नारका 'मानवा देवाः सर्वे पञ्चेन्द्रिया मताः ॥ १४ ॥ मनोभाषाकायबल्वयमिन्द्रियपञ्चकम्। त्रायुर्क्कासनि:म्बासमिति प्राणा दश स्मृता:॥ १५॥ सर्वजीवेष देहायुक्कासा इन्द्रियाणि च। विकलासंज्ञिनां भाषा पूर्णीनां संज्ञिनां मनः ॥ १६ ॥ उपपादभवा देवा नारका गर्भजा: पुन: । जरायुपोताराङ्भवाः भेषाः सन्प्रच्छनोद्भवाः ॥ १७ ॥ सम्मूर्च्छिनो नारकाश्व जीवाः पापा नपुंसकाः। देवासु स्त्रीपुंवेदाः स्युर्वेदत्रयज्ञुषः परे ॥ १८ ॥ सर्वे जीवा व्यवहार्यव्यवहारितया दिधा। सुक्तानिगोटा एवान्या<sup>8</sup>स्तेभ्योऽन्ये व्यवहारिण: ॥ १८ ॥ सचित्तः संवृत्तः शीतस्तदन्यो मित्रितोऽपि वा । विभेदैरान्तरैभिन्नो नवधा योनिरङ्गिनाम् ॥ २०॥ प्रत्येकं सप्तलचाणि पृष्वीवार्यन्निवायुषु । प्रत्येकानन्तकायेषु ऋमाइश चतुईश ॥ २१ ॥ षट् पुनर्विकलाचेषु मनुष्येषु चतुईश् । स्य्यतस्रयतस्य सम्वतियेक्सुरेषु तु ॥ २२ ॥

<sup>(</sup>१) क क मतुजाः।

<sup>(</sup>१) ख ग च देवाः स्त्रोपंसवेदाः।

<sup>(</sup>२) का पत कर देवनारकाः।

<sup>(</sup>४) खगक तेऽन्छेऽपि व्यवहारिखः।

एवं लचाणि योनीनामशीतियतुकत्तरा। सर्वज्ञोपज्ञमुक्तानि सर्वेषामपि जिम्मनाम् ॥ २३ ॥ एकाचा बादराः सुद्धाः पञ्चाचाः संज्ञासंज्ञिनः । स्युद्धि विचतुरचाय पर्याप्ता इतरेऽपि च ॥ २४ ॥ एतानि जीवस्थानानि जिनोक्तानि चतुईम । मार्गणा चिप तावन्यो ज्ञेयास्ता नामतो यथा ॥ २५ ॥ गतोन्द्रियवपुर्योगवेदज्ञानक्रदादयः। संयमाहारदृग्लेश्याभव्यसम्यक्लसंज्ञिनः ॥ २६ ॥ मिष्यादृष्टिः सास्तादनसम्यग्मिष्यादृशाविष । श्रविरतसम्यगृदृष्टिर्विरताविरतोऽपि च॥ २०॥ प्रमत्तवाप्रमत्तव निवृत्तिबादरस्ततः। त्रनिवृत्तिबादरसाय सुस्मसंपरायक:॥ २८॥ ततः प्रशान्तमो इय चीणमो इय योगवान । श्रयोगवानिति गुणस्थानानि स्यसतुर्देश ॥ २८ ॥ मिथादृष्टिभविनायादर्भनस्योदये सति। गुण्स्थानलमितस्य भद्रकलाद्यपेचया ॥ ३०॥ मिष्यालस्यानुदयेऽनन्तानुबन्ध्यदये सति। मास्वादन: सम्यग्दृष्टि: स्यादुलाषीत् षडावली: ॥ ३१ ॥ मम्यक्तिम्यात्वयोगान्मु इत्तें मित्रदर्भनः । प्रविरतसम्यग्दृष्टिरप्रत्याख्यानकोदये ॥ ३२ ॥ विरताविरतसु स्थायत्यास्थानीदये सित । प्रमत्तसंयतः प्राप्तसंयमी यः प्रमाद्यति ॥ ३३ ॥

सोऽप्रमत्तसंयतो यः संयमी न प्रमाद्यति ।

उभाविष् पराद्यत्या स्थातामान्तर्मुइर्त्तिकौ ॥ ३४ ॥

कर्मणां स्थितिचातादीनपूर्वान् कुरुते यतः ।

तस्मादपूर्वकरणः चपकः प्रमक्ष्य सः ॥ ३५ ॥

यदादरकषायाणां प्रविष्टानामिमं मियः ।

परिणामा निवर्त्तन्ते निद्यत्तिवादरोऽपि तत् ॥ ३६ ॥

परिणामा निवर्त्तन्ते मिथो यत न यत्नतः ।

प्रनिद्वत्तिवादरः स्थात्चपकः प्रमक्ष्य सः ॥ ३० ॥

स्रोभाभिधः सम्परायः सूद्धः किटीकतो यतः ।

स स्रामम्परायः स्थात्चपकः ग्रमकोऽपि च ॥ ३८ ॥

प्रयोपणान्तमोष्ठः स्थात्चपकः ग्रमकोऽपि च ॥ ३८ ॥

स्रोगिकवेवती चातिच्यादुत्पवक्षेवतः ।

योगानां त च्ये जाते स एवायोगिकवेतती ॥ ४० ॥

# ॥ इति जीवतत्त्वम् ॥

श्रजीवाः स्युर्धश्राधश्रीविश्वायः कालपुत्तलाः । जीवेन सन्द पञ्चापि द्रव्यास्थेते निवेदिताः ॥ ४१ ॥ तत्र कालं विना सर्वे प्रदेशप्रचयात्मकाः । विना जीवमचिद्रपा श्रकत्तीरश्व ते मताः ॥ ४२ ॥ कालं विनास्तिकायाः स्युरमूत्तीः पुत्तलं विना । उत्पादविगमधीव्याकानः सर्वेऽपि ते पुनः ॥ ४३ ॥

पुत्रलाः खुः सर्प्रारसमन्धवर्णस्वरूपिणः। तेऽगुस्कस्वतया हेघा तत्नाऽवदाः किलाणवः॥ ४४॥ वद्याः स्त्रन्था गन्धग्रव्हसीत्मारखीत्याक्ततिस्पृशः। श्रस्यकारातपोद्योतभेदच्छायासका श्रपि ॥ ४५ ॥ कर्मकायमनोभाषाचेष्टितोच्छासदायिन:। सुखदुःखजीवितव्यसृत्यूपग्रहकारिणः ॥ ४६ ॥ प्रत्येकसेकद्रव्याणि धर्माधर्मी नभोऽपि च। त्रमूर्त्तानि निष्ट्रियाणि स्थिरास्पि च सर्वदा ॥ ४० ॥ एकजीवपरीमाणसंख्यातीतप्रदेशकी । लोकाकाशमभिव्याप्य धर्माधर्मी व्यवस्थिती ॥ ४८ ॥ खयं गन्तं प्रवृत्तेषु जीवाजीवेषु सर्वतः। सहकारी भवेषमा: पानीयमिव यादसाम्॥ ४८॥ जीवानां पुद्रलानां च प्रपत्नानां खयं स्थितिम्। श्रधमे: 'सहकार्येष यथा च्छायाऽध्वयायिनाम्॥ ५०॥ मुवगं स्वप्रतिष्ठं स्थादाकाशमवकाशदम्। लोकालोकी स्थितं व्याप्य तदनन्तप्रदेशभाक् ॥ ५१ ॥ लोकाकाणप्रदेशस्था भिन्नाः कालाणवसु ये। भावानां परिवर्त्ताय मुख्यः कालः स उच्चते ॥ ५२ ॥ च्योति:शास्त्रे यस्य मानस्चते समयादिकम्। स व्यावहारिक: काल: कालवेटिभिरामत: ॥ ५३ ॥

<sup>(</sup>१) का ग सहकार्येषु।

नवजीर्णादिरूपेण यदमी भुवनीदरे।
पदार्थाः परिवर्त्तन्ते तत्कालस्यैव चेष्टितम् ॥ ५४ ॥
वर्त्तमाना ऋतीतत्वं भाविनो वर्त्तमानताम्।
पदार्थाः प्रतिपद्यन्ते कालक्षीडाविडम्बिताः ॥ ५५ ॥

॥ इति श्रजीवतत्त्वम् ॥

मनीवचनकायानां यत्यात्कर्भं स ग्रायवः। ग्रुभः ग्रुभस्य हेतुः स्वादग्रुभस्वग्रुभस्य च ॥ ५६॥

॥ इति आश्रवः॥

सर्वेषासास्त्रवाणां यो रोधहेतुः स संवरः। कर्मणां भवहेतूनां जरणादिह निर्जरा॥ ५०॥

॥ दृति संवरनिर्जरे ॥

वस्त्रमें भावनास्त्रेवास्त्रवसंवरिनर्जराः ।
तत्रात्र विस्तरेणोक्ताः पुनक्कत्वभीक्षभः ॥ ५८ ॥
सक्तषायतया जीवः कर्मयोग्यांस्तु पुत्रलान् ।
यदादत्ते स बन्धः स्याज्जीवास्त्रातन्त्र्यकारणम् ॥ ५८ ॥
प्रक्रतिस्थित्यनुभागप्रदेशा विधयोऽस्य तु ।
प्रक्रतिस्व स्वभावः स्यात् ज्ञानाद्वत्यादिरष्टधा ॥ ६० ॥
ज्ञानदृष्ट्याद्वती वेद्यं मीहनीयायुषी अपि ।
नामगीत्रान्तरायास्य मूलप्रक्रतयो मताः ॥ ६१ ॥
निकर्षोत्वर्षतः कालनियमः कर्मणां स्थितः ।
अनुभागो विपाकः स्यात्रदेशोऽंशप्रकत्यनम् ॥ ६२ ॥

मिथ्यादृष्टिरिवरितिप्रमादी च क्रुदादयः। योगेन सह पञ्चेते विज्ञेया बन्धहेतवः॥ ६३॥

## ॥ इति बन्धतत्त्वम् ॥

यभावे बस्पहेत्नां घातिकसँखयोद्भवे । केवले मित मोद्यः स्थाच्छेषाणां कसँणां चये ॥ ६४ ॥ सुरासुरनरेन्द्राणां यसुखं भुवनत्रये । स स्थादनन्तभागोऽपि न मोचसुखसम्पदः ॥ ६५ ॥ स्वस्वभावजमत्यचं यदस्मिन् शाखतं सुखम् । चतुर्वर्गायणीत्वेन तेन मोचः प्रकोक्तितः ॥ ६६ ॥

## ॥ इति मोचतत्त्वम्॥

मितशुताविधमनः पर्यायाः केवलं तथा।
श्रमीभिः सान्वयैभेंदैर्ज्ञानं पञ्चिवधं मतम् ॥ ६०॥
श्रवग्रहादिभिभिनं बह्वाद्यैरितरेरिप।
इन्द्रियानिन्द्रियभवं मितज्ञानसुदीरितम् ॥ ६८॥
विस्तृतं बहुधा पूर्वेरङ्गोपाङ्गः प्रकीर्षकः।
स्याच्छव्दलाव्छितं ज्ञेयं श्रुतज्ञानमनेकधा॥ ६८॥
देवनैरियकाणां स्यादविधभैवसक्षवः।
षड्विकत्यसु ग्रेषाणां चयोपग्रमलचणः॥ ००॥
सर्ज्यविप्रस इत्येवं स्थान्यनः पर्ययो हिधा।
विश्वद्राप्रतिपाताभ्यां तहिशेषोऽवगम्यताम्॥ ०१॥

स्र शेषद्र श्रापर्याय विषयं विष्य लोचनम् ।

स्र नन्त मे काम त्यसं 'के य ल ज्ञान मुच्यते ॥ ७२ ॥

एवं च पञ्च भिर्ज्ञा नै ज्ञीततस्व समुचयः ।

स्र पवर्गहेतो रत्न चयस्याचा क्षभाग्म वेत् ॥ ७३ ॥

भवविट पिसमूलो मूलने मत्तदन्ती

जिस्मिति सिर ना से पिद्य नी प्राणनायः ।

नयन मपर मे ति दिष्य तस्व प्रका से ।

करणहरिण बन्धे वा सुरा ज्ञान मेव ॥ ७४ ॥ १६ ॥

## दितीयं रत्नमाइ-

# रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक्ष्यज्ञानमुच्यते । जायते तिवसर्गेण गुरोरिधगमेन वा ॥ १०॥

जिनोत्तेषु तत्त्वेषु जीवादिवृत्तस्वरूपेषु या रुचिस्तत् यहानम्। निह ज्ञानमित्येव रुचि विना फलसिडिः। ग्राकान्नादिस्वरूपवेदिनाऽपि रुचिरहितेन न सौहित्यलचणं फलमवायते। युतज्ञानवतोऽप्य-ङ्गारमर्दकादेरभव्यस्य दूरभव्यस्य वा जिनीत्ततत्त्वेषु रुचिरहितस्य न विवचितं फलमुपश्रूयते। तस्य चोत्पादे हयी गतिः निसर्गी-ऽधिगमस् । निसर्गः स्वभावो गुरूपदेशादिनिरपेचः सम्यक्षस्वान-कारणम्।

<sup>(</sup>१) ख क कोवलं ज्ञानस्।

### तथाह्रि-

श्रनाद्यनन्तसंसारावर्त्तवर्त्तिष देहिष् । 'ज्ञानदृष्याद्वतिवेदनीयान्तरायकर्मंणाम् ॥ १ ॥ मागरोपमकोटीनां कोव्यस्त्रिंगत्परा स्थिति:। विंग्रतिगीवनाकोश्व मीहनीयस्य सप्ततिः ॥ २ ॥ ततो गिरिसरिद्वावघोलनान्यायतः खयम्। एकाब्धिकोटिकोट्यूना प्रत्येकं चीयते स्थिति:॥३॥ श्रेषात्रिकोटान्त:स्थिती सकलजन्मन:। यथाप्रहत्तिकरणाद्ग्रस्थिदेशं समिय्ति ॥ ४ ॥ रागदेषपरीणामी दुर्भेदी ग्रस्थिरुचते। दुरुच्छेदो दृढतर: काष्ठादैरिव सर्वदा ॥ ५ ॥ यन्यिदेशं तु संप्राप्ता रागादिप्रेरिताः पुनः । उल्रष्टबन्धयोग्याः स्युवतुर्गतिजुषोऽपि ते ॥ ६॥ तेषां मध्ये तु ये भव्या भाविभद्राः गरीरिणः। चाविष्कृत्य परं वीर्यमपूर्वकरणे क्रते॥०॥ चितिकामन्ति सहसा तं चिन्यं दुरतिक्रमम्। त्रतिकान्तमहाध्वानी घट्टभूमिमिवाध्वगाः॥ ८॥ अधानिवृत्तिकरणादन्तरकरणे कते। मिष्यात्वं विरत्नीकुर्युर्वेदनीयं यदग्रत: ॥ ೭ ॥

<sup>(</sup>१) क क ज्ञानहष्ट्वाहितवेद्याभिधान्तरायकर्भणाम्।

प्रान्तर्मुहर्त्तिकं सम्यग्दर्भनं प्राप्नुवन्ति यत्।
निसर्गहेत्किमिदं सम्यक्ष्रहानमुख्यते ॥ १० ॥
गुरूपदेशमालम्बा सर्वेषामिप देहिनाम् ।
यत्तु सम्यक्ष्रहानं तत्स्यादिधगमजं परम् ॥ ११ ॥
यमप्रश्मजीवातुर्वीजं ज्ञानचारित्रयोः ।
हेत्स्तपःश्वतादीनां सहर्भनमुदीरितम् ॥ १२ ॥
स्राध्यं हि चरण्ज्ञानिवयुक्तमिप दर्भनम् ।
न पुनर्ज्ञानचारित्रे मिध्यात्वविषद्र्षिते ॥ १३ ॥
ज्ञानचारित्रहीनोऽपि श्रूयते श्रेणिकः किल ।
सम्यग्दर्भनमाहात्मात्तीर्थेक्ततं प्रपत्यते ॥ १४ ॥
श्रष्टतचरण्कोधाः प्राण्नो यत्रभावादसमसुखनिधानं मोचमासादयन्ति ।
भवजलनिधिपोतं दुःखकान्तारदावम् ।
श्रयत तदिह सम्यग्दर्भनं रत्नमेकम् ॥ १५ ॥ १० ॥

#### हतीयं रत्नमाइ--

सर्वसावद्ययोगानां त्यागश्वारिविमध्यते । कौर्त्तितं तदिसंसादिव्रतभेदेन पञ्चधा ॥ १८॥

सर्वे न तु कितपये ये सावद्ययोगाः सपापव्यापारास्तेषां त्यागी ज्ञानश्रहानपूर्वकं परिहारः स सम्यक्चारित्रं ज्ञानदर्भनं विना क्षतस्य चारितस्य सम्यक्चारित्रत्वानुपपत्तेः। सर्वग्रहणं देशचारित्रव्यवच्छेदार्थम्। इदं च चारित्रं सूलोक्तरगुण्झदेन हिविधं की र्त्तितिसिखादिना सृत्तगुणक्ष्यं चारित्रमाइ। पञ्चधेति वतभेदेन न तु खक्पतः॥ १८॥

# मूलगुणानेव कीर्त्तयति—

# यहिंसासूनृतास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः । पञ्चभिः पञ्चभिर्युक्ता भावनाभिर्विमुक्तये ॥१८॥

यहिंसादयव पञ्चापि प्रत्येकं पञ्चविधभावनाभ्यर्हिताः सन्तः ख-कार्यजननं प्रति यप्रतिबद्धसामर्था भवन्तीति पञ्चभिरित्या-युक्तम्॥१८॥

## प्रथमं मूलगुणमाह-

न यत्प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम् ।

तसानां स्थावराणां च तदहिंसाव्रतं मतम् ॥२०॥

प्रमादोऽज्ञानसंग्रयविपर्ययरागद्देषस्मृतिभ्रंशयोगदुष्पृणिधानधर्मा—

नादरभेदादष्टविधः । तद्योगाश्वसानां स्थावराणां च जीवानां

प्राण्व्यपरोपणं हिंसा । तिविषेधादहिंसा प्रथमं वतम् ॥ २०॥

# द्वितीयमाइ—

प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं सून्तव्रतमुच्यते ।

तत्तथ्यमपि नो तथ्यमप्रियं चाहितं च यत् ॥२१॥

तथ्यं ववीऽस्वारूपस्यमानं स्वतव्रतस्यते । किं विधिष्टं तथ्यं

प्रियं पणं च तत प्रियं यत् श्रुतमातं प्रीणयित पणं यदायती हितम्। नतु तण्यमेवैकं विशेषणमतु सत्यव्रताधिकारात् प्रिय-पण्ययोत् कोऽधिकारः। श्रुत श्राह। तत्तण्यमपीति व्यवहारापेचया तण्यमपि यदप्रियं यथा चौरं प्रति चौरस्वं कुष्टिनं प्रति कुष्टी विमिति तदप्रियत्वान तण्यम्। तण्यमप्यहितं यथा। सगयुभिः पृष्टस्थारस्थे सगान् दृष्टवती मया सगा दृष्टा इति तज्जन्तु- घातहेतुत्वान तण्यम्॥ २१॥

## **ढ**तीयमाह—

# अनादानमदत्तस्यास्तेयव्रतमुदीरितम्।

बाह्याः प्राणा चणामधी हरता तं हता हि ते ॥२२॥

वित्तस्वामिना अदत्तस्य वित्तस्य यदनादानं तदस्तेयव्रतम्। तच्च स्वामिजीवतीर्थकरगुर्व्वदत्तमेदेन चतुर्विधम्। तव्र स्वाम्यदत्तं दृष्णोपलकाष्ठादिकं तत्स्वामिना यददत्तम्। जीवादत्तं यत्स्वामि-नादत्तमपि जीवेनादत्तं यया प्रव्रज्यापरिणामविकलो मातापिद्धभ्यां पुद्धादि गुरुभ्यो दीयते। तीर्थकरादत्तं यत्तीर्थकरैः प्रतिषिद्धमाधा-कमिकादि ग्रद्धते। गुर्व्वदत्तं नाम स्वामिना दत्तमाधाकिमै-कादिदोषरिहतं गुरूनननुद्धाप्य यहुद्धते। नन्वहिंसापरिकरत्वं सर्व्वव्रतानामदत्तादाने तु केव हिंसा येनाहिंसापरिकरत्वं स्थादित्युक्तं बाद्धाः प्राणा दत्यादि। यदि स्तेयस्य प्राणहरणस्वरूपं सृग्यते तदा तदस्येव॥२२॥

# चतुर्घमाह—

# दिव्योदारिककामानां क्रतानुमितकारितैः । मनोवाक्कायतस्त्यागो ब्रह्माष्टादशधा मतम् ॥२३॥ दिवि भवा दिव्याः तं च वैक्रियशरीरमभवाः । श्रीदारिकाश्र श्रीदारिकतिर्यग्मनुष्यदेहप्रभवास्ते च ते काम्यन्त दति कामाश्र तेषां त्यागो जब्रह्मनिषेधासकं ब्रह्मचर्यव्रतम् । तश्राष्टादश्रधा मनसा श्रवद्म न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमिप परं नानुमन्ये । एवं च वचसा कायेन विति दिव्ये ब्रह्मणि नवभेदाः । एवमीदारिकेजीत्यष्टादश ।

यदाच---

दिव्यालामरतिसुखात् विविधं विविधेन विरितिरिति नवकम् । श्रीदारिकादिप तथा तह्नह्माष्टादणविकल्पम् ॥ १ ॥ इति ॥ कतानुमतिकारितैरिति मनोवाकायत इति च मध्ये कतत्वात्पूर्वी- त्तरेष्विप महाव्रतेषु सम्बन्धनीयम् ॥ २३ ॥

#### पञ्चममाह---

सर्वभावेषु मूर्क्कायास्थागः स्थादपरिग्रहः । यदसत्स्वपि जायेत मूर्क्कया चित्तविग्नवः ॥२४॥

सर्वभावेषु द्रव्यचित्रकालभावरूपेषु यो मूर्ष्काया गार्धास्य त्यागो नतु द्रव्यादित्यागमात्रं सोऽपरियस्त्रतम्। नतु परियस्त्यागोऽपरियस्त्रतं स्थात् किं मूर्कात्यागलचणेन तक्षचणेन सत भारः। यदसस्स्वपीति । यस्नादसत्स्वयिविद्यमानेष्विप द्रव्यविकालभावेषु मूर्च्या चित्त-विद्ववः स्थात्। चित्तविद्ववः प्रथमसीस्थविपर्यासः। असत्यपि धने धनगर्षवतो राजग्रहनगरद्रमकस्थेव चित्तसंक्षेशो दुर्गतिपात-निवन्धनं भवति। सत्यपि वा द्रव्यचेत्रकालभावलच्ये सामग्री-विश्वेषे ख्रेणाक्तरणाहिनिरुपद्रवमनसां प्रथमसुखप्रास्या चित्त-विश्ववाभावः। यत एव धर्मीपकरणधारिणां यतीनां शरीरे उपकर्णे च निर्ममलानामपरिग्रहलम्।

यदाह ---

यहत्तुरगः सत्स्वप्याभरणभूषणेष्वनभिषकः । तहदुपग्रहवानपि न सङ्गसुपयाति निर्यन्यः ॥ १॥

यथा च धर्मोपकरणवतामपि मूर्च्छारहितानां सुनीनां न परिग्रहग्रहित्वदोषस्तथा व्रतिनीनामपि गुरूपदिष्टधर्मापकरण-धारिणीनां रव्ववयवतीनां तेन तासां धर्मोपकरणपरिग्रहमात्रेण सोचापवादः प्रलापमात्रम्॥ २४॥

> पश्वभि: पश्वभिर्युक्ता भावनाभिर्विमुक्तये दत्युक्तं तत्रस्तीति—

भावनाभिर्भावितानि पञ्चभिः पञ्चभिः क्रमात्।
महाव्रतानि नो कस्य साधयन्त्यव्ययं पदम्॥ २५॥
भाव्यन्ते वास्यन्ते गुणविशेषमारोप्यन्ते महाव्रतानि यकाभिस्ता
भावनाः॥ २५॥

#### यथ प्रथमवर्तस्य भावना चाह —

# मनोगुप्तेराषणादानेर्याभिः समितिभिः सदा। दृष्टात्रपानग्रहणे नाहिंसां भावयेत् सुधीः ॥२६॥

मनोगुप्तिर्वश्चमाणलचणा तथेत्येका भावना। एषणा विश्व पिण्डग्रम्णलचणा तस्यां या समिति:। श्रादानग्रमणेन निचेप
उपलच्चते। तेन पीठादेर्ग्रमणे स्थापने च या समिति:।
ईरणमीर्या गमनं तत्र या समिति:। श्राभिरेषणादानिर्यासमितिभिर्देष्ट्योरत्रपानयोग्रमणेनोपलचण्लात् तद्ग्रासेनाम्हं सां
भावयेदिति सम्बन्धः। इह च गुप्तिसमितीनां महात्रतभावनालेन
गतार्थानामपि श्रथवा पञ्चसमितीत्यादिग्रन्थेन पुनक्कीर्भनं
गुप्तिसमितीनासुत्तरगुण्लज्ञापनार्थम्।

यदा ह---

पिण्डसः जा विसोही समिद्देशो भावणा तवी दुविहो। पडिमा श्रभिमाही चिय उत्तरगुणगोवियाणाहिं॥ १॥

इह च मनोग्रिभीवनालं हिंसायां मनोव्यापारस्य प्राधान्यात्। श्रूयते हि प्रसन्नचन्द्रराजिर्धमेनोगुस्या श्रभाविताहिंसावतो हिंसा-मकुर्व्वविष सप्तमनरकपृथ्वीयोग्यं कम्म निर्ममे एषणादानियीस-मितयसु श्रहिंसायां नितरामुपकारिष्य इति युक्तं भावनालम्। दृष्टान्नपानग्रहणं च संसक्तान्नपारिहारेणाहिंसाव्रतोपकारायेति पञ्चमी भावना ॥ २६ ॥

# दितीयव्रतस्य भावना माह--

# हास्यलोभभयक्रोधप्रत्यास्त्रानैर्निरन्तरम् । यालोच्य भाषणेनापि भावयत्मृत्तत्रतम् ॥२०॥

हसन् हि मिथा ब्र्यात्। लोभपरवश्वार्थाकाङ्कया भयार्तः प्राणादिरचणेच्छ्या कृषः क्रोधतरिकतमनस्कतया मिथा ब्र्यादिति। हास्यादिप्रत्याख्यानानि चतस्त्रो भावनाः। श्रालोच्य भाषणं सम्यग्ज्ञानपूर्व्वकं पर्यालोच्य स्वा माभूदिति मोहतिर-स्कारद्वारेण भाषणं पश्चमी भावना। मोहस्य च स्वावादहेतुत्वं प्रतीतमेव।

यदाच्च —

रागादा देषादा मोहादा वाक्यमुखते स्वतृतमिति ॥ २०॥ वृतीयव्रतस्य भावना त्राह ।

त्रालोच्यावग्रहयाच्ञाभीच्यावग्रहयाचनम् ।

एतावन्मावभेवैतदित्यवग्रहधारणम् ॥ २८ ॥

समानधार्मिकभ्यश्च तथावग्रहयाचनम् ।

श्वनुद्वापितपानाद्वाश्चनमस्तेयभावनाः ॥२६॥ (युग्मम्)

श्रालोच्य मनसा विचिन्त्यावग्रहं याचेत । देवेन्द्रराजग्रहपतिग्रया-तरसाधर्मिकभेदादि पञ्चावग्रहाः । श्रन च पूर्वः पूर्वी बाध्य उत्तर उत्तरो बाधकः । तत्र देवेन्द्रावग्रहो यथा सीधन्माधिपते-देचिणलोकाहें ईग्रानाधिपतिकृत्तरलोकाहिम् । राजा चक्रवर्त्ती

तस्यावपद्यो भारतादिवर्षम् । यद्दपतिर्भेग्डलाधिपतिस्तस्यावपद्य-स्तमण्डलादि। शयातरी वसतिस्वामी तदवग्रही वसतिरेव। साधर्मिकाः साधवस्तेषामवग्रन्तः ग्रयातरप्रदत्तं ग्रन्तादि । एता-नवयहान जाला यथायथमवयहं याचेत। अस्वामियाचने हि परस्परविरोधेन अकाण्डधाटनादय ऐहिका दोषा: परलोके-ऽपि श्रदत्तपरिभोगजनितं पापकर्मा । इति प्रथमा भावना । सत्तइतेऽव्यवयहे खामिना श्रभीत्यं भूयो भूयोऽवयह्याचनं कार्थं पूर्व्वलब्धेऽवयहे ग्लानाद्यवस्थामूत्रपुरीषोत्सर्गपात्रकरचरण-प्रचालनस्थानानि दादृचित्तपौडापरिहारार्थं याचनीयानि । इति दितीयभावना । एतावन्मावमेव एतावत्परिमाणमेवैतत चेवादि ममोपयोगि नाधिकमिति अवग्रहस्य धारणं व्यवस्थापनम्। एवमवग्रहधारणे हि तदभ्यन्तरवर्त्तिनीमूईस्थानादिक्रियामासे-वमानो न दातुक्परोधकारी भवति। याञ्जाकाल एवावयहा-नवधारणे विपरिणतिरपि दातुश्वेतिस स्थादात्मनोऽपि चादत्तपरि-भोगजनितकभावसः स्थादिति हतीयभावना। धर्मं चर-न्तीति धार्मिकाः समानासुख्याः प्रतिपदैक्यासनाः साधवस्तेभ्यः पूर्वपरिग्रहीतचेत्रेभ्योऽवग्रही याचास्तदनुज्ञानाद्वि तत्नासितव्यं यन्यया स्तेयं स्थादिति चतुर्थी भावना। यनुजापिते यनुजया स्वीकते ये पानाने तयोरमनं सुनोक्तेन हि विधिना प्रास्क्रमेषणीयं कल्पनीयं च पानावं लब्धमानीयालोचनापूर्वं गुरवे निवेद्यानुज्ञाती गुरुणा मण्डस्थामेकको वा अश्रीयात्। उपलच्चमेतत् यत्-किञ्चिदीघिकौषग्रहिकभेदमुपकरणं धर्मसाधनं तत्सर्वे गुक्रणाऽनु-

ज्ञातं परिभोक्तव्यम् । एवं विद्धानी नातिकामत्यस्तेयव्रतमिति पञ्चमो भावना ।

# चतुर्घव्रतभावना ग्राह --

स्तीष गढ पशुमहे स्मासन बुद्धान्तरो उभानात्। सरागस्ती कथात्यागात्माग्रतस्मृतिवर्जनात्॥ ३०॥ स्त्रीरम्याङ्गेच गस्ताङ्गसंस्त्रारपरिवर्जनात्। प्रगीतात्यश्रनत्यागाद् ब्रह्मचर्यं तु भावयत्॥ ३१॥ (युग्मम्)

बियो देवमानुषभेदाहिविधाः एता मिचित्ताः । श्रवित्तासु पुस्तलेप्यचित्रकर्मादिनिर्मिताः । षग्छारहृतीयवेदोदयवर्त्तिनो महामोहकर्माणः खोपंससेवनाभिरताः । पग्रवस्तिर्यग्योनिजाः । तत्र
गोमहिषीवडवावालेयीश्रजाश्रविकादयः सभाव्यमानमेथुनाः ।
एभ्यः कतहन्त्रेभ्यो मतुः खीषग्रह्मग्रमती च ते विश्मासने च विश्म
वसतिः । श्रासनं संस्तारकादि । कुद्यान्तरं यत्रान्तरस्थोऽपि
कुद्यादौ दम्मत्योमीहनादिग्रच्दः श्रूयते ब्रह्मचर्यभङ्गभयादेषामुज्भनं
त्यागः । इति प्रथमा भावना । सरागस्य मोहोदयवतो या खीभः
कथा खीणां वा कथा सरागाय ताः वियय ताभिस्तासां वा कथा
तस्यास्थागः । रागानुबन्धिनौ हि देग्रजातिकुलनेपथ्यभाषागितविश्नमिङ्गतहास्थलीलाकटाचप्रगयकलहृशङ्काररसानुविद्या कथा

वास्येव चिक्तोदधेरवस्यं विच्चोभमादधातीति द्वितीया भावना।
पाक् प्रवच्याबद्धाचर्यात् पूर्वं रटहस्थावस्थायां यद्रतं स्त्रीभिः सह
निधुवनं तस्य स्मृतिस्तस्या वर्जनं प्रायतस्मरणेश्वनाद्धि कामानिः
सन्ध्रस्यते। दति हतीया भावना। स्त्रीणामविविकिजनापेच्या
यानि रम्याणि स्टहणीयान्यङ्गानि मुखनयनस्तनजघनादीनि
तेषामीचणमपूर्वविसायरसनिर्भरतया विस्तारिताच्चस्य विलोकनम्। ईचणमात्रं तु रागदेषरहितस्यादृष्टमेव।

यदाच---

श्रमकां रूपमद्रष्टुं चक्तुर्गीचरमागतम्। रागद्वेषौ तु यौ तत्र तौ बुधः परिवर्जयेत्॥१॥ इत्यादि॥

तया खस्यामनोऽङ्गं गरीरं तस्य संस्कारः स्नानविलेपनधूपननख-दल्तकेगसमार्जनादि स्त्रीरम्याङ्गेचणं च स्नाङ्गसंस्कारस तयोः परिवर्जनात्। स्नीरम्याङ्गेचणतरित्तिविलोचनो हि दीपशिखायां गलभ दव विनागमुपयाति। अग्रचिगरीरसंस्कारमूढी हि तत्तदुल्ललिकामयैर्विकल्पेर्वृष्यास्नानमायासयतीति चतुर्थी भावना। प्रणीतो हस्यः सिन्धमधुरादिरसः। अत्यगनमप्रणीतस्याऽपि रूजभैचस्याकण्डमुदरपूरणं तयोस्यागो निरन्तरहस्यमधुरस्निन्ध-रसप्रणीतो हि प्रधानधातुपरिपोषेण वेदोदयादब्रह्माऽपि सेवेत। भत्यगनस्य तु न केवलं ब्रह्मचितकारित्वादर्जनं गरीरपीडा-कारित्वादिष। यदाह---

श्रदमसणस्म मृत्यं जणस्म कुज्जा 'दगस्म दोभागे।
वाजपिवयारणशः कृष्मायं जणगं कुज्जा ॥ १ ॥
इति पञ्चमो भावना। एवं नवविधब्रह्मचर्यगुप्तिसंग्रहेण ब्रह्मचर्यवतस्य पञ्च भावनाः ॥ ३० ॥ ३१ ॥

पञ्चमव्रतस्य भावना चाह—

स्पर्शे रसे च गन्धे च रूपे शब्दे च हारिणि।
पञ्चित्वतीन्द्रियार्थेषु गाढं गाईग्रस्य वर्ज्जनम्॥३२॥
एतेष्वेवामनोज्ञेषु सर्व्वथा देषवर्ज्जनम्।
श्वाकिञ्चन्यव्रतस्थैवं भावनाः पञ्च कीर्त्तिताः॥३३॥
(युग्मम्)

स्वर्गीदिषु मनोहारिषु विषयेषु यहाठं गार्डास्याभिष्यङ्गस्य वर्जनम्। स्पर्गादिष्वेवामनोज्ञेष्विन्द्रियप्रतिकृतेषु यो देषोऽप्रीति-लच्चणस्तस्य वर्जनम्। गार्डावान् हि मनोज्ञे विषयेऽभिष्यङ्गवानम-नोज्ञान्विषयान्विदेष्टि मध्यस्य तु मूर्च्छोरहितस्य न कवि-ग्रोतिरप्रीतिर्वा रागानान्तरीयकतया च देषस्योपादानम्। किञ्चन बाज्ञाभ्यन्तरपरिग्रहरूपं नास्यास्तीत्यकिञ्चनस्तद्भाव-ग्राकिञ्चन्यमपरिग्रहता। श्राकिञ्चन्यं च तद्भतं च तस्यैताः पञ्च भावनाः॥ ३२॥ ३३॥

<sup>(</sup>१) कगधङ च क दक्स।

प्रथमः प्रकाशः।

मूलगुणक्यचारित्रमभिधायोत्तरगुणक्यं तदाइ—

ष्यवा पञ्चसमितिगुप्तिवयपविवितम् । चरित्रं सम्यक्चारिवमित्यान्तुर्मृनिपुङ्गवाः ॥ ३४ ॥

समितिरिति पञ्चानां चेष्टानां तान्त्रिको संज्ञा। श्रयवा सं सस्यक् प्रयस्ता श्रहेणववनानुसारेण इतिः चेष्टा समितिः पञ्चानां सिम-तोनां समाद्वारः पञ्चसमिति। गुप्तिरात्मनः संरचणं सुसुचोर्योग-निग्रह इत्यर्थः। गुप्तीनां त्रयं गुप्तित्रयं पञ्चसमिति च गुप्तित्रयं च ताभ्यां च पवितितं यचरितं यतीनां चेष्टा सा सस्यक्चारित्र-सुचते। सस्यक्ष्रवृत्तिलचणा समितिः प्रवृत्तिनिवृत्तिलचणा गुप्ति रत्यनयोविर्भेषः॥ ३४॥

प्रथ समितीर्गृप्तीय नामत पाइ--

र्द्र्याभाषेषणादाननिचेपोत्सर्गसंज्ञिकाः।

पञ्चान्तः समितीस्तिस्रो गुप्तीस्त्रियोगनिग्रहात्॥३५॥

र्र्यासितिभीषासिमितिरेषणासिमितिरादानि चिपसिमितिरुक्षर्गस-मितिरिखेताः पश्चसिमितीर्बुवते तीर्थंकराः । विसंख्या योगास्ति-योगा सनोवाक्षायव्यापारास्तेषां नियन्ती निरोधः । प्रवचन-विधिना मार्गव्यवस्थापनसुनार्गनिवारणं च । नियन्नादिति इतौ पश्चमी तेन मनोगुप्तिवेचनगुप्तिः कायगुप्तिरिति तिस्तो गुप्तीर्बुवते ॥ ३५ ॥

## र्योलचणमाह--

लोकातिवाहिते मार्गे चुम्बिते भाखदंशुभिः। जन्तुरचार्धमालोक्य गतिरीर्या मता सताम्॥ ३६॥ नसस्यावरजन्तुजाताभयदानदीचितस्य सुनेरावस्यके प्रयोजने गच्छतो जन्तुरचानिमित्तं स्वग्रीररचानिमित्तं च पादायादारभ्य युगमावचेतं यावत् निरीच्य ईरणमीर्या गतिस्तस्यां समितिरीर्या- समितिः।

यदाहु:---

'पुरची जुगमायाए पेइमाणी महिं चरे। वज्जंती बीयहरियाइं पाणे य दगमिटयं॥१॥
'भीवायं विसमं खाणुं विजलं परिवज्जए। सक्कमेण न गच्छेजा विज्ञमाणे परक्कमे॥२॥

गतिश्व मार्गे भवति तस्य विशेषणं लोकातिवाहिते लोकैरित-वाहिते श्रत्यन्तत्तुसे । तुम्बिते स्पृष्टे श्रादित्यिकरणैः प्रथमविशेषणेन परैर्विराधिते मार्गे गच्छतो यतेः षड्जीवनिकायविराधना न भवति । जन्मार्गेण न गन्तव्यमिति चाह । तथाविधेऽपि मार्गे

<sup>(</sup>१) पुरतो युगमालया प्रेचमाची महिं वरेत्। वर्जयम् बीजइरितानि प्राचान् च दकस्यस्तिकास्॥

<sup>(</sup>२) ऋवपातं विषमं स्थाणुं विञ्जलं परिवर्जयेत्। संक्रमेखः न गच्छेत विद्यमः ने पराक्रमे॥

रात्री गच्छतः सम्पातिमसस्विवराधना भवेदिति तत्परिहारार्धे दितीयविश्रेषणम्। एवंविधोपयोगवतस्य गच्छतो सुनैः कर्याचित् प्राणिवधेऽपि प्राणिवधपापं न भवति।

#### यदाइ----

उचालियमि पाए इरियासिमयस सङ्गमहाए।
वावक्केक कुलिङ्गो मरिका तं जीगमासक्क ॥ १ ॥
न य तसा तिविभित्तो बंधो सुद्दमोवि देसिको समए।
पणवक्को उपक्षोगेण सब्वभावेण सो जम्हा॥ २ ॥

#### तथा--

जिश्वदुव मरदुव जीवी श्रजदाचारसा निच्छश्री हिंसा। पयदसा गरिय वंधी हिंसामित्तेग समिदसा॥ ३॥ ३६॥

#### भाषासमितिमा ह-

चवद्यत्यागतः सर्वजनीनं मितभाषणम् । प्रिया वाचंयमानां सा भाषासमितिष्च्यते ॥३०॥

श्रवद्यानि भाषादोषा वाकाश्रहाध्ययनप्रतिपादिताः धूर्त्तकासुक-क्राव्यादचौरचार्वाकादिभाषितानि च तेषां निर्देश्वतया त्यागस्ततः सर्वजनीनं सर्वजनेभ्यो हितं सितं स्वत्यसप्यतिबहुप्रयोजनसाधकं तथा तक्षाक्कां च। यदाइ-

'महुरं निज्यां घोवं कक्जाविष्ठयं श्रगव्यियमतुच्छं। पुर्व्यिमद्रमंकित्ययं भगांति जं धम्ममंजुत्तं॥१॥

एवंविधं यद्गावणं सा भाषासमितिः । भाषायां सम्यगिति-भीषासमितिः । सा च प्रिया श्रीभमता वाचंयमानां सुनीनाम् । यदाहुः—

<sup>र</sup>जाय सच्चान वत्तव्या सच्चामोसाय जा मुसा। जाय बुदेहिं गाइसाग तं भासेज्ज पसवं॥ १॥ इति॥३०॥

एषणासमितिमा ह--

हिचलारिंशता भिचादोषैर्निखमदूषितम्। मुनिर्यदन्नमादत्ते सैषणासमितिर्मता॥ ३८॥

हाभ्यामधिका चलारिंगत् हिचलारिंगिईक्वादोषाः उद्गमोत्पाद-नैवणालक्तणाः तत्रोद्गमदोषा ग्रहस्थप्रभवाः षोडग्र । यद्यथा—

> 'श्राज्ञानमुद्देसियपूदनमे म मीसजाए य । ठवणा पाडुडियाए पाउयरकीयपामिचे ॥ १ ॥

<sup>(</sup>१) मधुरं निपुणं क्लोकं कार्यापतितमगर्वितमतुष्कम् । पूर्वमतिसङ्कालितं भणन्ति यद्यमेसंयुक्तमः॥

<sup>(</sup>२) याच सत्यान वक्तव्यासत्यास्याच यास्या। याच ब्रुहेरनाचीर्णान तां भाषेत प्रचावान्॥

 <sup>(</sup>६) च्याधाक मेर्दिशक पूर्तिक सेच विश्व जातंच।
 च्यापना प्राचितका प्रादुक्तारकोतप्रासिकासः॥

'परिषष्टिए षभिष्ठंडे उब्भिषो मासीष्ठंडे इय । ष्रिच्छको ष्रणिसद्वे भज्भोश्वरए य सीससमे ॥ २॥

भाधाय विकल्पा यतिं मनसि कत्वा सचित्तस्या चित्तीकरण-मचित्तस्य वा पाको निरुक्तादाधाकर्म॥ १॥

उद्देशः साध्वधं सङ्कल्यः स प्रयोजनमस्य चौद्देशिकां यत्पूर्वक्ततः मोदनमोदक चोदादि तत्साधू द्देशेन दध्यादिना गुडपाकेन च संस्कुर्व्वतो भवति ॥ २ ॥

श्राधाकि श्रिकावयवसियात्रं श्रुहमिय यत्तत्यूतिकर्म श्रुचिद्रव्य-मिवाश्रुचिद्रव्यसियासम् ॥ ३॥

यदात्मार्थं साध्वयं चादित एव सिश्चं पचते तिकाश्रम् ॥ ४ ॥ साध्याचितस्य चीरादेः पृथकृत्य स्वभाजने स्थापनं स्थापना ॥ ५ ॥

कालान्तरभाविनो विवाहादेरिदानीं सिविहिताः साधवः सन्ति तेषामप्युपयोगे भविति बुद्धाः इदानीमेव करणं समय-परिभाषया प्रास्तिका सिविकष्टस्य विवाहादेः कालान्तरे साधु-समागमनं सिच्चन्योक्षषणं वा ॥ ६ ॥

यदस्यकारव्यवस्थितस्य द्रव्यस्य विक्तप्रदीपमण्यादिना भिष्य-पनयनेन वा बिहिनिष्कास्य द्रव्यधारणेन वा प्रकटकरणं तलादु-ष्करणम्॥ ७॥

यसाध्वधं मूख्येन क्रीयते तत्क्रीतम् ॥ ८ ॥

<sup>(</sup>१) परिवर्त्तितमभ्याङ्कृतसङ्ख्यं मालापङ्कृतमिति ।आष्क्रेद्यमनिख्यं अध्यवपूरकञ्च घोड्यः ॥

यसाध्वर्यमद्गादि उद्यतकं ग्रहोला दीयते तत्प्रामित्यकम् ॥८॥ स्वद्रव्यमपीयत्वा परद्रव्यं तत्सदृशं ग्रहोला यहीयते तत्परि-वर्त्तितम्॥ १०॥

ग्टइप्रामादेः साध्वधं यदानीतं तदभ्याह्नतम् ॥ ११ ॥ जित्तपादिस्यस्य घृतादेदीनार्थं यत्मृतिकाद्यपनयनं तदु-द्वित्रम् ॥ १२ ॥

यदुपरिभूमिकातः शिक्यादेर्भूमिग्टहाहा प्राक्षणं साधुभ्यो दानं तक्सालापक्कतम्॥ १३॥

यदाच्छिय परकीयं इठात् ग्टहीला स्नामी प्रभुक्षीरो वा ददाति तदाच्छेयम्॥१४॥

यहोष्ठीभक्तादिसर्वेरदत्तमननुमतं वा एकः कश्चिलाधुभ्यो ददाति तदनिसृष्टम्॥ १५॥

खार्धमिधययमे सित साधसमागमयवणात्तदर्धे पुनर्यो धान्यादिवापः सोऽध्यवपूरकः ॥ १६ ॥

उत्पादनादोषा ऋषि षोडश ते च साधुप्रभवाः। तदाया—

> 'धाई दूई निमित्ते श्राजीववणीवगे तिगिच्छा य। कोहे माणे माया लोभे श्र इवन्ति दस एए॥१॥

<sup>(</sup>१) धालो दूती निभित्तं आजीववनीयने चिकित्सा च । क्रोभी मानो माया खोभच भवन्ति दश एते ॥

'पुर्व्विपच्छासंघविविज्ञामन्ते च चुसजीए य । उपायणाद दोसा सोलसमे मृलकचे य ॥ २ ॥

बातस्य चौरमज्जनमण्डनकीडनाङ्कारीपणकर्मकारिण्यः पञ्च-धात्राः एतासां कर्म भिचार्थं कुर्वतो सुनिर्धानीपिण्डः ॥ १॥

मिय: सन्देशकथनं टूतीत्वं तत्कुर्वतो भिचार्थं टूती-पिग्छ:॥२॥

भतीतानागतवर्त्तमानकालेषु लाभालाभादिकथनं निमित्तं तिक्रवार्थं कुर्वतो निमित्तिपिण्डः ॥ ३ ॥

जातिकुलगणकर्गायित्यादिप्रधानेभ्य भामनस्तत्तत्तुणत्वारोपणं भिचार्थमाजीविषण्डः ॥ ४ ॥

श्रमणब्राह्मणच्चपणातिथिष्वानादिभक्तानां पुरतः पिण्डार्थ-मात्मानं तत्तक्कक्तं दर्भयतो वनीपकपिण्डः ॥ ५॥

वमनविरेचनबस्तिकभादि कारयतो वैदाभैषज्यादि स्चयतो वा पिण्डार्थे चिकित्सापिण्डः॥ ६॥

विद्यातपः प्रभावज्ञापनं राजपूजादिख्यापनं क्रोधफलदर्भनं वा भिचार्थं कुर्वतः क्रोधपिण्डः ॥ ৩॥

लिस्प्रशंसोत्तानस्य परेणोसाहितस्यावमतस्य वा ग्रहस्था-भिमानमुत्पादयतो मानपिण्डः ॥ ८ ॥

नानाविषभाषापरिवर्त्तनं भिचार्थं कुर्वतो मायापिण्डः ॥ ८ ॥

 <sup>(</sup>१) पूर्वपञ्चात्संस्तवविद्यामन्त्रं च वृर्णयोगसः
 जत्मादनाया दोषा घोडशो मृजसर्भ च ॥

षतिलोभाद भिचार्थं पर्यटतो लोभपिण्डः ॥ १० ॥
पूर्वसंस्तवं जननीजनकादिहारेण पत्रात्संस्तवं खन्मुखग्ररादिः
हारेणात्मपरिचयाऽनुरूपं सम्बन्धं भिचार्थं घटयतः पूर्वपद्यात्संस्तवपिण्डः ॥ ११ ॥

विद्यां मन्त्रं चूर्णं योगं च भिचार्थं प्रयुद्धानस्य चलारो विद्यादिपिण्डाः—

सन्त्रजपहोमादिसाध्या स्त्रीदेवताधिष्ठाना वा विद्या ॥ १२ ॥
पाठमात्रप्रसिद्धः पुरुषाधिष्ठानो वा सन्त्रः ॥ १३ ॥
पूर्णान नयनाध्वनादीनि धन्तर्द्धानादिष्पलानि ॥ १४ ॥
पादप्रत्तेपादयः सीभाग्यदीर्भाग्यकरा योगाः ॥ १५ ॥
गर्भस्तभगर्भाधानप्रसवस्रपनकमूलरक्षावन्धनादिभिष्ठार्थं कुः
वितो मूलकर्मंपिण्डः ॥ १६ ॥

ग्टिसाधूभयप्रभवा एषणादीषा दग।

#### तद्यथा---

'सङ्घियमंक्तियनिक्वित्तिपिह्नियसाहरिश्वदायगुग्नोसे।
श्रमित्वयनिक्वित्तिपिह्मयसाहरिश्वदायगुग्नोसे।
श्रमित्वयनिक्वित्वयिक्षयसाहरिश्वयायायक्ते तच्छिङ्कतं यं च दोषं श्रङ्कते तमापद्यते॥१॥

<sup>(</sup>१) शक्कितचित्रितिकिप्तर्माष्ट्रतसंद्वतदायकोश्मिश्रम् । कामरिक्तिकिप्तकिर्देतं स्वचाहोशा दश भवश्चि॥

पृथिब्युदकवनस्पतिभिः सचित्तैरिचित्तैरिव मध्वादिभिर्मिहितै-राश्चिष्टं यदत्रादि तन्मचितम् ॥ २ ॥

पृथिव्युदकतेजोवायुवनस्रातिषु चसेषु च यदबाद्यचित्तमिष स्थापितं तिविचित्तम्॥३॥

सचित्तेन फलादिना स्थगितं पिह्तिम्॥ ४॥

दानभाजनस्थमयोग्यं सिचत्तेषु पृथिव्यादिषु नििच्चप्य तेन भाजनेन ददतः संहतम्॥५॥

बाल हड पण्ड क वेपमान ज्यितान्यमत्तो न्यत्त च्छित्र कर चरण्-निगडितपादुका रूठक ण्ड क पेषक भर्ज कक्त के कलोठक वीं खक पिञ्च — कदलक व्यालोड कभोजक षड्काय विराधका दात्र त्वेन प्रतिषिदा या च स्त्रो वेलामा सवती ग्रहीतबाला बालवत्सा वा एभ्यो चनादि ग्रहीतुं साधीन कर्ष्यत्॥ ६॥

देयद्रव्यं खण्डादि सचित्तेन धान्यकणादिना मित्रं ददत उन्मित्रम्॥०॥

देयद्रव्यं मित्रमिचत्तिवापिशिणमनादपरिणतम् ॥ ८ ॥

वसादिना संस्पृष्टेन इस्तेन पाचेण वा ददतीऽत्रादि लिप्तम् ॥८॥

ष्टतादि च्क्रदेयन् यद्दाति तत् क्रितं कर्यमाने प्टतादी

तत्रस्यस्यागन्तुकस्य वा सर्वस्य जन्तोमेष्ठविन्दूदाप्टरणेन विराधनाः
सन्भवात्॥ १० ॥

तदेवमुद्रमोत्पादनैषणादोषाः संहता दिचलारिण्इवन्ति ते च भिचादोषास्तैरदूषितमत्रमधनखाद्यस्वाद्यभेदमुपलचणलात्पानं सौबीरादि तथा रजोहरणमुखवस्त्रचोचपटपाचादिस्थविर- कल्पिकयोग्य यतुर्दश्विधो जिनकल्पिकयोग्य स द्वादश्विधभौषिक उपिधः। श्रार्यिकायोग्य पञ्चविंग्रितिविधः। भौपग्रित्तय ग्रय्यापीठफलकचर्मदण्डादिक्पलचणादेव परिग्टच्चते।
नच्चौिष्ठकरजोच्दणाद्यन्तरेण श्रीपग्रस्किपीठफलकाद्यन्तरेण च
वषास हेमन्तग्रीभयोरिप जलकणिकाकुलायामनूपभूमी
मचावतसंरचणं कर्तं चमम्। एतहोषविग्रुडमवादि यसुनिरादत्ते सा एषणमेषणा यथागममवादेरन्वेषणम्। श्रव "द्रषोऽनिच्छायाम्"॥५।३।११२॥ दति स्त्रियामनस्तस्यां च समितिरेषणासमितिः। द्रयं गवेषणाक्षणा एषणाग्रासेषणाप्यनयोक्षपलच्चते तस्यां च पञ्च दोषाः।

#### तदाघा —

संयोजना १ प्रमाणातिरिक्तता २ यङ्गारो ३ धूम: ४ कारणाभावस ५ तत्र रमलो भाइत्यस्य मण्डका देई व्यान्तरेण खण्ड छतादिना
ससते विहरन्तर्वा योजनं संयोजना ॥१॥ छति बलसंय मयोगा यावता
न सीदन्ति तदा हारप्रमाणम् । अधिका हारणु वमनाय सत्यवे
व्याधये चेति तं परिहरेदिति प्रमाणातिरिक्ततादोषः ॥२॥ स्वाद सं
तदातारं वा प्रयंसन् यद्धंके सरागाणिनना चरित्रेन्यनस्याङ्गारीकरणादङ्गारो दोषः ॥३॥ निन्दन् पुनश्चारित्रेन्यनं दहन् धूमकरणादुमो दोषः ॥४॥ चुदंदनाया अमहनं चामस्य च वैया छत्याकरणादुमो दोषः ॥४॥ चुदंदनाया अमहनं चामस्य च वैया छत्याकरणाद्मो दोषः ॥४॥ चुदंदनाया अमहनं चामस्य च वैया छत्याकरणाद्मो दोषः ॥४॥ चुदंदनाया अमहनं चामस्य च वैया छत्याकरणाद्मो दोषः ॥४॥ चुदंदनाया अमहनं चामस्य च वैया छत्या-

<sup>(</sup>१) ख -दार्चरौद्रपरिहारेगा।

धर्मध्यानस्थिरीकरणं चेति भीजनकारणानि तदभावे भुज्जानस्य कारणाभावदोषः॥५॥

यदाष्ट--

उत्पादनोन्नमेषणाधृमांगारप्रमाणकारणतः।

संयोजनाच पिण्डं शोधयतामेषणासमिति: ॥१॥ इति ॥ ३८ ॥

चादाननिवेषसिमितिमा ह—

भासनादीनि संवीच्य प्रतिलिख्य च यत्नतः।

ग्रह्णीयाद्विचिपेदा यत्सादानसमितिः स्मृता ॥ ३८॥

भासनं विष्टरः श्रादिशब्दाइस्त्रपात्रफलकदण्डादेः परिग्रहः।
तान्यामनादीनि संवीच्य चत्तुषा प्रतिनिख्य रजोहरणादिना
यत्नत इत्युपयोगपूर्व्वकम्। भन्यथा सन्यक्प्रतिनेखना न स्यात्।
यदाइ—

'पिडिलेहणं कुणंतो मिही कहं कुणइ जणवयकहं वा।
देइ व पचकवाणं वाएइ मयं पिडिच्छ इ वा॥१॥
'पुठवीश्राउक्कारते जवाजवणसाइतमाणं।
पिडिलेहणायमत्ती क्रण्हंपि विराहगी भणिश्रो॥२॥

 <sup>(</sup>१) प्रतिखेखनां कुर्वन् मिथः कथां करोति जनपदकथां वा ।
 इदाति वा प्रस्वाख्यानं वादयति स्वयं प्रतीच्छति वा ॥

<sup>(</sup>३) प्रत्थिव्यप्कायतेजोवायुवनस्पतित्वसानाम् । प्रतिवेखनाप्रमसः घसामपि विराधको भिष्यतः॥

यहुक्कीयादाददीत निचिपेत् स्थापयेसंवीचितप्रतिसिखत-भूमी। सा बादानिचिपसिति:। भीमो भीमसेन इति 'न्यायादादानसिमिति:॥ ३८॥

# उसर्गसमितिमाइ—

# कफमूत्रमलप्रायं निर्जन्तुजगतीतले।

यबाद्यदुत्मृजेत्साधुः सोत्मर्गसमितिभवित् ॥४०॥

कफः स्रेषा मुखनामिकासञ्चारी मूत्रं प्रयवणं मनो विष्ठा प्राय-यहणादन्यदिष परिष्ठापनायोग्यं वस्त्रपात्रभक्तपानादि ग्टञ्चते। निर्जन्तुस्त्रसस्थावरजन्तुरिहता स्वयं च निर्जन्तुर्यो जगती तस्था-स्तनं स्थण्डिनमित्यर्थः। तत्र यत्नादुपयोगपूर्वकं यदुत्भृजेत्नाषुः सोत्सर्गसमितिः। श्रय गुप्तीनामवसरः॥ ४०॥

## तत्र मनोगुप्तिमाइ-

# विमृत्तकल्पनाजालं समत्वे सुप्रतिष्ठितम्। यात्मारामं मनसज्ज्ञैर्मनोगुप्तिकदाहृता ॥ ४१ ॥

इह मनोगुप्तिस्त्रिधा। श्राक्तरौद्रध्यानानुबन्धिकत्यनाजालवियोगः प्रथमा। शास्त्रानुसारिणौ परलोकसाधिका धर्मध्यानानुबन्धिनौ माध्यस्यपरिणतिर्द्वितीया। कुणलाकुश्रलमनोव्यत्तिनिरोधेन योग-निरोधावस्थाभाविन्यात्मारामता ढतीया। ता एतास्त्रिस्नोऽपि विशेषणत्रयेणाइ। विमुक्तकत्यनाजालिमिति समत्वे सुप्रतिष्ठितभिति श्रात्मारामिति च एवंविधं मनो मनोगुप्तिः॥ ४१॥

<sup>(</sup>१) ख च न्यायाचादानस्मितिः।

## वाग्गुप्तिमाह्न-

# संज्ञादिपरिहारेण यन्मीनस्यावलम्बनम् ।

वाग्रतः संवित्तर्वा या सा वाग्गुप्तिरिष्ठोच्यते॥४२॥
संज्ञा मुखनयनभ् विकाराष्ट्रस्थाच्छोटनादिका प्रयेसिकाश्रेष्टाः
प्रादिशव्दाक्षोष्टचेपोर्ड्वीभावकासितदृङ्कतादीनि ग्रह्मको। संज्ञादौनां यः परिहारस्तेन यन्त्रीनमभाषणं तस्यावलम्बनमभिग्रहः।
संज्ञादिना हि प्रयोजनानि स्चयतो सौनं निष्फलमेवेत्येका
वाग्गुप्तिः। वाचनप्रच्छनपृष्ट्याकरणादिषु लोकागमाविरोधेन
मुखवस्त्रिकाच्छादितवक्तस्य भाषमाणस्यापि वाग्यत्तेः संवृत्तिर्वाग्विनयन्त्रणं दितीया वाग्गुप्तिः। ग्राभ्यां भेदाभ्यां वाग्गुप्तेः सर्वथा
वाग्निरोधः सम्यग्भाषणं च स्वरूपं प्रतिपादितं भवति भाषासमितौ तु सम्यग्वाक्षृत्वत्तिरेवित वागुप्तिभाषासमित्योभेदः।
यदाहः—

समित्रो नियमागुत्तो गुत्तो समियत्तणित्र भयणिज्ञो ।
कुसलवयमुद्देरंतो जं वद्दगुत्तीवि समित्रोवि ॥ १ ॥

भ्रय कायगुप्तिः सा च दिधा चेष्टानिहत्तिलचणा यथास्त्रं चेष्टा-नियमनचणा च ॥ ४२ ॥

#### तवाद्यामार --

उपसर्गप्रसङ्गेऽपि कायोत्सर्गजुषो मुनै: । स्थिरीभाव: शरीरस्य कायगुप्तिर्निगद्यते ॥ ४३ ॥ उपसर्गा देवसानुषतिर्यकृता उपद्रवा: । उपनचणलात् चृत्यिपा- सादयः परीषष्टा पि ग्टह्मन्ते तेषां प्रसङ्गः सिवपातः । प्रिष शब्दात्तदभाविऽपि सुनैः साधोः कायः शरीरं तस्कोत्सर्भस्यागस्तव निरपेचतालचणस्तं जुषते तत्तस्य कायोत्सर्भजुषो यः स्थिरीभावो नियलता योगनिरोधं कुर्वतः सर्वथा शरीरचेष्टापरिष्ठारो वा यः सा कायगुप्तिः ॥ ४३ ॥

## दितीयामाइ —

# शयनासननिचेपादानचंक्रमणेषु य:। स्थानेषु चेष्टानियमः कायगुप्तिस्तु सापरा ॥४४॥

ययनमागमोको निद्राकालः स च रात्रावेव न दिवा। यन्यत्र म्लानाध्वयान्तह्रद्वादेः। तत्रापि प्रथमयामिऽतिक्रान्ते गुरूनाष्ट्रच्य प्रमाणयुक्तायां वसतौ संवीच्य प्रमुच्य च भूमि संहत्यास्तीर्य च संस्तरणपष्टकह्यमूर्द्वमध्य कायं सपादं मुखविक्तितारजोहरणाभ्यां प्रमुच्यानुद्वापितसंस्तारकावस्थानः पिठतपञ्चनमस्कारसामायिक-स्तः क्रतवामबाह्रपधान याकुञ्चितजानुकः कुकुटोविहयित प्रसारितजङ्को वाप्रमार्जितचोणोतलन्यस्तचरणो वाभूयः सङ्कोच-समये प्रमार्जितसंदंयकः। उदर्चनकाले च मुखवस्तिकाप्रमुष्ट-कायो नात्यन्ततीव्रनिद्रः ययोत। प्रमाणयुक्ता तु वसितर्हस्तवय-प्रमित भूपदेशे प्रत्येकं सभाजनानां साधूनां यचावस्थानं सकलाव-काश्यूरणं च स्थात्। यासनमुपवेशनं तत्यत्र प्रदेशे चिकोिष्ठतं तं चचुवा निरोच्य प्रमुच्य च रजोहरणेन बहिर्निषद्यामास्तीर्योप-विशेत् उपविष्टोऽप्याकुञ्चनप्रसारणादि तथैव कुर्व्वति वर्षादिष्ठ

च विषीपीठादिषुक्षयेव समाचार्योपविशेत्। निर्मेपादाने च दण्डायुपकरण्विषये ते अपि प्रत्यवेच्य प्रमुख्य च विषेये चंक्रमणं गमनं तद्य्यावश्यकप्रयोजनवतः साधोः पुरस्तायुगमाच-प्रदेशसिवविशितहृष्टेरप्रमृतस्य चसस्यावरभूतानि संरचतोऽत्वरया पदन्यासमाचरतः प्रशस्तं स्थानमूईस्थितिलचणमवष्टभादि च प्रत्यविचितप्रमार्जितप्रदेशविषयम्। एतेषु चेष्टानियमः स्वच्छन्द-चेष्टापरिद्वारो यः सा अपरा दितीया कायगुप्तिरिति॥ ४४॥

एतासामागमप्रसिद्धं माळलमुपदर्भयति—

एताश्वारिव्रगावस्य जननात्परिपालनात्।

संशोधनाच साधूनां मातरोऽष्टौ प्रकीर्त्तताः ॥४५॥

एता: मिमितिगुप्तय: शास्तेऽष्टी मातर इति प्रसिष्ठा:। माढले हेत्नाह। साधूनां सम्बन्धिचारित्रमेव गात्रमङ्गं तस्य जननाद-भूतस्य प्रादुर्भावनात् जनितस्य च चारित्रगात्रस्य परिपालनात्सर्वी-पद्रविनवारणेन पोषणेन च इडिनयनात् चारित्रगात्रस्यैवातिचार-मिलनस्य सत: संशोधनात्रिर्मेलीकरणादिति ॥ ४५॥

चारित्रं व्याख्यायोपसंहरति-

सर्वातमना यतीन्द्राणामितञ्चारितम्। यतिधर्मानुरक्तानां देशतः स्थादगारिणाम्॥४६॥ हिधा चारित्रं सर्वदेशभेदात्। सर्वात्मना चारित्रं सर्वसावद्ययोग-विरतिलचणम्। यतीन्द्राणामनगारिश्रेष्ठानामितमूलगुणोक्तरगुण- खक्पमीरितम्। धात्नामनेकाधैलाग्रतिपादितम्। देशचारितं
तु क्षेषामित्याहः। भगारिणां ग्रहस्थानां देशत एकदेशविरतिलचणम्। किं विशिष्टानामगारिणां यतिधर्मानुरक्तानां यतिधर्मे
सर्वविरतिचारित्रकृषे भनुरक्तानां संहननादिदीषादक्षवैतामपि
प्रोतिमताम्।

#### यदाह-

सर्वविरतिलालसः खल् देशविरतिपरिणामः यतिधर्मातु-रागरिष्ठतानां तु ग्रहस्थानां देशविरतिरिप न सम्यगिति देशतः स्थादगारिणामित्युक्तम्। तत्र याद्दशो ग्रहस्थो धर्मीधि-कारो ताद्दशसुपदर्शयितुं तथाहीत्यनेन प्रस्तावनामाह ॥ ४६ ॥

#### तथा ही त्युपदर्शने निपातसमुदायः —

न्यायसम्यद्गविभवः शिष्टाचारप्रशंसकः ।
कुलशीलसमैः सार्षे क्ततोहाहोऽन्यगोवजैः ॥ ४०॥
पापभीकः प्रसिद्धं च देशाचारं समाचरन् ।
चवर्स्वादी न कापि राजादिषु विशेषतः ॥ ४८॥
चनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रातिविश्मिके ।
चनकिनिर्गमहारविवर्जितनिकेतनः ॥ ४८॥
कृतसङ्गः सदाचारैर्मातापिवोश्च पूजकः ।
त्यजन्नुपश्चतं स्थानमप्रष्टतस्य गर्हिते ॥ ५०॥

व्ययमायोचितं कुर्वन् वेषं वित्तानुसारतः।

प्रशिभिधींगुणैयुंतःः श्रावानो धर्ममन्वहम्॥ ५१॥

प्रजीर्णे भोजनत्यागी काले भोक्ता च सात्यतः।

प्रन्योऽन्याप्रतिवस्वेन चिवर्गमिप साध्यन्॥ ५२॥

यथावदितिथी साधी दौने च प्रतिपत्तिकृत्।

सदानभिनिविष्टस्य पच्चपाती गुणेषु च॥ ५३॥

प्रदेशाकालयोश्वयां त्यजन् जानन् बलावलम्।

वत्तस्यज्ञानवृद्धानां पूजकः पोष्यपोषकः॥ ५४॥

दीर्घदणीं विशेषज्ञः कृतज्ञो लोकवल्लभः।

सलज्जः सदयः सौम्यः परोपकृतिकर्मठः॥ ५५॥

प्रन्तरङ्गारिषड्वर्गपरिष्ठारपरायणः।

वणीकृतिन्द्रययामो गृहधमीय कल्पते॥ ५६॥

(दश्भिः कुलकम्)

स्वामिद्रोहमित्रद्रोहित्रश्वसित्वञ्चनचौर्योदिगर्श्वार्थोपार्जनप-रिहारेणार्थोपार्जनोपायभूतः स्वस्ववर्णानुरूपः सदाचारो न्याय-स्तेन सम्मन्न उत्पन्नो विभवः सम्मद्यस्य स तथा। न्यायसम्मनी हि विभव इहलोकहिताय। अग्रङ्गनीयतया स्वग्ररीरेण तत्पन्त-भोगान्मित्रस्वजनादी संविभागकरणाव। यदाह्र---

सर्वेत ग्रचयो घोराः स्वकमीबलगर्विताः। ककमीनिञ्चतासानः पापाः सर्वेत ग्रङ्किताः॥१॥

परलोकहिताय च सत्पात्रेषु विनियोगाहीनादी क्षपया वितरणाच । भन्यायोपात्तलु लोकदयेऽप्यहितायैव । इहलोकी हि लोकविकहकारिणो वधबन्धादयो दोषाः परलोके नरकादि-गमनादयः । यद्यपि कस्यचित्पापानुबन्धिपुष्यकर्मवगादैहिक-लौकिकी विपन्न दृश्यते तथाप्यायत्यामवश्यकाविन्येव ।

यदाइ--

पापेनैवार्थरागासः फलमाप्नोति यत् क्वचित्।
बिड्यामिषवत्तत्तमिवनाम्यः न जीर्यति॥१॥
न्याय एव परमार्थतोऽर्थीपार्जनोपायोपनिषत्।
यदाञ्च

निपानिसव मण्डूकाः सरः पूर्यसिवाण्डजाः।
ग्रभकर्माणमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः॥१॥
विभवत्त्वं च गाईस्थ्ये प्रधानं कारणिसत्यादौ न्यायसम्पनविभव इत्युक्तम्॥१॥

तथा शिष्टाचारप्रशंसक: शिष्यन्ते स्न शिष्टा हत्तस्वज्ञानहदः सेवोपलव्यविग्रद्वशिचा: पुरुषविश्रेषास्तेषामाचारव्यरितम् ।

यथा---

लोकापवादभीकलं दीनाभ्युदरणादरः। कृतज्ञता सुदाचित्र्यं सदाचारः प्रकीर्त्तितः॥१॥ दत्यादि। तस्य प्रशंसकः।

यथा---

विषयुचै: स्थैयं पदमनुविधेयं च महतां प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मीलनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम्। श्रमन्तो नाभ्यर्थाः सुष्टदिष न याच्यस्तनुधनः

सतां केनोहिष्टं विषयमसिधाराव्रतमिदम्॥१॥२॥

तथा कुलं पिटिपितामहादिपूर्वपुरुषवंशः श्रीलं मद्यमांस-निग्राभोजनादिपरिहाररूपः समाचारस्ताभ्यां समालुल्याः मस-कुलगीला द चर्षः । गोतं नाम तथाविधैकपुरुषप्रभवो वंगस्तव जाता गोत्रजाः तेभ्यो ब्लेब्यगीत्रजास्तैः सार्धे क्रतोद्वाही विहितविवाह:। ग्रम्निदेवादिसान्तिकं पाणिग्रहणं विवाह:। स च लोकेऽष्टविष:। तवालङ्गत्य कन्यादानं ब्राह्मग्रो विवाह: १ विभवविनियोगेन कन्यादानं प्राजापत्यः २ गोमिथ्नदानपूर्वक-मार्ष: ३ यत्र यज्ञार्थेमृत्विज: कन्याप्रदानमेव दिच्चिणा स दैव: ४ एते धक्षेत्रा विवाहायलारः । मातुः पितुर्वस्थृनां चाप्रामाखात्पर-स्परानुरागेण मिथः समवायाहार्स्यवः ५ पणबन्धेन कन्धाप्रदान-मासुर: ६ प्रसञ्चकन्यायहणाट्राचस: ७ सुप्तप्रमत्तकन्यायहणा-त्पैशाचः ८। एते चत्वारीऽप्यधर्मशाः। यदि वध्वरयोः परस्परं क्चिरस्ति तदा श्रधसारा स्रिपि धर्म्याः। श्रुडकलब्लाभफली विवाह: । अग्रुडभार्यादियोगेन नरक एव । तत्फलं वधूरचण-माचरतः सुजातसुतसन्तितरनुपहता चित्तनिवृत्तिर्गृहक्कत्यसुवि-हितलमाभिजात्याचारविशुद्धलं देवातियिवास्वतस्त्वारानवद्यलं

चेति। वधूरचणोपायास्वेते। ग्रह्मकर्भविनियोगः १ परिमितोऽर्ध-संयोगो २ ऽस्वातन्त्राम् ३ सदा च माष्टतुस्यस्त्रीनोकावरोधन-४ मिति॥ ३॥

पापानि दृष्टादृष्टापायकारणानि कर्माणि तेभ्यो भीकः।
तत्र दृष्टापायकारणानि चौर्यपारदारिकत्वद्यूतरमणादीनि इच्चलोकेऽपि सकललोकप्रसिद्धविङ्खनास्थानानि। श्रदृष्टापायकारणानि मद्यमांसर्वेवनादोनि शास्त्रनिक्षपितनरकादियातनाफलानि॥४॥

प्रसिद्धः तथाविधापरशिष्टसकाततया दूरं कृदिमागतः।
देशाचारो भोजनाच्छादनादिचित्रक्रियात्मकः सकलमण्डलव्यवहारस्तं सम्यगाचरन् तदाचारातिलङ्गने हि तहेशवासिजनतया विरोधसभावनादकत्थाणलाभः स्थात्॥५॥

श्रवर्षीऽस्नाघा तं वदतीत्येवंग्रीलोऽवर्णवादी न कापि। जघन्ग्रोत्तममध्यमभेदेषु जन्तुषु परावर्णवादी हि बहुदोषः।

यदाह्र---

परपरिभवपरिवादादात्मीत्वर्षाच बहाते कर्मा। नीचैगीतं प्रतिभवमनेकभवकोटिदुर्मीचम्॥१॥

तदेवं सकलजनगोचरोऽप्यवर्षवादो न श्रेयान्। किं पुना-राजामात्यपुरोहितादिषु बहुजनमान्येषु। राजाद्यवर्णवादाहि 'विक्तप्राणनाश्रनादिरिप दोषः स्थात्॥ ६॥

<sup>(</sup>१) का ग क विस्ताधनाधादिर्धि।

तया भनेकं बहु यिक्रीमहारं उपलक्षणत्वासदेव च प्रवेशहारं तेन विवर्ज्जितं निकेतनं यस्य स तथा। बहुषु क्वि निर्ममप्रविशदारे-ष्वनुपनच्चमाणनिर्गमप्रवेशानां दुष्टनोकानामापाते स्त्रीद्रविणादि-विद्ववः स्थात । यत चानेकदारतायाः प्रतिषेधेन विधिराचित्रयते । ततः प्रतिनियतद्वारसर्चितग्रहो ग्रहस्थः स्थादिति लभ्यते । तथा-विधमपि निकेतनं स्थान एव निवेशयितं युत्तं नास्थाने । स्थानं तु ग्रन्थादिदोषरहितं बहुलदूर्वीप्रवालकुग्रस्तम्बप्रग्रस्तवर्णगन्धसृत्ति-कासुखादजलोहमनिधानादिमच्। स्थानगुणदोषपरिचानं ग्रकुनखप्रोपश्रुतिप्रभृतिनिमित्तादिवलेन । स्थानमेव विश्विनष्टि । त्रतिव्यक्तमतिप्रकटमतिगुप्तमतिप्रच्छवं तित्रविधादनतिव्यक्तगुप्तम्। तत्र प्रतिव्यक्ते ह्यसमिहितग्रहान्तरतया परिपार्श्वतो निरावरण-तया चौरादयोऽभिभवेयु:। भ्रतिगुप्ते च सर्वतो ग्रहान्तरैनिंहन-लान स्वयोभां सभते। प्रदीपनकाद्यपद्रवेषु च दुःखनिर्गमप्रवेषं ग्टहं भवति । पुनः क्षयंभूते स्थाने सुप्रातिविश्मिके शोभनाः गोलादिसम्पदाः प्रातिविश्मिका यव । कुशीलप्रातिविश्मिकत्वे हि तदालापश्रवणतचेष्टादर्भनादिवशात् स्वतः सगुणस्थापि गुणहानिः स्यात्। दुष्पातिवेश्मिकास्वेते शासप्रतिषिदाः---

खरियातिरिक्वजोणीतालायरसमणमाहणसुसाणा।

विमृतिश्ववाहगुन्मियहरिएसपुलिंदमच्हं था॥१॥०॥

तथा कतः सङ्गो येन स कतसङ्गः सन् शोभन श्वाचार रह
परलोकहिता प्रवित्तर्येषां ते सदाचारास्तैने तु कितवधूर्त्तविट
भद्दभण्डनटादिभिस्तलाङ्गे हि सदिप शीलं विलीयेत।

#### यदा ह ---

यदि सत्सङ्गनिरतो भविष्यसि भविष्यसि । भयासज्जनगोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ १॥ सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तं न ग्रक्यते । स सद्भिः सह कर्त्तव्यः सन्तः सङ्गस्य भेषजम् ॥ २॥

॥ इति च ॥ ८ ॥

तथा माता जननी पिता जनकस्तयोः पूजकस्तिसस्यं प्रणामकरणेन परलोकहितानुष्ठाननियोजनेन सकलव्यापारेषु तदाज्ञया प्रष्टक्या वर्णगन्धादिप्रधानस्य प्रथमकादिवन्तन उपटौकनेन तज्ञोगे भोगेन चात्रादीनामन्यत्र तदनुचितादिति माता च पिता च मातापितरी "श्राह्यन्ते" ॥ ३। २। ३८॥ इत्यालं मातुष्राभ्यर्हितलात्पूर्वनिपातः।

#### यनानु:---

उपाध्याया दशाचार्य त्राचार्याणां शतं पिता । सहस्रं त पितुर्मीता गौरवेणातिरिच्चते ॥ १ ॥ ८ ॥

तथा त्यजन् परिहरन् उपद्भृतं खचक्रपरचक्रविरोधाहुर्भिच-मारीतिजनविरोधादेश्वाखस्थीभूतं यत् स्थानं ग्रामनगरादि। श्रत्यज्यमाने हि तस्मिन् धर्मार्थकामानां पूर्वार्जितानां विनाशेन नवानां चानुपार्जनेनोभयलोकभंश एव स्थात्॥ १०॥

तथा गर्हितं देशजातिकुलापेचया निन्दितं कम्भे तथाप्रवृत्तः। देशगर्हितं यथा—

सीवीरेषु क्रषिकसी। साटेषु मधसन्धानम्।

#### जात्यपेत्तया यथा—

बाह्मणस्य सुरापानं तिललवणादिविक्रयश्व । -

कुलापेच्या यथा-

ची लुक्यानां मदापानम्। गर्हितक मैं कारिणो हि ई। षमिप धर्म्यं कम्मीपहासाय भवति ॥ ११॥

तथा व्ययो भक्तंव्यभरणस्त्रभोगदेवतातिथिपूजनादिप्रयोजने द्रव्यविनियोगः। श्रायः क्विषाशुपास्थवाणिज्यसेवादिजनितो द्रव्यसाभः तस्योचितमनुरूपं व्ययं कुर्वन्।

यदाइ---

यदाच---

'लाभोचियदाणे लाभोचियभोगे लाभोचियनिह्नितरे सिया। भायोचितस व्ययसतुर्भागादितया कैसिदुचते।

पादमायानिधं कुर्यात्पादं वित्ताय खद्दयेत्। धर्मीपभोगयोः पादं पादं भक्तीव्यपोषणे ॥ १ ॥

केचिच्चाडु:---

भायादर्षं नियुक्तीत धर्मे समधिकं ततः। शिषेण शेषं कुर्वीत यत्नतस्तुक्छमेहिकम्॥१॥

भायानु चितो हि व्ययो रोगमिव ग्ररीरं क्रशीक्षत्य विभव-सारमखिलव्यवहारासमधें पुरुषं कुर्वीत ।

<sup>(</sup>१) चाभीवितदानं चाभीवितभोगो चाभीवितनिभिक्तरः सात्।

**তন্ত্**য

श्रायव्ययमनालोच्य यसु वैश्ववणायते । भविरेणैव कालेन सोऽत्र वै श्रमणायते ॥ १ ॥ १२ ॥

तया विषो वस्तालक्करणादिभोगः। वित्तं विभव उपलक्कणा-ह्योऽवस्त्रादेशकालजात्यादिग्रहः। तदनुसारेण तदानुरूप्येण कुर्व्विति सम्बद्धाते। विभवादाननुसारेण विषं कुर्वतो जनोप-हसनीयतातुच्छत्वान्यायसभावनादयो दोषाः। श्रथवा व्यय-मायोचितं कुर्ववेव वेषं वित्तानुसारेण कुर्व्ववेवत्यपरोऽर्धः। यो हि सत्यप्याये कार्पस्थाद व्ययं न करोति सत्यपि वित्ते कुर्वेवत्वादिधर्मा भवति। स लोकगर्हितो धर्मोऽप्यनिधका-रीति॥१३॥

तथा श्रष्टभिर्धीगुणैर्युक्तः धियो बुहेर्गुणाः श्रश्रूषादयः। ते त्वमी—

> श्रृषा श्रवणं चैव ग्रष्टणं धारणं तथा। जहोऽपोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणा:॥१॥

तत्र ग्रुष्वा योतुमिच्छा। यवणमाकर्णनम्। ग्रहणं ग्रासार्थी-पादानम्। धारणमविद्यरणम्। जहो विज्ञातमर्थमवलम्बान्धेषु तथाविधेषु व्यास्या वितर्कणम्। अपोह उत्तियुक्तिभ्यां विरुद्धादर्थात् हिंसादिकात् प्रत्यपायसभावनया व्यावर्त्तनम्। भयवा जहः सामान्यज्ञानमपोद्यो विशेषज्ञानम्। भ्रथविज्ञानमूहापोहयोगा-स्रोहसन्देहविपर्यासव्युदासेन ज्ञानम्। तत्त्वज्ञानमूहापोहविज्ञान-विश्वदमिदमित्यमेवेति निश्चयः। श्रुष्ट्यादिभिद्धि उपाहितप्रज्ञा- प्रकर्षः प्रमान कदाचिदकस्थाणमाप्नोति। एते च बुहिगुणा यथासभावं द्रष्ट्याः ॥ १४॥

तथा शृखानस्ताच्छीखेन धर्ममञ्युदयनिःश्रेयसहेतं शृखन् प्रन्तहं प्रतिदिनं धर्मश्रवणपरी हि 'मनःखेदापनीदादिक-माप्रोति।

यदाष्ट---

क्कान्तमपोज्मिति खेदं तप्तं निर्वाति बुद्धाते मूटम् । स्थिरतामिति व्याकुलमुपयुक्तसभाषितं चेतः ॥ १ ॥ प्रत्यद्वं धर्मश्रवणं चोत्तरोत्तरगुणप्रतिपत्तिसाधनत्वाग्रधान-मिति श्रवणमावाद्वदिगुणादस्य भेदः ॥ १५ ॥

तथा अजी एं अजरणे पूर्वभी जनस्य अथवा अजी एं परिपाक-मनागते पूर्वभी जने नवं भी जनं त्यजती त्येवंगी लः। अजी र्ण-भी जने हि सर्वरी गमूलस्था जी र्णस्य हिंदिव क्षता भवति।

यदाह--

श्वजीर्णप्रभवा रोगा इति। श्वजीर्णं च लिङ्गतो ज्ञातव्यम्।

यदाह--

मलवातयोर्विगन्धो विड्भेदो गावगौरवमरूचम्।
पविग्रद्वसोद्गारः षडजीर्थव्यक्तलिङ्गानि॥१॥१६॥
तथा काले बुभुचासमये भोका प्रदाख्पजीवकः। भोकेति

<sup>. (</sup>१) ग क मनःखेदायनोहनादिसं करोति।

साधी तन् तेन लील्यपरिहारेण यथाग्निवलं मितं भुन्नीत।
श्रितिरिक्तभोजनं हि वमनविरेचनमरणादिना न साधु भवति
यो हि मितं भुङ्के स बहु भुङ्के। श्रह्मधितेन श्रास्तमिष
भुक्तं भवति विषम्। तथा ज्ञुल्लालातिक्रमादबहेषो देहसादश्र
भवति। विध्यतिरुग्नी किंनामेग्यनं क्योदिति।

पाना हारादयो यस्याविक दाः प्रक्ततेरपि। सुखित्वायावक त्यन्ते तत्सा स्वामिति गीयते॥१॥

एवं लचणासासात् आजया सास्त्रेन भुक्तं विषमि पथ्यं भवति। परमसास्त्रामिष पथ्यं भेवति न पुनः सास्त्रप्राप्तमप्यपथ्यम्। सर्वं बस्त्रतः पथ्यमिति मत्वा न कास्त्रकृटं खादेत्। सुधिचितो-ऽपि विषतन्त्रज्ञो स्वियत एव कदाचिदिषात्॥ १०॥

तथा विवर्गी धर्मार्थकामस्तव यतोऽभ्युदयनिःश्वेयससिद्धिः स धर्मः । यतः सर्वप्रयोजनसिद्धिः सोऽर्थः । यतः श्रामिमानिक-रसानुविद्वा सर्वेन्द्रियप्रीतिः स कामः । ततोऽन्योऽन्यस्य परस्परं योऽप्रतिबन्धोऽनुपचातस्तेन विवर्गमपि नलेकैकं साध्येत् ।

#### यदाह --

यस्य तिवर्गश्राचानि दिनान्यायान्ति यान्ति च। स लोहकारभस्तेव श्वसन्निप न जीवति॥१॥

तत्र धर्मार्थयोरुपघातेन तादात्विकविषयसुख नुस्रो वनगज इव को नाम न भवत्यास्पदमापदाम्। न च तस्य धनं धर्मः भरीरं वा यस्य कामेऽत्यन्तासिक्तः। धर्मकामातिक्रमा चनसुपा-र्जितं परेऽनुभवन्ति स्वयं तु परं पापस्य भाजनं सिंह इव सिश्चरवधात्। प्रधंकामातिक्रमेण च धर्मसेवा यतीनामेव धर्मी न ग्रह्म्थानाम्। न च धर्मबाधयाऽधंकामी सेवेत। बीजभोजिन: कुटुम्बिन इव नास्यधार्मिकस्यायत्यां किमिष कस्याणम्। स खलु सखी योऽसत्र सुखाविरोधेन इहलोकसुखमनुभवति। एवमर्थन्वाधया धर्मकामी सेवमानस्य ऋणाधिकत्वम्। कामबाधया धर्मार्थौ सेवमानस्य गाईस्थाभाव: स्थात्।

एवं च तादालिकमृत्तहरकदर्येषु धर्मार्थकामानामन्धोऽन्य-बाधा सत्तभैव।

#### तथाहि--

यः किमप्यमिश्वन्त्योत्पन्नमर्थमिपस्येति स तादालिकः। यः पित्रपैतामहमर्थमन्यायेन भन्नयति स मूलहरः। यो सत्यात्म पीडाभ्यामर्थं सिश्वनोति न तु क्वचिद्दिष स्थायते स कदर्यः। तत्र तादालिकमूलहरयोरर्थभ्यंशेन धर्मकामयोर्विनाशास्त्रास्ति कस्याणं कदर्यस्य लर्श्यसंग्रहो राजदायादतस्कराणां निधिनेतु धर्मकामयोर्हेतुरिति। स्रनेन च तिवर्गवाधा ग्रहस्यस्य कर्तुमनुचितेति प्रतिपादितम्। यदा तु दैववशाहाधा सन्भवति। तदोत्तरोत्तर-वाधायां पूर्वस्य पूर्वस्य बाधा रच्चणीया।

#### तथा हि---

कामबाधायां धर्मार्थयोबीधा रच्चणीया तयोः सतोः कामस्य सुकरीत्पादकत्वात्। कामार्थयोसु बाधायां धर्मी रच्चणीयः धर्ममूललादर्थकामयोः। उत्तं च

धर्मश्रेमावसीटेत कपालेनापि जीवतः।

श्राक्योऽस्मीत्यवगन्तव्यं धर्मवित्ता हि साधवः ॥ १ ॥ १८ ॥ तथा न विद्यते सततप्रवृत्तातिविष्यदेकाकारानुष्ठानतया तिष्यादि-दिनविभागो यस्य सोऽतिथिः ।

यथोक्तम्--

तिथिपवेक्तिवाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना।

श्रतिथि तं विजानीयाच्छेषमभ्यागतं विदुः॥१॥

साधः श्रिष्टाचाररतः सकललोकाऽवगीतः। दीनो दीङ्च् चय

इति वचनात् चीणसकलधर्मार्थकामाराधनशक्तिः तेषु प्रतिपत्तिकत् प्रतिपत्तिरूपचारोऽन्नपानादिरूपः। कथं यथावत्
श्रीचित्यानतिक्रमेण।

यदाइ---

श्रीचित्यमेकमेकच गुणानां कोटिरेकत:। विषायते गुणगाम श्रीचित्यपरिवर्जित:॥१॥१८॥

तथा अनिभिनिविष्टोऽभिनिवेशरहित:। अभिनिवेशस नीति-पथमनागतस्थापि पराभिभवपरिणामेन कार्यस्थारमः:। स च नीचानां भवति।

यदाह----

दर्भः अमयति नीचात्रिष्फलनयविगुणदुष्करारभैः। अगेतोविलोमतरणव्यसनिभिरायास्यते मत्स्यैः॥१॥ अनिभिनिविष्टलं च कादाचिलं शाळावीचानामिप सभाव-त्यत श्राह । सदेति ॥ २०॥

तथा गुणेषु सोजन्योदार्यदानिष्यस्यैर्यप्रयपूर्वप्रथमाभिभाषगादिषु स्वपरयोक्ष्यकारकारणेष्वाक्षधर्मेषु पच्चपाती । पच्चपातसु
बहुमानतस्यग्रंसासाहाय्यकरणादिना श्रृकुला प्रवृत्तिः । गुण्यचपातिनी हि जीवा श्रवस्यपुष्यबीजनिषेकेणेशामुत्र च गुण्यामसम्पदमारोहन्ति ॥ २१ ॥

तथा प्रतिषिक्षो देशोऽदेशः प्रतिषिषः कालोऽकालः तयोर-देशाकालयोश्वर्या चरणं तां त्यजन् परिहरन् प्रदेशकालचारी हि चौरादिभ्योऽवश्यमुषट्रवसाप्नोति॥ २२॥

तथा जानन् विदन् बलं प्रतिं खस्य परस्य वा द्रव्यचितकाल-भावकर्तं सामर्थ्यम् । प्रवत्तमपि तथैव बलावलपरिक्राने हि सर्वः सफल पारसः प्रन्थया तु विपर्ययः ।

#### यदाच ---

स्थाने प्रमवतां शक्त्या व्यायामे हिंदिङ्गिनाम्। भयथावनसारम्भी निदानं चयसम्पदः॥१॥ दति॥ २३॥

तथा वत्तमनाचारपरिहार: सम्यगाचारपरिपालनं च । तत तिष्ठन्तीति वृत्तस्थाः । ज्ञानं हेयोपारेयवसुविनिश्वयस्तेन वृद्धा महान्तः । वृत्तस्थाश्च ते ज्ञानवृद्धाश्च तेषां पूजकः । पूजा च सेवा-श्वल्यासनाभ्युत्थानादिलच्चा । वृत्तस्थज्ञानवन्ती हि पूज्यमाना नियमात्वस्यतरव दव सदुपरेशादिफलैः फलन्ति ॥ २४ ॥ तथा पोष्पा प्रवश्यभर्त्तवा मात्विपत्रग्रहाख्यात्याद्यस्तान् योगन्निमकरणेन पोषयतीति पोषक:॥२५॥

तथा दीर्घकालभाविखाहीर्घमर्थमनधे च प्रथति पर्यालोचय-तीत्येवंशीलो दीर्घदर्शी ॥ २६ ॥

तथा वस्ववसुनोः क्रत्याक्रत्ययोः स्वपरयोर्विभेषमन्तरं जानाति निश्चिनोतोति विभेषज्ञः । श्रविभेषज्ञो हि पुरुषः पशोनीतिरिचर्त । श्रयवा विभेषमात्मन एव गुणदोषाधिरोहलचणं जानातीति विभेषज्ञः ।

यदा ह---

प्रत्य इं प्रत्यवेत्रीत नरश्चरितमात्मनः।

किं तु मे पश्चिमिस्तुल्यं किं तु सत्पृक्षेरिति ॥१॥२०॥ तथा कतं परोपक्षतं जानाति न निङ्गते क्षतज्ञः एवं हि तस्य कुश्चलाभो यदुपकारकारिणो बहु मन्यते क्षतन्नस्य तु निष्कृति-रेव नास्ति।

यदा ह —

क्ततन्ने नास्ति निष्कृतिरिति ॥ २८॥

तथा लोकानां विशिष्टजनानां विनयादिशुणैविक्षभः प्रियः।
को हि गुणवतः प्रति प्रौतो न भवति। यसु न लोकवक्षभः स न
केवलमाक्षानं खस्य धर्मानुष्ठानमपि परैर्दूषयन् परेषां बोधिलाभभ्रंग्रहेतुर्भवति॥ २८॥

तथा लज्जा वैयात्याभाषः सह लज्जया सलज्जः। लज्जावान् हि प्राणप्रहापीऽषि न प्रतिज्ञातमपजहाति।

#### यदाह---

सज्जां गुणीघजननीं जननीिमवार्यामत्यन्तश्रद्वहृदयामनुवर्त्तमानाः ।
तेजिस्तिनः सुखमसूनिष सन्यजन्ति
सत्यस्थितिव्यसनिनी न पुनः प्रतिज्ञाम् ॥ १ ॥ ३० ॥
सह दयया दुःखितजन्तुदुःखवाणाभिनाषेण वर्त्तः

तथा सह दयया दु:खितजन्तुदु:खत्नाणाभिनावेण वर्त्तत इति सदय:। धर्मस्य दया मूनिमिति द्यामनन्ति। तदवश्यं दयां कुर्वीत।

#### यदाह ---

प्राणा यथाकानी अभीष्टा भूताना मि ते तथा।
प्राक्षीपस्थेन भूतानां दयां कुर्वीत मानव ॥१॥३१॥
तथा सौस्यो अकूराकारः कृरो हि लोकस्यो हेगकारणम् ॥३२॥
तथा परोपक्ततौ परोपकारे कक्षेठः कक्षेप्र्रः कक्षेपि
घटते "तव घटते कक्षेण्ष्ठः"॥७।१।१३७॥ इति ठः
परोपकारपरो हि पुमान् सर्वस्थ नेत्रास्ताञ्चनम्॥३३॥

तथा अन्तरङ्गसासाविषिड्वर्गसान्तरङ्गारिषड्वर्गस्तस्य परि-हारोऽनासेवनं तत्र परायणस्तत्परः । तत्रायुक्तितः प्रयुक्ताः काम-क्रोधलोभमानमदहर्षाः शिष्टग्रहस्थानामन्तरङ्गोऽरिषड्वर्गः । तत्र परपरिग्रहीतास्वनूदासु वा स्वीषु दुरभिसन्धिः कामः । परस्थाकानो वा अपायमविचार्य कोपकरणं क्रोधः । दानाहेषु स्वधनाप्रदानं निष्कारणं परधनयहणं च लोभः । दुरभिनिवेशारोही युक्तोक्ता- ग्रहणं वा मानः । कुलबलैखर्यक्षपिवद्यादिभिरहक्षारकरणं पर-प्रधर्षनिवस्थनं वा मदः । निर्निमित्तं परदुःखोत्पादनेन खस्य द्यूतपापर्द्वगाद्यनर्षसंश्रयेण वा मनःप्रमोदो हर्षः । एतेषां च परिहार्थत्वमपायहितुत्वात् ।

#### यदाह-

दाण्डको नाम भोजः कामाद्वाह्मणकन्यामिमन्यमानः
सबन्धराष्ट्रो विननाग करालय वैदेष्ठः १ क्रोधाज्जनमेजयो
बाह्मणेषु विकान्तस्तालजङ्गय स्रगुषु २ लोभादेलयातुर्वर्ण्यमस्याहारयमाणः सीवीरयाजविन्दः ३ मानाद्रावणः परदारानप्रयच्छन्
दुर्योधनो राज्याद्भंगं च ४ मदादभोद्ववो भूतावमानी
हैहययार्जुनः ५ हर्षाद्वातापिरगस्त्यमस्यासादयन् वृष्णिसङ्गय
हैपायन ६ मिति ॥ ३४ ॥

तथा वशीकतः खच्छन्दतां त्याजित इन्द्रियग्रामी ऋषीक-समूहो येन स तथा। ऋत्यन्ताथिक्तपरिहारेण स्पर्धनादीन्द्रिय-विकारनिरोधकः। इन्द्रियजयो हि पुरुषाणां परमसम्पदे भवति।

#### यदाह---

भापदां कथितः पत्या इन्द्रियाणामसंयमः । तज्जयः सम्पदां मार्गी येनेष्टं तेन गम्यताम् ॥ १ ॥ इन्द्रियाखीव तत्सवें यत् स्वर्गनरकावुभी । निग्टहीतविस्ट्रानि स्वर्गीय नरकाय च ॥ २ ॥ सर्वचिन्द्रियानिरोधस् यतीनामेव धर्मा इष्ट तु त्रावकधर्मीचित-ग्रहस्यस्वरूपमेवाधिकतमित्वेवसुक्तम् ॥ ३५ ॥

एवंविधगुणसमग्रो मनुष्यो यहिधसीय कत्यते प्रधिकतो भवतीति॥ ५६॥

इति परमाईतश्रीकुमारपालभूपालश्रश्रृधिते प्राचार्यश्रीहमचन्द्र-विरचितेऽध्यालोपविषवान्ति सन्त्रातपद्दवन्धे श्रीयोगशास्त्रे स्रोपन्तं प्रथमप्रकाशविवरणम् ।

#### चईम्

#### दितीयः प्रकाशः।

ग्टिहिधभीय कल्पत इत्युक्तं ग्टिहिधभीय यावकधभी: स च सम्यक्तसूलानि दादशव्रतानि तान्धेवाह—

सम्यक्त्ममूलानि पञ्चागुव्रतानि गुगास्त्रयः। शिचापदानि चत्वारि व्रतानि ग्रहमेधिनाम्॥१॥

सस्यक्कं मृनं कारणं येषां तानि सम्यक्कमूलानि । अणूनि महा-व्रतापेचया लघूनि व्रतानि अहिंसादीनि पञ्च एतानि मूलगुणाः । गुणास्त्रय उत्तरगुणक्षपाः ते च गुणव्रतानि दिग्वतादीनि व्रीणि । शिचणं शिचा अभ्यासः शिचाये पदानि स्थानानि चत्वारि सामायिकादीनि प्रतिदिवसाभ्यसनीयानि तत एव गुणव्रतिभ्यो भेदः । गुणव्रतानि हि प्रायो यावज्जोविकानि । एवं द्वादणव्रतानि ग्रहमेधिनां आवकाणाम् ॥ १ ॥

सम्यक्तमूलानीत्युक्तं तत्र सम्यक्तं विमजति—

या देवे देवताबुर्डिगुरी च गुरुतामितः ।

धर्मो च धर्माधीः शुडा सम्यक्त्वमिदमुच्यते ॥ २ ॥

या देवे गुरी धर्मे च वक्त्यमाणलच्चे देवत्वगुरुत्वधर्मत्वबुर्डिरयमेव

देवो गुरुर्धमे इति निश्चयपूर्वा रुचिः यहानमिति यावत् शहा
श्रद्धानसंग्यविषयीसनिराकरण्ने निर्माला सा सम्यक्तम् । यद्यपि

रिचिर्जिनोक्ततस्विवित यितयावकाणां साधारणं सम्यक्कतस्य मुक्तम्। तयापि ग्रहस्थानां देवगुरुधमेषु पूज्यत्वीपास्यत्वानुष्ठेयत्व- सम्यक्के देवगुरुधमेषित्वप्रतिपत्तिस्त्रस्यकं प्रन- रिमिह्तम्। ननु तस्यार्थरुचिस्तस्य सम्यक्के देवगुरुधमाणां का तस्वित्सर्भावः। उत्यते देवागुरुवयं जीवतस्त्रे धर्मः ग्रभायवे संवरे चान्तर्भवित। सम्यक्कं च तिथा श्रीपश्मिकं स्वायोपश्मिकं स्वायिकं च। तत्रोपश्मो भस्मस्क्रत्राम्निवत् मिय्यात्वमोहनीयस्थानम्तानु विश्वनां च क्रीधमानमायास्त्रोभानामनुद्यावस्था। उपश्मः प्रयोजनं प्रवर्त्तकमस्य श्रीपश्मिकं तद्यानादिमिय्यादृष्टेः करण्वयपूर्वकमान्तर्भोद्धतिकं चतुर्गतिगतस्थापि जन्तोभवतीत्वक्तप्रायम्। यदा उपश्मश्रेष्णाहृदस्य भवति।

यदा ह---

'जवसामगरेदिगयस होइ जवसामियं तु समातं जो वा भक्तयतिषुंजी भ खिवयिमच्छी लहइ समां॥१॥ चयो मिथात्वमोहनीयस्थानत्तानुबिधनां च उदितानां देशती निर्मूलनाशः भनुदितानां चीपश्रमः। चयेण युक्त उपश्रमः चयोपश्रमः स प्रयोजनमस्य चायोपश्रमिकं तच सत्तर्भवेदनादे-दक्तमप्युच्यते। श्रीपश्रमिकं तु सत्तर्भवेदनारहितमिस्थीपश्रमिक-चायोपश्रमिकयोभेंदः।

<sup>(</sup>१) उपयमकनेषिगतस्य भवति औषयभिकं त सम्बद्धाम् । यो वाऽस्तिनिष्क्रसः चिपतिनिष्योः सभते सम्बद्धाः

#### यदाइ--

'विएइ संतक्षं खघीवसमिएस नास्तावं सी उवसंतकसाची उस विएइ न संतक्षं वि। एतस्य च स्थिति: षट्षष्टि: सागरोपमासि साधिकानि। यटाइ---

ैदो वारे विजयादसु गयसस तिससुए श्रष्टव ताइं। श्रद्दरेगं नरभवियं नाणाजीवाण सब्बहं॥१॥ चयो मिथालमोष्ट्रनीयस्थानन्तानुबन्धिनां च निर्मूलनाशः। चयः प्रयोजनमस्य चायिकं तच साद्यनन्तम्।

त्रव चान्तरश्लोका:---

मूलं बोधिदुमस्यैतत् हारं पुर्ण्यपुरस्य च।
पीठं निर्वाणक्ष्म्यस्य निधानं सर्वसम्मदाम् ॥१॥
गुणानामिक घाधारो रक्षानामिव सागरः।
पातं चारित्रवित्तस्य सम्यक्षं द्याच्यते न कै:॥२॥
घवतिष्ठेत नाजानं जन्तौ सम्यक्षवासिते।
प्रचारस्तमसः कीहक् सुवने भानुभासिते॥३॥
तिर्यम्बरक्योद्दारे हढा सम्यक्षमर्गला।
देवमानवनिर्वाणसुखदारैककुष्टिका॥॥॥

वेदयति सत्कर्भ चायोपयभिक्षेषु नातुभावं सः।
 उपयानकषायः प्रमर्वेदयति न सत्कर्भाषि॥

हो वारान् विजयाद्यि गतस्य स्नीचि अच्छितेऽध्या तानि ।
 चितरेकं नरभविकं नानाजीवानां सर्वोद्यम् ॥

भवेहैमानिकोऽवध्यं जन्तुः सम्यक्कवासितः ।
यदि नोहान्तसम्यक्को बहायुर्वोषि नो पुरा ॥ ५ ॥
त्रन्तर्मुहर्त्तमिष यः समुपास्य जन्तुः
सम्यक्करत्नममनं विजहाति सद्यः ।
बभुम्यते भवपये सुचिरं न सोऽपि
तिहम्तसिस्तरं किसुदीरयासः ॥ ६ ॥ इति ।

विषचन्नाने सति विवचितं सुन्नानं भवतीति सम्यक्कविषचं

मिथालमाइ--

अदेवे देवबुहियां गुरुधीरगुरी च या। अधर्म धर्माबुहिश्व मिथ्यात्वं तदिपर्ययात्॥ ३॥

महेवोऽगुरुषभाष वक्तमाण्वचणस्त्र देवलगुरुलधभाष्यप्रतिपत्तिलसणं मिष्यात्वं तस्य सम्बद्धां तिहिपर्ययादिति तस्य
मम्बद्धस्य विपर्ययः तसाहेतोः सम्बद्धाविपर्ययरूपतादित्यर्थः
तया च ददमिष संग्रहीतं देवे चदेवलस्य गुरावगुरुतस्य धर्मे
भाषभातस्य प्रतिपत्तिरिति।

सिथालं च पञ्चधा ग्राभिग्रह्तिमनाभिग्रह्तिमाभिनिवे-शिकं सांश्रयिकमनाभीगिकं च ।

तत्नाभिग्रहिकं पाखिष्डिनां स्वस्त्रशासिनयन्त्रितविका-स्रोकानां परपचप्रतिचिपदचाणां भवति ॥१॥

श्वनाभिग्रहिकं तु प्राक्ततत्तीकानां सर्वे देवा वन्दनीया न निन्दनीया एवं सर्वे गुरवः सर्वे बर्मा इति ॥ २ ॥ श्वाभिनिवेशिकं जानतोऽपि यथास्थितं वसु दुरभिनिवेश-लेशविद्वावितिधियो जमालेरिव भवति ॥ ३ ॥

सांग्रयिकं देवगुरुधर्मेष्ययमयं वेति संग्रयानस्य भवति ॥ ४॥ ग्रनाभोगिकं विचारग्र्न्यस्थैकेन्द्रियादेवी विग्रेषविज्ञान-विकासस्य भवति ॥ ५॥

#### यदाइ---

'श्राभिगाहियं 'श्रणभिगाहं च तह श्रभिणिवेसियं चेव। संसदयमणाभीगं मिष्करत्तं पंचहा होद्र॥१॥

#### यवान्तरश्लोकाः--

मिथ्यालं परमो रोगो मिय्यालं परमं तमः। मिथ्यालं परमः शतुर्मिथ्यालं परमं विषम्॥१॥ जन्मन्येकत दुःखाय रोगो ध्वान्तं रिपुर्विषम्। श्रिप जन्मसद्देषु मिथ्यालमचिकिस्सितम्॥२॥

मिष्यालेनालीढिचित्ता नितान्तं तत्त्वातत्त्वं जानते नैव जीवा:। किं जात्यन्या: कुत्रचिहसुजाते रम्यारम्यश्चितामासादयेश:॥ ३॥

<sup>(</sup>१) खाभियहिकमनभियहं च तथा खाभिनिवेधिकं चेव। सांध्यिकमनाभोगं भिष्यात्वं पञ्चधा भवति॥

<sup>(</sup>२) क अविभगहियं।

देवादेवगुर्वगुरुधर्माधर्मेषु लच्चितिब्येषु देवलच्चमाइ— सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्रैलोक्यपृजितः । यथास्थितार्थवादी च देवोऽर्हन् परमेप्रवरः ॥ ४ ॥ देवस्य देवले चतुरोऽतिग्रयानाचचते विचचणाः । तथ्या—

ज्ञानातिशय:१ अपायापगमातिशय: २ पूजातिशय: ३ वागतिशयस४ तत्र सर्वज्ञ इत्यनेन सक्तलजीवाजीवादितत्त्वज्ञतया ज्ञानातिशय-माइ। नतु यथाडुविश्वक्रलवादिन: परे।

सर्वं पश्चतु वा मा वा तस्विमष्टं तु पश्चतु ।

कीटसंख्यापरिचानं तस्य नः कोपयुज्यते ॥ १ ॥

दूरं पश्चतु वा मा वा तस्विमष्टं तु पश्चतु ।

प्रमाणं दूरदर्शी चेदेतान् रह्यानुपास्महे ॥ २ ॥ इति ॥

निह विविक्तिस्यैकस्यापीष्टस्यार्थस्य ज्ञानमभेषायज्ञानमन्तरेण्

भवति । सर्वे हि भावा भावान्तरैः साधारणासाधारण्या

'इत्यभेषच्चानमन्तरेण् सा सच्चयैनच्च्यास्यां नैकोऽपि ज्ञातो

भवति ।

यदाइ:-

एको भाव: सर्वथा येन दष्टः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन द्वष्टाः। सर्वे भावाः सर्वेषा येन दृष्टाः

एको भावस्तस्ततस्तेन दृष्टः ॥ १॥

जनप्रतीतम्। यथा सन्ति रागहेषादयः। ते च दोषास्तैराक्षनां दूषणात्। ते च जिताः प्रतिपचसेवनादिभिभगवतिति जितरागादि-दोष इत्युक्तम्। सदा रागादिरिहत एव कित्युक्षविश्रेषोऽस्तीति तु वार्त्तामानम्। प्रजितरागादिश्वास्मदादिवन्न देवत्वमिति। वेक्षोक्षपूजित इत्यनेन पूजातिश्यमाह। कितप्यप्रतारितमुग्ध-वृद्धिपूजायां हि न देवत्वं स्थात्। यदा तु चिलतासनैः सुरास्रै-र्नानिदेशभाषाव्यवहारिवसंस्थुलेभेनुष्येः परस्परनिक्षवेरैः मस्य-मुपागतैस्तियेगिय समवसरणभूमिमभिपतिद्वरहमहिमकया सेवाच्चिलपूजागुणस्तोवधर्मदेशनास्तरमास्वादादिभिः पूज्यतं भगवान् तदा देवत्वमिति। यथास्थितार्थवादीत्यनेन वागतिश्रयः यथास्थितं सङ्गतमथे वदतीत्येवंश्रीलो यथास्थितार्थवादी। यदाचन्द्यहि सुती—

श्वपत्तिन परोश्वमाणा हयं हयस्याप्रतिमं प्रतीम:। यथास्थितार्थप्रथनं तर्वेतदस्थाननिर्वन्थरसं परेषाम्॥ १॥ यथा वा

चित्र्येत वाडन्यै: सहशोक्रियेत वा तवांक्रियोठे लुठनं सुरेशितु:।
 इदं यथावस्थितवसुदेशनं परै: कथक्कारस्याकरिष्यत् ॥ २ ॥
 देव इति लच्चपदं दीव्यते स्तूयते इति देव: स च सामर्थाः
 दर्भन् परमेष्यरो नान्य: ॥ ४ ॥

# चतुरतिशयवती देवस्य ध्यानीपासनग्ररणगमनशासनप्रतिपत्तीः साधिचेपसुपदिश्रति—

ध्यातव्योऽयमुपास्योऽयमयं श्ररण्मिष्यताम् । श्रस्येव प्रतिपत्तव्यं शासनं चेतनास्ति चेत् ॥ ५ ॥ श्रयं देवो ध्यातव्यः पिण्डस्थपदस्थरूपस्थरूपातीतरूपतया श्रेणिकी-नेव । श्रेणिको दि वर्णप्रमाणसंस्थानसंहननवत् स्थिंशदितश्यादि-योगिनं भगवन्तं श्रीमहावीरमनुध्यातवान् । तदनुभावाच तदणे-प्रमाणसंस्थानसंहननातिश्ययुक्तः पद्मनाभस्तीर्थकरो भविष्यति ।

यदाचन्महि--

ैतह तम्मएण मणमा वीरजिणो भाइयो तए पुर्व्वि । जह तारिसो चिय तुमं घहेंसि ही जोगमाहप्यं॥१॥ चागमय---

ैजस्सीलसमायारी श्रिरहा तित्यंकरी महावीरी।
तस्सीलसमायारी होहि हु श्रिरहा महापउमी॥२॥
उपास्य: सेवाञ्जलिसंबन्धादिना श्रयमेव देव: दुष्कृतगर्हीसुक्ततानुमीदनापूर्वकमयमेव देवो भवभयात्तिभेदी श्ररणमिष्यताम्।
श्रस्यैवोक्तलक्षणस्य देवस्य श्रासनमान्ना प्रतिपत्तव्यं स्त्रीकरणीयम्।

<sup>(</sup>१) तथा तन्त्रयेन मनसा वीरजिनो ध्यातस्त्या पूर्वस् । यथा तादश एव त्यमासीः ही योगमाहाकात्रस्य ॥

 <sup>(</sup>२) यच्छीलसमाचारी अर्हन् तीर्थंकरो महावीरः ।
 तच्छीलसमाचारो भविष्यति खलु अर्हन् महापद्मः ॥

यासनान्तराणि हि निरित्रियपुरुषप्रणिष्टकाणि न प्रतिपत्ति-योग्यानि । चेतनास्ति चेदित्यधिचेषः चेतनावत एव प्रत्युपदेशस्य सफलत्वात् । अचेतनं तु प्रति विफल उपदेशप्रयासः ।

यदाह ---

चरखरदितं कर्तं सबसरीरमुद्दत्तितं खपुच्छमवनामितं बधिरकर्णजापक्षतः । खवे कमलरोपणं सुचिरमूषरे वर्षणं तदन्यमुखमण्डनं यदबुधे जने भाषितम्॥ १॥ ५॥

श्रदेवलचणमास्--

ये स्त्रीशस्त्राचमूतादिरागादाङ्ककलङ्किताः। निग्रहानुग्रहपरास्त्रे देवाः स्वर्ने मुक्तयं॥ ६॥

स्त्री कामिनी ग्रस्तं गूलादि ग्रचस्तं जपमाला तान्यादी येषां नाट्यादृष्टामादीनां ते सीग्रसाचस्त्रादयः राग ग्रादियंषां ते रागादयः ग्रादिग्रस्त् देषमोचपरिग्रचः रागादीनामङ्गासिङ्गानि सीग्रसाचस्त्रादयस् ते रागाद्यङ्गास् तैः कलिङ्गता दृषितास्त्रत्त स्त्री रागचिङ्ग ग्रस्त्र देषविङ्गं ग्रचस्तं मीच्चिङ्गम्। वीतरागी चि नाङ्गनासङ्गमाभवति। वीतदेषो वा कथं ग्रस्तं विश्वयात्। गतमोच्ची वा कथं विस्मृतिचिङ्ग जपमालां परिग्रह्लीयात्। रागदेषमोच्चेः सर्वदोषाः संग्रहीतास्त्रस्त्रल्लासर्वदोषाणाम्। निग्रहो वधवन्यादिः सनुग्रहो वरप्रदानादिः तौ परी प्रकृष्टो येषां ते तथा। निग्रहानु-ग्रहाविष रागदेषयोसिङ्गे। य एवंविधास्ते देवा न भवन्ति सुक्रये

इति मुक्तिनिसित्तम्। देवलमात्रं तु क्रीडनादिकारिणां प्रेत-पिशाचादीनामिव न वार्यते॥ ६॥

मुक्तिनिमित्तत्वाभावमेव व्यनिता-

नाखादृहाससङ्गीताद्युपप्तविसंख्युलाः । लक्षयेयुः पदं शान्तं प्रपन्नान् प्राणिनः कथम्॥०॥

इहसकलमांमारिकोपप्रवरहितं शान्तं पदं सुक्तिकैवल्यादि-प्राव्याभिष्ठेयमस्तीत्वत्र नास्ति विप्रतिपत्तिः । तत्तादृशं शान्तं पदं नात्वादृहासमङ्गीतादिविसंखुनाः स्वयमुपहतदृत्तयः कथमात्रित-जनान् प्रापयेयुः । नश्चरण्डतकः कल्पतक्लीलामुद्दहित । ततथ रागदेषमोहदोपविवर्ज्जितो जिन एको देवो सुक्तये नितरे दोष-दूषिताः ।

#### श्रवान्तरश्लोकाः--

न सर्वज्ञा न नीरागाः ग्रङ्गब्रह्मविष्णवः । प्राक्तिभ्यो मनुष्येभ्यो प्रयममञ्ज्ञसविष्णवः ॥ १ ॥ स्वीसङ्गः काममाचष्टे देषं चायुषसंग्रहः । स्थामोहं चाचस्वादिरशौचं च कमण्डलुः ॥ २ ॥ गौरी रुद्रस्य सावित्री ब्रह्मणः श्रीमुरिद्रिषः । प्रचीन्द्रस्य रवे रक्षादेवी दच्चात्मजा विषोः ॥ ३ ॥ तारा ब्रह्मस्तिः स्वाहा वक्षेत्रीभुवो रितः । धूमोर्णा श्राह्मदेवस्य दारा एवं दिवीकसाम् ॥ ४ ॥

सर्वेषां शस्त्रसम्बन्धः सर्वेषां मोइज्कातम्। तदेवं देवसन्दोहो न देवपदवीं स्प्रियत ॥ ५ ॥ बुइस्यापि न देवलं मोहाच्छ्न्याभिधायिन:। प्रमाणिसिडे शुन्यत्वे शून्यवादकथा हथा॥ ६॥ प्रमाणस्वैव सस्त्वेन न प्रमाण्विवर्जिता। शुन्धसिद्धिः परस्यापि न स्वपचस्थितिः क्रथम् ॥ ७ ॥ सर्वया सर्वभावेषु चिणकत्वे प्रतिश्रुते। फलेन सह सम्बन्धः साधकस्य कथं भवेत्॥ ८॥ वधस्य वधजो हेतु: कयं चणिकवादिन:। स्मृतिय प्रत्यभिज्ञाच व्यवहारकरी कथम्॥ ८॥ निपत्य ददतो व्याघ्राः खकायं क्रमिसङ्खम्। देयादेयविमूढस्य दया बुदस्य कीहमी॥ १०॥ खजन्मकाल एवा सजनन्यदरदारिण:। मांसोपदेशदातुश्व कथं भी बोदर्नर्या ॥ ११ ॥ यो ज्ञानं प्रकृतिर्देशीं भाषते सा निर्धिकम। निर्गुणो निष्त्रियो सूढः स देवः कपितः कथम् ॥ १२ ॥ श्रार्याविनायकस्कन्दसमीरणपुरस्नराः। निगदान्ते कथं देवा: सर्वदोषनिकेतनम् ॥ १३ ॥ या पशुर्ग्यमश्चाति खपुतं च द्वषस्यति । मृङ्गादिभिर्मती जम्मून् सा वन्दालु कथं नुगीः॥ १४॥

<sup>(</sup>१) क प्रत्वभिज्ञातव्यवज्ञारकरी कथम् ।

पयः प्रदानसामर्थाहरूया चेन्सहिषी न किम्।
विश्वेषी दृश्यते नास्यां महिषीतो मनागिष ॥ १५ ॥
स्थानं तीर्थिषिदेवानां सर्वेषामिष गीर्यदि।
विक्रीयते दुन्नते च इन्यते च कयं ततः ॥ १६ ॥
सुमलोद् खले चुन्नी देहली पिप्पली जलम्।
निम्बोऽर्केशािष यै: प्रोका देवास्तै: केऽत्र वर्जिता: ॥१९॥

वौतरागस्तोत्रेऽप्युक्तमसाभिः।

क्षतार्था जठरोपखदुखितैरपि दैवतैः । भवाद्यमिक्कवर्त हज्ञा देवास्तिकाः पर् ॥ १८ ॥ ७ ॥

#### गुरुलचणमाह--

महाव्रतधरा धीरा भैचमात्रोपजीविनः। सामायिकस्था धर्मीपदेशका गुरवो मताः॥ ८॥

महाव्रतानि शिं सादीनि तानि धरन्तीति महाव्रतधराः । महा-व्रतधारित एवायं हेतुः धीरा इति धेयं द्यापत्खय्यवैद्धव्यं तद्योगाहि श्वाण्डतमहाव्रतधरा भवन्ति । मूलगुणधारित्वमुद्धा उत्तरगुण-धारित्वमाहः । भैचमाव्रोपजीविन इति भिचाणां समूहो भेचं श्रव्यानधर्मीपकरण्ड्षं तन्मात्रमेवोपजीवन्ति लोकान् पुनर्दन-धान्यहिरण्ययामनगरादि । मूलगुणीत्तरगुणधारणकारणभूतगुण-वत्त्वमाहः । सामायिकस्था इति समो रागदेषविकल श्राक्षा समस्य श्रायो विशिष्टज्ञानादिगुणलाभः । समायः स एव सामायिकं विनयादितादिकण् तत्र तिष्ठन्तीति सामायिकस्थाः। सामायिकस्थी हि मूलगुणोत्तरगुणभेदभिन्नं चारिनं पालयितं चमः। एतद्यतिमात-साधारणलच्चणम्। गुरीस्तु असाधारणलच्चणं धर्मीपदेशका इति धर्मे संवरनिर्जराक्ष्णं यतिश्वावकसम्बन्धिभेदभिन्नं वा उपदिशन्तीति धर्मीपदेशकाः।

यदुत्तमस्माभिरभिधानचिन्तामणी-

गुरुर्धकारिदेशक इति ग्रगन्ति सङ्गूतं शास्त्रार्थमिति गुरव:॥८॥

#### यगुरुलचणमा ह---

सर्वाभिलाषिणः सर्वभोजिनः सपरियहाः। अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरवो न तु॥ ८॥

सर्वमुपदेश्यसम्बन्धिस्तीधनधान्य हिर ख्यचित्रवासुचतुष्य दाद्यभिस्तव-न्तीत्ये वंशीलाः सर्वाभिलाषिषः। तथा सर्वे भद्यमधुमां सानन्त-कायादि भुक्षत इत्येवंशीलाः सर्वभीजिनः। सह परिग्रहेण पुत्रकलत्रादिना वर्त्तन्ते सपरियद्याः। यत एवा ब्रह्मचारिणः यत्रक्षणी भद्यादोषतां कथ्यितुम ब्रह्मचारिण इति पृथ्युपन्यासः। यगुरुत्ते असाधारणं कारणमाह। मिथ्योपदेशा इति। मिथ्या वितय आसोपन्नोपदेशरहितत्वादुपदेशो धमदेशनं येषां ते तथा। न तु नैव एवंविधा गुरव इति। ननु धर्मोपदेशदायित्वं वेदस्ति तदासु गुरुत्वं किं निष्यरिग्रहित्वादिगुणगविष्णेन॥ ८॥

#### द्रवाह---

## परिग्रहारसमम्मास्तारयेयुः कथं परान् । स्वयं दरिद्रो न परमीश्वरीकर्त्तुमीश्वरः ॥ १० ॥

परिग्रहस्यादिरारभो जन्तु हिंसानिबन्धनं सर्वाभिन्तावित्तसर्वः भोजित्वादि:। ताभ्यां मग्ना भवान्धौ बृडिताः कयं परानुपदेश्यान् भवाश्मीचेस्तारयेयुस्तारणममर्थाः स्युः। साधकं दृष्टान्तमाह स्वय-मित्यादि सप्टम्॥ १०॥

#### धर्मनच्यामाह--

# दुर्गतिप्रपतत्याणिधारणाडमं उच्चते । संयमादिर्दशविधः सर्वेज्ञोत्तो विमृत्तये ॥ ११ ॥

दुर्गती नरकतिर्यग्लचणायां प्रयतन्तो ये प्राणिनस्तेषां धारणा-हेतीर्हमे उच्यते। धर्मशब्दार्थीऽयं इट्मेव च लच्चणं धर्मस्य। धत्ते वा नरसुरमोच्चस्थानेषु जन्तृनिति निरुत्तादर्भः।

#### यदाह---

दुर्गतिप्रस्तान् जन्तून् यस्माद्वारयते ततः । धत्ते चैतान् श्रुमे स्थाने तस्माद्यमे इति स्मृतः ॥१॥

स तु वच्चमाणैः संयमादिभिर्भेदैर्दश्यधाः सर्वज्ञोक्तवाहिसु-क्तये भवति । देवतान्तरप्रणीतस्वसर्वज्ञवक्तृकत्वाद्य प्रमाणम् । ननु सर्वज्ञोकत्वाभाविऽप्यपौक्षेयवचनोपज्ञस्य धर्मस्य प्रामाणिकत्वमसु ।

#### यदाष्ट

चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं स्त्यां स्यूलं व्यवहितं विप्रक्षष्टमेवं जातीयकमर्थभवगमयितं शक्तोति नान्यत्विष्यनेन्द्रिय-मिति। चोदना च भपौक्षेयत्वेन पुरुषगतानां दोषाणामप्रविशात् प्रमाणमेव।

#### यदाह---

यन्दे दोषोद्भवस्तावदक्कशीन इति स्थितम्। तदभावः कचित्तावद्गुणवदक्रृकत्वतः॥१॥ तद्गुणैरपक्कष्टानां यन्दे संक्रान्त्यसभावात्। यदा वक्त्रभावेन न स्युटीषा निरात्रयाः॥२॥

#### কিছ---

दोषाः सन्ति न सन्तीति पौरुषयेषु युज्यते। वेदे कर्त्तरभावाच दोषायङ्केव नास्ति नः॥३॥११॥

#### इत्याह--

### यपीरुषयं वचनमसक्षवि भवेदादि । न प्रमाणं भवेदाचां ह्याप्ताधीना प्रमाणता ॥ १२॥

पुरुषेण क्वतं पीरुषेयं तलातिषेधादपीरुषेयम्। उच्यते स्थान-करणाभिघातपूर्वकं पुरुषेण प्रतिपाद्यत इति वचनम्। तदिदं परस्परविरुद्धम्। प्रपीरुषेयं वचनं चेति। तदेवाइ। प्रसम्भवि न ह्यस्ति सम्भवी वचनस्त्र तसरेणीरिवाकाशि। न चामूर्कस्य सतोऽष्यदर्भनिमिति वतुं युत्तं प्रमाणाभावात्। स्रभिव्यस्नकवधा-स्टब्ट्यवणमेव प्रमाणिमिति चेत् न। तस्य जन्यलेऽप्युपपत्तेः। स्रमित्रद्भाले प्रत्युत दोषसभवः। एकशब्दाभित्र्यक्तर्ये स्थानकरणा-भिवाते शब्दान्तराणामिष तद्देश्यानामभिव्यक्तिप्रसङ्गः। न च प्रतिनियतव्यस्त्रकव्यङ्गाता शब्दानां भवति व्यङ्गान्तरेषु तद-दर्भनात्।

#### तथाच--

ग्रहे दिश्विष्टीं द्रष्टुमाहिती ग्रहमिधिना।
श्वपानिय तहेश्यान् प्रकाशयित दीयकः॥१॥
तदेवं वचनस्यापीरुषेयता न सभावित। श्रयाप्यप्रामाणिकहेवाकबलादाकाश्रादिवच्छव्दस्यापीरुषेयता यदि भवेत् तथापि
प्रामाण्यं न सभावित। हि यस्त्रादाप्तवत्रृकत्वेन वाचां प्रामाण्यं
नान्यया।

#### यत: —

शब्दे गुणोद्भवस्तावदक्कधीन इति स्थितम्। तदभावः कचित्तावदीषवदकृकत्वतः॥१॥ तद्दीषैरपकष्टानां शब्दे संकान्यसम्भवात्। यद्दा वक्त्रभावेन गुणा न स्युनिराश्रयाः॥२॥

#### किश्च-

गुणाः सन्ति न सन्तीति पौरुषेयेषु युज्यते। वेदे कर्त्तुरभावाच गुणाणक्षेत्र नास्ति नः॥३॥१२॥

# एवं तावद्यीक्षेयवचनाभिक्तिस्यासभावादिना मभावसभिधायासर्वज्ञपुक्षवकृतस्य धर्भस्यापामाणिकःत्वमाच्--

मिट्यादृष्टिभिराम्नातो हिंसाद्यैः कलुषीक्रतः। स धर्मा दूति विचोऽपि भवभ्रमणकारणम्॥१३॥

मियादृष्टिभिहेरिहरहिरखगर्भकिपलबुहादिभिरास्तात श्रासी-पत्तत्या प्रतिपादित:। यत्तदोनित्याभिसम्बन्धाद्यो मिष्यादृष्टि-भिरास्तात: म धर्मत्वेन मुखबुहीनां प्रमिहोऽपि भवभ्रमण-कारणमधर्म एवेत्यर्थ:। कुत इत्याह । हिंसादी: कलुषीकृत इति । मिय्यादृष्टिप्रणीता द्यागमा हिंसादिदोषदृषिता:॥ १३॥

इदानीमदेवागुर्व्वधर्माणां साचिपं प्रतिचेपमाइ-

सरागोऽपि हि देवश्चेट् गुक्रब्रह्मचार्यपि। क्रपाहीनोऽपि धर्माः स्थात्कष्टं नष्टं हहा जगत् ॥१४॥

रागग्रहणम्पलकणं देवमोह्योः । अब्रह्मचारितम्पलकणं प्राणा-तिपातादीनाम् । कपाहीनत्वम्पलकणं मूलीत्तरगुणहीनत्वस्य । चेच्छन्दः प्रत्येवसमिसस्यध्यते । साचेपं प्रकटयति । कष्टमिति खेदे नष्टं जगत् देवगुरुधमेश्रून्यत्वेन विनष्टं दुर्गतिगमनात् । इहा निपासः खेदातिशयस्चकः ।

#### यदाह---

'रागी देवो दोसी देवो मामि सुबंधि देवो मज्जे धम्मो मंसे धम्मो जीवहिंसाइ धम्मो। रत्ता मत्ता कम्तासत्ता जे गुरू तेवि पुज्जा हाहा कडुं नहीं लोगो भटमटं कुणंती॥१॥

तदेवमदेवागुर्वधर्मपरिचारेण देवगुरूधर्मप्रतिपत्तिलचणं सस्यक्षं सुव्यवस्थितम्। तच ग्रभाक्षपरिणामरूपमस्मदादीनामप्रत्यचं केवलं लिक्केलेच्यते॥ १४॥

#### तान्येवाह--

शमसंवेगनिर्वेदानुकम्पास्तिक्यलचगैः। लचगैः पञ्चभिः सम्यक् सम्यक्तुमुपलच्यते॥१५॥

पञ्चभिर्तज्ञणैतिङ्गैः परस्थं परोज्ञमिप सम्यक्कां सम्यगुपलच्चते। लिङ्गानि तु शमसंवेगनिवेंदानुकम्पास्तिकास्वरूपाणि। शमः प्रश्नमः क्रूराणामनन्तानुबन्धिनां कषायाणामनुदयः। स च प्रक्रत्या वा कषायपरिणतेः कट्फलावलोकनादा भवति।

<sup>(</sup>१) रागी देवो दोषी देवो सखे सून्योऽपि देवः सद्ये धर्मी सांसे धर्मः जोविश्वंसायां धर्मः । रक्ता सत्ताः कान्तासक्ता वे गुरवः तेऽपि पूज्याः शाक्षा कष्टं नष्टौ खोको खडुसहं कुर्वन् ॥

यदाह---

'पहर्र कम्माणं नाजणं वा विवागमसुर्हित । जारे प्रवरहेवि न कुण्यद उवसमधी सन्वकालंपि॥१॥

पन्ये तु क्रीधकण्डूविषयद्धणीपश्रमः श्रम इत्याद्यः प्रिधितत सम्यग्दर्शनो हि साधूपासनावान् कयं क्रीधकण्डु विषयद्धणाया च तरलीक्रियेत । नतु क्रीधकण्डूविषयद्धणोपश्रमसेच्छमस्ति हैं क्रण्येणिकादीनां सापराधे निरपराधिऽपि च परे क्रीधवतां विषयद्धणातरिलतमनसां च कयं श्रमः । तदभावे च सम्यक्तं न गम्येत । नेवम् । लिक्किन सम्यक्ते सित लिक्किरवस्थभाव्यमिति नायं नियमः । द्रश्यते हि धूमरहितोऽप्ययस्कारण्डहेषु विष्ठः भस्मच्छकस्य वा वक्केनं धूमलेशोपीति प्रयं तु नियमः सुपरीचिते लिक्के सित लिक्की भवत्येव ।

यदाह--

लिङ्गे लिङ्गी भवत्येव लिङ्गिन्येवेतरत्पुन: । नियमस्य विपर्यासे सम्बन्धो लिङ्गलिङ्गिनो: ॥ १ ॥

सञ्ज्ञलनकषायोदयाद्वा क्षणादीनां क्रोधकण्डूविषयत्वर्णे सञ्ज्ञलना चपि केचन कषायास्तीव्रतया चननानुबन्धिसदृश-विपाकवना इति सर्वमवदातम्। संविगो मोचाभिलाषः। सम्यग्-

<sup>(</sup>१) मकत्याः कर्मयां जात्वा वा विषाकमग्रुभभिति। क्यपराधेऽपि न कुष्यति अपग्रमतः सर्वकावसपि॥

<sup>(</sup>२) क छ प्रश्यकः।

दृष्टिर्ह नरेन्द्रसुरेन्द्राणां विषयसुखानि दुःखानुषङ्गाद्रःखतया मत्यमानी मीचसुखमेव सुखत्वेन मन्यते श्रभिसवित च। यदाह---

'नरविबुहेसरसीकवं' दुक्खं चिय भावश्री श्र मत्रंती। संविगश्री न मोकवं मीत्तूणं किंचि पच्छेर ॥१॥

निवेदी भववैराग्यम् । सम्यग्दर्शनी हि दु:खदीर्गत्यगहने भव-कारागारे कर्मदर्ख्याग्रिकैस्तथातथाकदर्थमानः प्रतिकर्त्तुमचमी ममलरिहतस दु:खेन निर्व्विसो भवति।

यदाह-

्रे नारयतिरियनरामरभवेसु निव्वेयस्रो वसद दुक्वं। भ्रकयपरलीयमगी ससत्तिविसर्विगरहिस्री य ॥ १ ॥

द्यन्ये तु संवेगनिर्वेदयोर्थविपर्ययमाद्यः संवेगी भवविरागः निवेदी मोचाभिलाष इति। अनुकम्पा दु:खिर्तषु अपचपातेन दु:खप्रहाणेच्छा। पद्मपातेन तु करुणा खपुत्रादी व्याघ्रादीनामप्य-स्येव। साचानुकम्पाट्रव्यतो भावतत्र भवति । द्रव्यतः सत्यां शक्ती दु:खप्रतीकारेण। भावत बाई हृदयत्वेन।

<sup>(</sup>१) नर्विब्धेश्वरहोस्यं दुःसमेव भावतश्व मन्यगानः। संवेगतो न मोर्च सुक्का किञ्चित् प्रेचते॥

<sup>(</sup>२) च ठ -हुक्खं।

<sup>(</sup>३) नारकतिर्यङ्नरामरभवेष् निर्वेदतः वस्ति दुःखम् । व्यक्ततपर खोकमार्गी ममलविषवेगर (इतम ॥

<sup>(</sup>B) खगचळ - अर-।

#### यदाइ---

'दहूण पाणिनिवहं भीमे भवसायरिम दुक्वत्तं । १ मिन्द्रिं प्रविद्यावि सामच्छत्रो कुण्ड ॥१॥ प्रस्तीति मितरस्थेत्यास्तिकस्तस्य भावः कर्म वा प्रास्तिक्यम्। तत्त्वान्तरत्रवर्णेऽपि जिनोक्ततत्त्वविषये निराकाङ्का प्रतिपित्तः। प्रास्तिक्येन हि जीवधर्मतया प्रप्रत्यचं सम्यक्कं लच्चते। तदान् हि प्रास्तिक इत्युच्यते।

यदाह-

'मत्रइ तमेव सर्च नीसंकं जं जिणेहिं पत्रक्तं। कृति स्हपरिणामो सम्यं कंखाइविस्तिष्पारिहिष्ठो॥१॥
पत्ये तु शमादीनि लिङ्गान्यन्यथा व्याच्चते सुपरीचितप्रवक्षुप्रवाचप्रवचनतत्त्वाभिनिवेशान्तिष्याभिनिवेशोपश्रमः शमः।
स सम्यग्दर्शनस्य लच्चणम्। यो द्यातत्त्वं विह्यात्मना तत्त्वं प्रतिपत्रः
स लच्चते सम्यग्दर्शनवानिति। संवेगो भयं जिनप्रवचनानुसारिणो
हि नरकेषु शरीरं मानसं च शौतीष्णादिजनितं च संक्षिष्टासुरोदीरितं च परस्परोदीरितं च तिर्येच्च भारारोपणाद्यनेकविधं मनुजेषु
दारिद्रादीर्भाग्यादि च दुःखमवलोकयतस्तद्भीहत्या तत्रश्रमोपायभूतं धर्मामनुतिष्ठतो लच्चते विद्यतेऽस्य सम्यग्दर्शनिर्मात । निवेदो

<sup>(</sup>१) इहा प्राचिनिवर्ष भीमे भवसागरे दुःखार्त्तम् । चित्रक्षेत्रतोऽनुकस्मां द्विविधासिय सःमर्थ्यतः करोति ॥

<sup>(</sup>२) खगचठ दुइ।वि।

 <sup>(</sup>६) सन्यते तदेव सत्यं निःश्वं यद्जिनैः प्रचापितम् ।
 ग्रुभपरिषामः सम्यक् काङ्कादिविद्यत्वकारहितः॥

विषयेष्यनिभिष्यक्षः यया इक्ष्लोक एव प्राणिनां दुरन्तकाम-भोगाभिष्यक्षोऽनेकोपद्रवफ्लः परलोकेऽप्यतिकदुक्तनरकिर्यम्-मनुष्यजन्मफलप्रदः। अतो न किश्चिदनेन। उज्जिभतव्य एवाय-मिति। एवंविधनिवंदेनापि लच्चतेऽस्यस्य सम्यग्दर्भनमिति। अनु-कम्मा क्रपा यथा सर्व्य एव सत्त्वाः सुखार्थिनो दुःखप्रक्षाणार्थिनश्च। ततो नैषामत्पापि पौडा मया कार्येत्यनयापि लच्चतेऽस्यस्य सम्यक्तमिति। सन्ति खलु जिनेन्द्रपवचनोपदिष्टा अतीन्द्रिया जीवपरलोकादयो भावा इति परिणाम श्वास्तिक्यम्। भनेनापि लच्चते सम्यग्दर्भनयुक्तोऽयमिति॥१५॥

सम्बन्धान्युका भूषणान्याह— स्थैयं प्रभावना भक्तिः कीशलं जिनशासने ।

तीर्थसेवा च पञ्चास्य भूषणानि प्रचचते ॥ १६॥

भस्य सम्यक्तस्य पञ्च भूषणानि भूषाते भन्ति प्रति यैस्तानि भूषणानि जिनगासने जिनगासनविषये। एतच सर्वत्न सम्बध्यते। स्थैर्यं जिनधर्मं प्रति चलितचित्तस्य परस्य स्थिरत्वापादनं स्वयं वा परतीर्थिकर्षि-दर्भनेऽपि जिनगासनं प्रति निष्युकम्पता। प्रभवति जैनेन्द्रशासनं तस्य प्रभवतः प्रयोजकत्वं प्रभावना। सा चाष्ट्रधा प्रभावकमेदेन।

यदाह--

'पावयणी धन्मकही बाई नेमित्तिणी तवस्मी य। विज्ञा सिंबी भ कई रा भट्टेव प्रभावगा भणिया॥१॥

<sup>(</sup>१) प्रवचनी धर्मकथी वादी नैभिक्तकः तपस्ती च । विद्यावान् विद्वच कविच खटैव प्रभावका अधिताः ॥

ः ततः प्रवचनं दादशाङ्गं गणिपिटकं तदस्यास्यतिषयंवदिति प्रवचनी युगप्रधानागमः । धर्मकथा प्रशस्यास्तास्ति धर्मकथी शिखादिलादिन्। वादिप्रतिवादिसभ्यसभापतिलच्चायां चतुः रङ्गायां सभायां प्रतिपचनिरासपूर्वकं खपच्छापनार्धमवश्यं वस्तीति वादी। निमित्तं त्रैकालिकं लाभालाभादिप्रतिपादकं शासं तहे सधीते वा नैमित्तिकः। तपो विक्षष्टमष्टमाद्यस्थास्तीति तपत्नी। विद्याः प्रज्ञाखादयः शासनदेवतास्ताः साहायजे यस्य स विद्यावान्। ग्रञ्जनपादलेपतिनकगुटिकासकलभूताकर्षण-निष्कार्वेणवैक्रियलप्रस्तयः सिड्यस्ताभिः सिडार्तस्य सिडः। कवते गद्यपद्यादिभिः प्रबन्धेर्वर्णनां करोतीति कविः। एतं प्रवचन्या-द्योऽष्टी प्रभवता भगवच्छासनस्य यथायथं देशकालायोचित्रन साहायक करणात्रभावकास्तेषां कर्म प्रभावना दितीयं भूषणम्। भिता: प्रवचने विनयवैयावृत्यक्ष्या प्रतिपत्ति: सम्यग्दर्भनज्ञान-चारितादिगुणाधिकेष्वभ्युष्यानमभियानं शिरस्य ज्ञलिकरणं खयमा-सनढीकनमासनाभिग्रहो वन्दना पर्युपासना अनुगमनं चेत्यष्टविध-कर्मविनयनादष्टविध उपचारविनयः। व्याहत्तस्य भावः कर्म वा वैयाद्यम् । तचाचार्योपाध्यायतपिक्षियचकग्नानकुलगणसङ्कसाधु-समनोज्ञेषु दग्रस्वववानवस्त्रवात्रप्रतिययपीठकफलकसंस्तारादिभि-र्भक्षसाधनैक्षयग्रहः ग्रयूषाभैषजिक्तयाकान्तारविषमदुर्गीपसर्गेष-भ्युपपत्तिय। जिनग्रासनविषये च कीशलं नैपुखम्। ततो चि व्यवितादिरप्यथौ विषयीक्रियते। यथानार्यदेशवर्त्ती त्रार्द्रे ककुमारः येणिकपुर्वेणाभयकुमारेण कीशलाखतिबीधित इति । तीर्थं नदादे-

रिव संसारस्य तरणे सुखावतारी मार्गः। तच 'हिधा द्रव्यतीर्थं भावतीर्थं च। द्रव्यतीर्थं तीर्थकतां जन्मदीचाज्ञाननिर्व्वाणस्थानम्। यदाङ्र—

ैजमां दिक्ता नाणं तित्ययराणं महाणुभावाणं। जत्य य किर निव्वाणं श्रागाठं दंसणं होद्र॥१॥ भावतीर्थं तु चतुर्विधः श्रमणसङ्घः प्रथमगणधरो वा।

यदाह--

<sup>8</sup>तिस्यं भन्ते तिस्यं तिस्ययरे तिस्यं गोयमा श्ररिहा ताव नियमा तिस्यं करे तिस्यं पुण्चाउव्यक्ते समण्संवे पढमगणहरेवा।

तीर्थस्य सेवा तीर्थसेवा ॥ १६ ॥

यस सम्यक्तस्य भूषणान्युक्ता दूषणान्याः —

शङ्काकाङ्गाविचिकित्सामिध्यादृष्टिप्रशंसनम् । तत्संस्तवश्च पञ्चापि सम्यत्तुं दूषयन्यलम् ॥ १० ॥

पञ्चापि शङ्कादयो निर्दोषमपि सम्यक्तं दूषयन्ति अलमतिशयेन। शङ्का सन्देत्र: साच सर्वविषया देशविषया च। सर्वविषया अस्ति वानास्ति वा धर्मे इत्यादि। देशशङ्का एकैकवसुधर्मेगोचरा।

<sup>(</sup>१) खब्द हेथा।

<sup>()</sup> अन्यं दीचा ज्ञानं तीर्धकराणां मचानुभावानाम् । सन्न च किल निर्वाणं आगाटं दर्शनं भवति ॥

<sup>(</sup>३) गक चतुर्वर्षः।

<sup>(8)</sup> तीर्थं भगवन् तीर्थं तीर्थकर तीर्थं गौतमा अईन् ताविद्यभेन तीर्थं-करकीर्थं पुनस्वाद्धं श्रमणसङ्घे प्रथमगणभरेवा।

यथा मस्ति जीवः केवलं सर्वगतोऽसर्वगतो वा सप्रदेशोऽप्रदेशो विति । इयं च दिधाऽपि भगवदर्चछाणीत'प्रवचनेषु भगत्वयक्षा सम्यक्तं दूषयति । केवलागमगन्या भपि हि पदार्थो भस्तदादि-प्रमाणपरीचानिरपेचा भाप्तप्रेषेटकत्वात्र सन्देग्धं योग्वाः । यतापि मोचवशात् कचन संग्रयो भवति तत्वान्यप्रतिच्रतेयमर्गला । यथा—

> 'कत्य य मद्दुव्बक्षेण तिव्वहायित्यिविरह्यो वावि। नियगहणत्तिणेण य नाणावरणोदएणं च ॥ १ ॥ 'हेजदाहरणासंभवे य सद सद्दु जं न बुज्भे ज्ञा। सव्वबुमयमवितहं तहावि तं चिंतए मद्रमं॥ २ ॥ 'श्रणुवक्यपराणुश्गहपरायणा जं जिणा जगप्यवरा। जियरागदोसमोहा य नन्नहा वादणो तेणं॥ ३ ॥

यया वा स्त्रोत्तस्य कस्याप्यरोचनादचरस्य भवति नरः मिष्यादृष्टिः ।
सूत्रं हि नः प्रमाणं जिनाभिह्तिम् । काङ्वा अन्यान्यदर्भनप्रहः ।
सापि सर्वेविषया देशविषया च । सर्वेविषया सर्वेपाखिष्डिभर्मीकाङ्कारूपा । देशकाङ्का लेकादिदर्भनविषया यया सुगतेन

<sup>(</sup>१) खगळ -प्रवचने।

<sup>(</sup>२) क च मतिदुर्वेनेन तहिभाचार्यविरहतो वापि। ज्ञेयगङ्गलेन च ज्ञानावरखोदयेन च ॥

 <sup>(</sup>१) हेत्हराइरखासंभवे च सति सृष्टु यच्च बुध्येत । सर्वज्ञमतमवितष्टं तथापि तिज्ञ्चित्वयति मतिमान् ॥

<sup>(</sup>६) अनुपक्षतपरानुष्यङ्गपरायका यिक्ताना जगत्यवराः ।जितरागदीषमोञ्चाय नाम्यया वादिनस्तेन ॥

भिचूणामक्षेत्रको धमी उपिट्ट: स्नानासपानाच्छादनग्रयनीयादिषु सुखानुभवदारेण ।

यदाह -

सही शया प्रातक्त्याय पेया
सध्ये भक्तं पानकं चापराह्ने
द्राचाखगढं शर्करा चार्दरावे
सोच्छान्ते शाक्यसिंहेन दृष्टः ॥ १ ॥ दति

एतदिष घटमानकमेव न दूरापेतम्। तथा परिवार्भौतबाह्मणाद्यो विषयानुपभुद्धाना एव परलोकेऽपि सुखेन युच्यन्त
इति। साधीयानिषोऽपि धर्म इति। एवं च काङ्कापि परमार्थतो
भगवदह्रैल्रणौताग्मानाम्बासक्ष्मा सम्यक्तं दूषयति। विचिकित्सा
चित्तविद्ववः। सा च मत्यपि युक्त्यागमोपपन्ने जिनधर्मोऽस्य
महतस्तपःक्षेत्रस्य सिकताक्षणकवनविद्यस्यायत्यां फलसम्यइवित्री। श्रथं क्षेत्रमात्रमेवेदं निर्जराफलविकलमिति। उभयथा
हि क्रिया दृश्यन्ते सफला श्रफलाय कषीबलादीनामिव द्यमपि
तथा सभाव्यते।

यदाह --

'पुळ्यपुरिसा जहोदयमणचरा घडद तीस फलजोगी अन्हेसु य धीसंघयणविरहस्रो न तह तीस फलं॥१॥ इति॥

<sup>(</sup>१) पूर्वपुरुषा यथोचितमार्गचरा घटते तेषां मलयोगः । अध्यासुच घोसंपङ्खविरहतः न तथा तेषां फलस्॥

विचिकितापि भगवहचनानाखासक्पत्वात्तस्यक्रस्य दोषः। न च मङ्गातो नेयं भिद्यते। मङ्गा हि सक्तासक्तवपदार्थभाक्कीन द्रव्यगुणविषया द्रयं तु क्रियाविषयेव। यहा विचिकिता निन्दा सा च सदाचारमुनिविषया यथा चन्नानेन प्रस्तेदजसक्तिवमस्त्रता-हुर्गन्धिवपुष एत इति। को दोषः स्याद्यदि प्रामुक्तवारिणा चङ्ग-चातनं कुर्वौरिविति। द्यमि तत्त्वतो भगवडम्मानाखासक्पत्वात् सम्यक्तदोषः। मिय्या जिनागमविपरीता दृष्टिर्दर्भनं येषां ते मिय्या-दृष्टयस्तेषां प्रमंसनं प्रमंसा तच सर्वविषयं देमविषयं च। सर्वविषयं सर्वास्थिप कपिलादिदर्भनानि युक्तियुक्तानीति माध्यस्यसारा स्रुतिः सम्यक्तस्य दूषणम्।

यदावसाहि सुती-

सुनिश्चितं मलारिणो जनस्य न नाथ सुद्रामितिशेरते ते। माध्यस्यमास्थाय परीचका ये मणौ च कावे च समानुबन्धाः॥१॥

देशविषयं तु इदमेव बुद्धवचनं साङ्घ्यकणादादिवचनं वा तत्त्वमिति। इदं तु व्यक्तमेव सम्यक्तद्र्षणम्। तैर्मिच्यादृष्टिभिरेकत संवासात्पर-स्परालापादिजनितः परिचयः संस्तवः। एकत्रवासे हि तत्र्यक्रिया-व्यवणात्तिक्रयादर्शनाच दृद्धसम्यक्कवतोऽपि दृष्टिभेदः सन्धाव्यते। किसृत मन्द्बुहेनेवधश्रीस्य इति संस्तवोऽपि सम्यक्कदूषणम्। एवंविधं च सम्यक्कं विशिष्टद्रव्यच्लेतकालभावसामग्रां सत्यां गुरोः समीपे विधिना प्रतिपद्य व्यावको यथावत्यालयति।

#### यदा ह---

'समणीवासकी तस्य मिच्छत्ताकी पडिक्रमे।
दलकी भावकी पुल्लिंसकात्तं पडिवज्जए॥१॥
'न कप्पए से परितिस्थियाणं तहिव तेसिं चिय देवयाणं
परिगाहे ताण य चेदयाणं पहावणावंदणपूर्यणादं॥२॥
'लीयाण तिस्येस सिणाणदाणं पिंडप्पयाणं हण्णं तवं च
संकंतिसीमगाहणाइएसं पभूर्यलीयाण पवाहिकिसं॥३॥

एवं तावसागरोपमकोटीकोठ्यां श्रेषायां कि श्विटूनायां मिष्यात्ममेश्वनीयस्थिती जन्तः सम्यक्तं प्रतिपद्यते। सागरीपम-कोटीकोठ्यामप्यविश्यायां पद्योपमप्रयक्तं यदा व्यतीतं भवति तदा देशविरतिं प्रतिपद्यते।

#### यदाह--

<sup>8</sup>समात्तमा उ नदे पनिय9 हुत्तेण सावश्री होज्जत्ति ॥ १०॥

<sup>(</sup>१) त्रमचोपासकस्तत् सिच्यात्वात्प्रतिकासेत्। द्रव्यतो भावतः पूर्वं सस्यक्षं प्रतिपद्यते॥

<sup>(</sup>२) न कल्पते तस्य परतीर्धिकानां तथैव तेषामेव देवतानाम् । यरियम्ने तेषां च चैत्यानां प्रभावनावन्दनप्जनादि॥

 <sup>(</sup>३) खोकानां तीर्थेषु स्नानदानं पिग्र्डप्रदानं घूननं तप्य ।
 शंकाःन्तिशोगस्प इत्यादिकेषु प्रभृतलोकानां प्रवाहकत्यम् ॥

<sup>(</sup>४) सम्यत्ने त जब्बे पल्योपमप्टथत्नेन त्रावको भवेदिति ।

### सम्यक्कमूलानि पञ्चाणव्रतानीत्युक्तं तव सम्यक्क-मभिहितमिदानीमणव्रतान्याह--

## विरतिं स्यूलहिंसादेदिविधविविधादिना । यहिंसादीनि पञ्चागुत्रतानि जगदुर्जिनाः ॥१८॥

ख्ला मिथादृष्टीनामपि हिंसालेन प्रसिद्धा या हिंसा सा खूल-हिंसा स्थृलानां वा त्रसानां जीवानां हिंसा स्थूलहिंसा। स्यूलग्रहणमुपलचणम्। तेन निरपराधसङ्गल्पपूर्वक हिंसानामपि ग्रहणं श्रादिग्रहणात् खूनानृतस्तेयात्रद्वाचर्यापरिग्रहाणां संग्रह:। स्युविंसादिभ्यो या विरितिवृहित्तस्तामिंसादीनि यहिंसास्तृतास्तेयत्रद्वाचर्यापरियहान् पञ्चाण्वतानीति जिना-स्तीर्धकरा जगदुः प्रतिपादितवन्तः। किमविर्धषेण विरति-हिविधतिविधादिगा भङ्गजालीन हिविधः कारितरूपस्तिविधी मनीवाकायभेदेन यत स दिविधनिविध एको भङ्ग:। इह यो हिंसादिभ्यो विरतिं प्रतिपद्यते। स दिविधां क्षतकारितभेदां चिविधेन सनसा वचसा कायेन चेति। च भावना स्थ्रलिहिंसांन करोत्यात्मना न कारयत्यन्येन मनसा वचमा कायेन चेति। अस्य चानुमतिरप्रतिषिका अपत्यादि-परियहसङ्गावात् तैर्हिंसादिकरणे च तस्यानुसतिप्राप्तेः । अन्यया परिषद्वापरिषद्वयोरविशेषेण प्रविज्ञताप्रविज्ञतयोरभेदापत्ते:। ननु भगवत्यादावागमे विविधं विविधेनेत्यपि प्रत्याख्यानमुक्त-

मगारिणः। तच युतीकत्वादनवद्यमेव तत्कस्माकोच्यते। उच्यते।
तस्य विशेषविषयत्वात्। तथास्ति यः किल प्रविव्रजिषुरेव
प्रतिमाः प्रतिपद्यते। पुत्रादिसन्तितपालनाय यो वा विशेषं
स्वयंभूरमणादिगतं मह्यादिमांसं स्थूलसिंसादिकं वा कविदवस्याविशेषे प्रत्यास्थाति स एव विविधं विविधेनेति करोति।
इत्यत्यविषयत्वासोच्यते। बाहुत्येन तु सिविधं विविधेनेति।
सिविधविविध ग्रादिथेस्य सिविधविविधादिभेष्णजालस्य तन॥

दिविधं दिविधेनिति दितीयो भङ्गः दिविधमिति स्पूलहिंसां न करोति न कारयित दिविधेनित मनसा वचसा यदा मनसा कार्यन यदा वाचा कार्यनिति। तत्र यदा मनसा वाचा न करोति न कारयित। तदा मनसा अभिसन्धिरहित एव वाचापि हिंसकमञ्ज्ञवेव कार्यनेव दुवेष्टितादिना असंज्ञिवल्करोति। यदा सनसा कार्यन न करोति न कारयित तदा मनसाभिस्थिरहित एव कार्यन दुवेष्टितादि परिहरवेवानाभोगादाचैव हिन्स घातयामि विति बूते। यदा तु वाचा कार्यन न करोति न कारयित। तदा मनसीति कारयित वारायित। तदा मनसीवाभिसिधमिषकत्य करोति कारयित च। अनुमतिस्तु विभिरिष सर्वेचैवास्ति। एवं श्रेषविकस्था अपि भावनीयाः।

हिविधमेकविधेनेति छतीय: हिविधं करणं कारणं च एकविधेन मनसायदा वचसायदा कायेन।

एकविधं विविधेनिति चतुर्यः एकविधं करणं यद्दा कारणं सनमा वाचा काग्रेन च। एकविधं दिविधेनिति पश्चमः एकविधं करणं यदा कारणं दिविधेन मनसा वाचा यदा मनसा कायेन यदा वाचा कायेन।

एकविधमेकविधनेति षष्ठः एकविधं करणं यदा कारणं एकविधन मनसा यदा वाचा यदा कायेन।

#### यदाइ---

'दुविहतिविहेण पढमो दुविहं दुविहेण बीयम्रो होइ दुविहं एगविहेणं एगविहं चेव तिविहेण एगविहं दुविहेणं एगेगविहेण कृत्मो होइति।

एतं च भङ्गाः करण्विकेण योगिविकेण च विशेष्यमाणाः एकोनपञ्चागद्ववन्ति ।

#### নয। ভি---

हिंसां न करोति मनसा १ वाचा २ कायेन ३ मनसा वाचा ४ मनसा कायेन ५ वाचा कायेन वा ६ मनसा वाचा कायेन च ७ एते कर्णन मप्त भङ्गाः।

एवं कारणिन सप्त । अनुमत्या सप्त । तथा हिंसां न करीति न कारयित च मनसा १ वाचा २ कार्येन ३ सनसा वाचा ४ सनसा कार्येन ५ वाचा कार्येन वा ६ सनसा वाचा कार्येन च ७ । एते करणकारणाभ्यां सप्त भङ्गाः ।

<sup>(</sup>१) द्विविधित्विधेन प्रथमी द्विविधं द्विविधेन द्वितीयो भवति द्विविधं एक-विधेन एकविधं चैव त्विविधेन एकविधं द्विविधेन एकविधेन घटको भवतीति।

एवं करणानुमितिभ्यां सप्त । कारणानुमितिभ्यामि सप्त । करणकारणानुमितिभिरिष सप्त । एवं सर्वे मीलिता एकोन-पञ्चागद्भवन्ति । एते च त्रिकालविषयत्वात् प्रत्याख्यानस्य काल-त्रयेण गुणिताः सप्तचत्वारिंग्रद्धिकं ग्रतं भवन्ति ।

यदाच--

'सेयालं भंगसयं पचक्छाणिका जस्म उवलढं।
सो खलु पचक्छाणे कुमलो सेसा चकुसलाची॥१॥

क्रिकालविषयता चातीतस्य निन्दया साम्प्रतिकस्य संवर्णन

चनागतस्य प्रत्याख्यानिति।

यदाह---

'अइयं निंदािम पडुणवं संवरिम यणागयं पचक्वािमत्ति। एते च भङ्गा यहिंसावतमाश्रित्योपदर्शिताः व्रतान्तरेष्विप दृष्टव्याः॥१८॥

एवं सामान्येन हिंसादिगोचरां विरितिमुपदर्थं प्रत्येकं हिंसादिषु तामुपदिदर्शयिषुहिंसायां तावदाह— पङ्गुकुष्ठिकुणित्वादि दृष्ट्वा हिंसाफलं सुधी:। निरागस्त्रसजन्तूनां हिंसां सङ्गल्पतस्त्यजेत्॥१८॥ इह नादृष्टपापफनाः पापात्रिवर्त्तना इति पापफनमुपदर्शयन्

<sup>(</sup>१) सप्तचलारियन्भद्गातं प्रत्याख्याने यस्य उप्तज्ञ्यम् ।स खलुप्रत्याख्याने तुग्रतः ग्रेषा अतुग्रताः ॥

<sup>(</sup>२) बातीतं निन्दानि प्रत्युत्पद्धं संष्टचोमि व्यनागतं प्रत्याख्यामीति ।

हिंसाविरितव्रतम्पदिगित । पङ्गः सत्यपि पारे पादिवहरणास्तमः कुष्ठी लग्दोषी कुणिविकलपाणिः तेषां भावः पङ्गकुष्ठीकुणित्वम् । श्रादियहणात्मङ्गत्वोपलच्चितमभःकायवेगुण्यम् । कुष्ठित्वोपलच्चितं सकतरोगजातम् । कुणित्वोपलच्चितमुपरिकायवेगुण्यं संग्रद्यते । एतिहंसाफलं दृष्टा सुधीरिति बुिहमान् स हि शास्त्रवलेन हिंसायाः फलमेतदिति निश्चित्य हिंसां त्यजेत् । श्रव्य विधी सप्तमी । केषां निरागस्त्रसजन्तूनां निरागसो निरपराधास्त्रसा हीन्द्रियादयस्तेषां सङ्गल्पेन सङ्गल्पतः श्राद्यादित्वान्तृतीयान्तान्तसः । निरागस इति निरपराधजन्त्रविषयां हिंसां प्रत्याचष्टे सापराधस्त्र तु न नियमः । वसग्रहणेनैकेन्द्रियविषयां हिंसां प्रत्याचष्टे सापराधस्त्र तु न नियमः । वसग्रहणेनैकेन्द्रियविषयां हिंसां नियमितितं न स्त्रम दत्याचष्टे सङ्गल्पत इति श्रमं जन्तं मांसाद्यर्थितेन हन्मीति सङ्गल्पपूर्वकं हिंसां वर्जयेत् । श्रारभजा तु हिंसा श्रव्यक्षप्रत्याख्यानेति तव यतनामेव कुर्यादिति ।

### भवान्तरस्रोकाः--

येषामेकान्तिको भेदः सम्मतो देहदेहिनोः।
तेषां देहविनाग्रेऽपि न हिंसा देहिनो भवेत्॥१॥
ग्रभेदैकान्तवादेऽपि खीक्ततं देहदेहिनोः।
देहनाग्रे देहिनाग्रात्परलोको ऽसु कस्य वै॥२॥
भिन्नाभिन्नतया तस्माक्कीवे देहात्प्रतिश्रुते।
देहनाग्रे भवेत्पीडा या तां हिंसां प्रचन्नते॥३॥
दुःखोत्पत्तिभैनःक्रेग्रस्तत्पर्यायस्य च च्यः।
यस्यां स्यासा प्रयक्षेन हिंसा हेया विपिस्तता॥४॥

प्राणी प्रमादतः कुर्याखलाणव्यपरोपणम्। सा हिंसा जगदे पान्नवींजं संसारभूत्रहः ॥ ५ ॥ शरीरी स्वियतां मा वा भ्रवं हिंसा प्रमादिन:। सा प्राण्थ्यपरोपेऽपि प्रमादरहितस्य न ॥ ६ ॥ जीवस्य हिंसा न भवेत्रित्यस्यापरिकासिनः। चिण्कस्य स्वयं नामात्कयं हिंसीपपदाताम ॥ ७ ॥ निल्यानिल्ये ततो जीवे परिणामिनि युज्यते। हिंसा कायवियोगेन पीडात: पापकारणम ॥ ८॥ केचिइटन्ति इन्तव्याः प्राणिनः प्राणिघातिनः। हिंस्रस्वेकस्य घार्तस्याद्रचणं भूयसां किल ॥ ८ ॥ तदयक्तमशेषाणां हिंस्तवाद्याणिनामिह। इन्तव्यता स्थात्तज्ञाभिमच्छोर्मू सचितः 'स्फुटा॥ १०॥ श्रहिंसासमावो धर्मा: स हिंसात: कथं भवेत। न तोयजानि पद्मानि जायन्ते जातवेदसः ॥ ११ ॥ पापहेतुर्वेष: पापं कथं के तुमलं भवेत्। मृत्युहेतुः कालकूटं जीविताय न जायते ॥ १२ ॥ संसारमोचकास्वाहर्दः खिनां वध द्रश्यताम्। विनाशे दु:खिनां दु:खिवनाशो जायते किल ॥ १३ ॥ तदव्यसाम्प्रतं ते हि हता नरकगामिन:। भ्रनन्तेषु नियोज्यन्ते दुःखेषु खल्पदुःखकाः ॥ १४ ॥

<sup>(</sup>१) घडः क स्फुटम्।

किं च सीब्यवतां घाते धन्नैः स्थात्पापवारचात्। इत्यं विचार्य हियानि वचनानि कुतीर्थिनाम् ॥ १५॥ चार्वाकाः प्राहुरास्मैव तावत्रास्ति कथश्वन। तं विना कस्य सा हिंसा कस्य हिंसाफलं भवेत ॥ १६ ॥ भूतेभ्य एव चैतन्यं पिष्टादिभ्यो यथा मद:। भूतसंहितनारी च पच्चलिमिति कथ्यते॥ १०॥ त्राकाभावे च तक्त्रलः परलोको न युज्यते। त्रभावे परलोकस्य पुरवापुरवक्या व्या ॥ १८ ॥ तपांसि यातनाश्चिताः संयमी भीगवञ्चना । इति विप्रतिपत्तिभ्यः परेभ्यः परिभाष्यतं ॥ १८ ॥ खसंवेदनतः सिद्धः खदेहे जीव इथताम । श्रहं दु:खी सुखी वाहमिति प्रत्यययोगतः ॥ २०॥ घटं वैद्याहिमित्यव चित्रयं प्रतिभामते। क मा किया च कर्त्ता च तत्कर्त्ता किं निषिध्यते ॥ २१ ॥ शरीरमेव चेलार्नु न कर्नु तदचेतनम्। भूतचैतन्ययोगाचेचेतनं तदसङ्गतम् ॥ २२ ॥ मया दृष्टं युतं सृष्टं व्रातमास्वादितं स्नृतम्। द्रत्येककर्त्त्वाभावात् भूतचिद्वादिनः कथम् ॥ २३ ॥ खसंबेदनतः सिंहे खंटेहे चेतनात्मनि। परदेहेऽपि तिसादिरनुमानेन साध्यते॥ २४॥ बुिंदपूर्वा क्रियां हष्टा खदेहें। न्यत्र तहितः। प्रमाणवलतः सिडा केन नाम निवार्यते ॥ २५ ॥

तत्परलोकिनः सिद्धी परलोको न दुर्घटः ।
तथा च पुष्यपापादि 'सर्वमेवोपपद्यते ॥ २६ ॥
तपांचि यातनास्त्रिना इत्याद्युमात्तभाषितम् ।
सवेतनस्य तत्कस्य नोपद्यासाय जायते ॥ २० ॥
निर्वाधोऽस्ति ततो जीवः स्थित्युत्पादव्ययात्मकः ।
जाता द्रष्टा गुणी भोका कर्त्ता कायप्रमाणकः ॥ २८ ॥
तदेवमात्मनः सिद्धी हिंसा किं नोपपद्यते ।
तदस्याः परिद्वारेणाहिंसाव्रतमुदीरितम् ॥ २८ ॥ १८ ॥

हिंसानियमे सप्टं द्रष्टान्तमाइ-

बात्मवत्मर्वभूतेषु सुखदुःखे प्रियाप्रिये । चिन्तयद्गात्मनोऽनिष्टां हिंसामन्यस्य नाचरेत् ॥२०॥

सुखग्रब्देन सुखसाधनमद्मपानस्रक्चन्द्रनादि ग्रञ्चते। दुःखग्रब्देन दुःखसाधनं वधवत्थमारणादि। ततो यथाकानि दुःखसाधनमप्रियं तथा सर्वभूतेष्विष। एवं चिन्तयन् दुःखसाधनत्वादिप्रयां परस्य हिंसां न कुर्वीत। सुखग्रहणं दृष्टान्तार्थम्। यथा सुखसाधनं प्रियमेवं दुःखसाधनमप्रियम्। तथा सर्वभूतेष्विष दुःखसाधन-मित्रयमित्यर्थः।

यदाहुर्नौकिका भ्रपि—

त्रृयतां धर्में सर्वस्वं श्वला चैवावधार्यताम् । बात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥१॥ इति ॥२०॥

<sup>(</sup>१) क च खयमे-।

नमु प्रतिविद्याचरणे दोषः प्रतिविद्या च मसजीवविषया हिंसा स्थावरेषु त्वप्रतिविद्यहिंसेषु यथेष्टं चेष्टन्तां ग्रहस्था दत्याह—

निरर्धिकां न कुर्वीत जीवेषु स्थावरेष्ट्यपि । हिंसामहिंसाधर्मद्भः काङ्गन्मोचमुपासकः ॥२१॥

स्थावराः 'पृथिव्यम्बुतेजोवायुवनस्यतयस्तेष्वि जीवेषु हिंसां न कुर्वीत । किं विशिष्टां निरिधेकां प्रयोजनरहितां ग्ररीरकुटुम्ब-निर्वाहिनिसित्तं हि स्थावरेषु हिंसा न प्रतिषिद्धा या त्वनिर्धेका ग्ररीरकुटुम्बादिप्रयोजनरहिता तादृशीं हिंसां न कुर्वीत । उपा-सकः त्रावकः किं विधिष्टः ग्रहिंसाधर्मजः ग्रहिंसालचणं धर्मे जानातीति ग्रहिंसाधर्मजः । न हि प्रतिषिद्धवन्तुविषयेवाहिंसा-धर्मः । किन्त्वप्रतिषिद्धेष्विष सा यतनारूषा । ततस्र तथाविधं धर्मे जानन् स्थावरेष्विष निरिधेकां हिंसां न विद्धीत । ननु प्रतिषिद्धविषयेवाहिंसानु किमनया स्त्योचिकया दत्याह । काङ्क्ष्योचं स हि मोचाकाङ्की यतिवत् कथं निरिधेकां हिंसामचरेत्॥ २१॥

नतु निरन्तरिहंसापरोऽपि सर्वस्वं दिस्णां दस्वा पापिवश्रिष्ठं विदध्यात् किमनेन हिंसापिरहारक्षेश्रेन इत्याह— प्राणी प्राणितलोभेन यो राज्यमिष सुञ्चति । तद्वधोत्यमघं सर्वीवीदानेऽपि न शास्यति ॥ २२ ॥

<sup>(</sup>१) गच ज प्रचित्रभेजो-।

प्राची जन्तः प्राचितं जीवितव्यं तस्य लोभेन राज्यमपि तत्वालोप-स्थितं परिचरति ।

यदाह--

मार्थमाणस्य हेमाद्रिं राज्यं वाय प्रयच्छतु । तदनिष्टं परित्यज्य जीवो जीवितुमिच्छति ॥ १॥

तत्त्रथाविधप्राणितप्रियप्राणिवधसकावं पापं सकलपृथ्वीदाने-नापि न ग्राम्यति । भूदानं हि सकलदानिभ्योऽभ्यधिकमिति स्रुति: ॥ २२ ॥

भय स्नोकचतुष्टयेन हिंसाकर्त्तुर्निन्दामाह—

वने निर्पराधानां वायुतीयत्रणाणिनाम्। निम्नन् सृगाणां मांसार्थी विशिष्येत कयं ग्रुनः॥२३॥

सगाणामिति "निप्रेभ्यो छः" ॥ २ । २ । १५ ॥ इति कर्मलप्रिति वेधाच्छेषे षष्ठौ । वने वनवासिनां नतु परस्तीकतभूमिवासिनां तथाविधा प्रिप सापराधाः स्युरित्याह । निरपराधानां परधनहर-णपरग्रहभङ्गपरमारणाद्यपराधरहितानां निरपराधत्वे हेतुमाह । वायुतोयत्यणाप्रिनाम् । न हि वायुतोयत्यणानि परधनानि येन तद्वचणात्मापराधत्वं स्थात् । मांसार्थीति प्रवापि स्गाणामिति सम्बध्यते । स्गाणां यन्मांसं तदर्थयते स्गयहणेन। टविकाः प्राणिनी ग्रह्मते । एवंविधस्ममांसार्थी स्मवधपरायणो निरपराधमानुष-पिचण्डिका मांसलुन्थाच्छुनः कथं विशिष्येत स्वैद्यार्थः ॥ २३ ॥

# दीर्यमानः कुशेनापि यः खाक्के इन्त दृयते । निर्मन्तृन् स कयं जन्तृनन्तयेद्विशितायुधैः ॥ २४ ॥

दीर्यमाणी विदार्यमाणः क्षियेन दर्भेण चिप गन्दादास्तां ग्रलेण यः स्वाक्ते ग्रदीरे इन्तेति प्रतिबोध्यामन्त्रणे दूयते उपतप्यते। निर्मान्त्र्विरपराधान् जन्तृन् स क्षयं चन्त्रयेदन्तं प्रापयेत्। निश्चितायुषेः कुन्तादिभिः चान्तानुसारेणापि परपीडामजानवेषं निन्धते।

तयाच सगया व्याप्तान् चित्रयान् प्रति केनचिदुन्नम्---

रसातलं यातु यदन पीरुषं
'का नीतिरेषाऽधरण्यी ह्यदोषवान्।
निष्टन्यते 'यद्दलिनातिदुर्बलो
एषा महाकष्टमराजकं जगत्॥१॥२४॥

निर्मातुं क्रूरकर्माणः चिणिकामात्मनो धृतिम्। समापयन्ति सक्तलं जन्मान्यस्य शरीरिणः॥ २५॥

क्रूरं रीद्रं कर्म हिंसादि येषां ते क्रूरकर्माणो तुक्षकादयः। प्राक्षनः स्वस्य प्रति स्वास्यत्वचणं निर्मातुमिति सस्वन्धः। प्रतिविधेषणं स्विणिकामिति पाजस्थाप्यतिकप्रतिनिमित्तं कदाचित्विधि-

<sup>्</sup>र्रं (1) च श्रनीति-व

हिरुहमिव क्रियेत। चिषकिष्टतिनिर्माणार्थं तु समापयन्ति समाप्तिं नयन्ति जना बन्धस्य वध्यस्य शरीरिणः। बयमर्थः परप्राणिमांस-जन्धचणिक त्रिहितोराका लिकं परस्यायः समाप्यत इति महदिदं वैगसम्।

यदाह—

योऽस्राति यस्य तन्तांससुभयोः पश्चतान्तरम् । एकस्य चणिका त्विप्तः प्राणैरन्यो वियुच्यते ॥ १ ॥ २५ ॥

मियखेख्यमानोऽपि देही भवति दुःखितः। मार्यमाणः प्रहरणैर्दाक्णैः स कयं भवेत्॥ २६॥

िस्यस्व त्वसित्युच्यमानोऽपि न तु मार्थमाणो देही जन्तुर्जाय-मानसत्युरिव दुःखितो भवतीति सर्वपाणिप्रतीतम्। प्रहरणैः कुन्ततोमरादिभिर्मार्थमाणो विनाध्यमानः स वराको देही कथं भवेत्। परमदुःखित एव भवेदित्यर्थः। मरणवचनेनाऽपि दूयमानस्य निधितैः ग्रम्बैर्मारणमिति स्तमारणं तत्कथं सक्षैः कुर्यादिति निन्दा॥ २६॥

हिंसाफलं दृष्टान्तदारेणाह---

श्रूयते प्राणिघातेन रौद्रध्यानपरायणी। सुभूमो ब्रह्मदत्तस सप्तमं नरकं गती॥ २०॥

श्रृयते बाक व्यते एतदागमे । यदुत प्राचिवातेन हेतुना सुभूम-

बद्धदत्ती चक्रवर्त्तिनी सप्तमं नरकं गती । हिंसाया नरकगमन-हेतुलं न रीट्रध्यानमन्तरेण भवति । घन्यया सिंहवधकातपस्त्रिनी-ऽपि नरक: स्थादित्युक्तं रीट्रध्यानपरायणी हिंसानुबन्धिध्यानयुक्ता-वित्यर्थ: । यथा ती नरकं गती तथा कथानकहारेण दर्श्वते ।

#### तथाहि---

वसन्तपुरनामायां प्रयोमुच्छववंशकः। श्रासीच्रत इवाकाशादिगको नाम दारकः॥१॥ सोऽन्यदा चलितस्तसात् स्थानाहेशान्तरं प्रति। सार्थादीनः परिभ्राम्यद्वगमत्तापसात्रमम् ॥ २ ॥ तमग्निं तनयत्वेनाग्रहीत्ववपतिर्ज्जमः। जमदग्निरिति ख्यातिं स लोकेषु ततोऽगमत्॥३॥ तप्यमानस्तपस्तीच्छं प्रत्यच इव पावकः। तेजसा दु:सहेनासी पप्रथे पृथिवीतले ॥ ४ ॥ भवान्तरे महाश्राही नामा वैम्हानर: सर: । धन्तन्तरिश्च तापसभक्तो व्यवदतामिति॥ ५॥ एक बाहाईतां धर्मः प्रमाणमितरः पुनः। तापसानां विवादेऽस्मिन् व्यधातामिति निर्णयम् ॥ ६॥ षाहितेषु अधन्यो यः प्रक्षष्टस्तापसेषु यः । परीक्षणीयावावाभ्यां को गुणैरतिरिचते॥ ७॥ तदानीं मिथिलापुर्थां नवधर्मपरिष्कृतः । श्रीमान् पद्मरथो नाम प्रस्थितः एथिवीपतिः ॥ ८॥

दीचां त्रीवासुप्रचान्ते पहीतं भावती यतिः। गच्छं बम्पापुरीं ताभ्यां देवाभ्यां दहमे पथि ॥ ८ ॥ परीकाकाक्कया ताभ्यां पानाचे दीकित हुप:। हिषत: चुधितोऽप्यीज्भहीरा: सत्त्वाचलन्ति न ॥ १०॥ क्रकचैरिव चक्राते क्रूरे: कर्करकण्टकै:। पीडां देवी ऋदेवस्य ऋदुनी: पादपद्मयो: ॥ ११ ॥ पाटाभ्यां प्रचर्टताधाराभ्यां ताह्येऽध्वनि । तृलिकातलसञ्चारं संचेरे च तथापि सः॥ १२॥ निर्ममे गीतनृत्वादि ताभ्यां चीभाय भूपते:। तको घमभवत्तक दिव्यास्त्रिमव गोवर्ज ॥ १३ ॥ ती सिद्युतक्षेण प्रोभ्येदम्बतः। तवाद्यापि महाभाग महदायुर्यवासि च ॥ १४ ॥ स्बच्छन्दं भंद्य तद्वीगान् का धीर्यदीवने तपः। निशीयक्रत्यं कः प्रातः कुर्याद्द्योगवानिष ॥ १५ ॥ यीवने तदतिकान्ते देइदीर्बस्यकारणम्। ग्रह्मीयास्वं तपस्तात दितीयमिव वार्वकम ॥ १६ ॥ राजीचे यदि बहायुर्वेहुपुखं भविष्यति । जसमानेन निसनीमासं हि परिवर्दते॥ १७॥ लोलिन्द्रिये यीवने हि यसपस्तसपो नन्। दाक्षाचे रणे यो हि शूर: शूर: स उच्चते ॥ १८ ॥ तिस्मन्नचिति संखासाधु साध्विति वाटिनी। ती गती तापसीलाष्टं जमदन्निं परीचितुम्॥ १८॥

न्ययोधमिव विस्तारिजटासंसृष्टभूतसम्। वस्तीकाकीर्षपादान्तं दान्तं ती तसपखतान् ॥ २०॥ तस्य समञ्जलताजासे नीडं निर्माय मायया। तदैव देवी चटकमियुनीभूय तस्यतु:॥ २१॥ चटकबटकाम् वे यास्यामि हिमवद्गिरौ। प्रन्थासको नैचसि लमिति तं नान्तमंस्त सा॥ २२॥ गोघातपातकेनाइं ग्रह्मे नायामि चेतिये। दत्यमायपयं भूयबटकं चटकाऽब्रवीत् ॥ २३ ॥ ऋषेरस्थैनसा गृह्यो प्रपेथा इति चेलिय। विस्जामि तदैव लां प्रयानः सन्त ते शिवाः ॥ २४ ॥ इत्याकर्ष्य वदः कही जमदम्निमुनिस्ततः। उभाभ्यामपि इस्ताभ्यासुभी जवाइ पश्चिनी ॥ २५॥ षाचचचे ततो इन्त क्वांबे दुष्करं तपः। उचारक्माविव ध्वान्तमाः पापं मयि कौदृयम् ॥ २६ ॥ चयविं चटकोवाच मा क्रपस्ते सुधा तपः। घपुत्रस्य गतिनीस्तीत्वश्रीषीस्यं न किं श्रुतिम ॥ २७ ॥ तत्त्रया मन्धमानोऽयं सुनिरेवमचिन्तयत्। ममाकलवपुतस्य प्रवाहे सुवितं तपः ॥ २८ ॥ चुभितं तं परिचाय धिम् आन्तस्तापसेरिति । जन्ने धन्वन्तरि: श्राष्ट्र: प्रत्येति प्रत्ययाच कः ॥ २८ ॥ वभूवतुरदृखी च ताविप बिद्यी तदा। जमदिनाच समाप पुरं निमित्रकोष्टकम ॥ ३० ॥

जित्रात्महीपारं तत्र भूयिष्ठकन्यकम्। स प्रेष्ः कन्यकासिकां दर्चं हर द्वागमत्॥ ३१॥ कत्वाभ्युत्यानमुर्वीयः प्राष्ट्रतिस्तमभाषत । किमर्थमागतायूयं ब्रूत किंकरवाण्यसम् ॥ ३२ ॥ कन्यार्थमागतोऽस्मीति सुनिनोक्ते तृपोऽब्रवीत्। मध्ये प्रतस्य कन्यानां त्वां येष्कति ग्रहाण ताम्॥ ३३॥ स कन्यान्तःपुरं गला जगाद कृपकन्यकाः । धर्मपत्नी सस काचिद्रवतीभ्यो भवत्विति ॥ ३४ ॥ जिटनः पनितः चामी भिचाजीवो वदिवदम्। न नज्जसे लिमिति ताः क्षतयूकारमूचिरे ॥ ३५ ॥ समीरण दव क्रुहो जमदग्निमुनिस्तत:। श्रिष्ठिचेष्वामयद्याभाः कन्याः कुकीचकार ताः ॥ ३६ ॥ श्रयाङ्गणे रेगापुञ्जै रममाणां नृपात्मजाम्। एकामालोकयामास रेखकेत्यब्रवीच ताम् ॥ ३० ॥ स तस्या दक्कसीत्युक्का मातुलिङ्गमदर्भयत्। तया प्रसारित: पाणि: पाणियहणसूचक: ॥ ३८॥ तां मुनिः परिजयाच रोरो धनमिवोरसा । सार्धं गवादिभिस्तस्रो ददौ च विधिवन्नप:॥ ३८॥ स खाली स्रेष्ट्रसम्बन्धा देवोनं करवका ग्रतम्। सज्जीचके तप: ग्राच्या धिग्मुटानां तपोव्यय: ॥ ४०॥ नीलायमपदं तां च स मुग्धमधुराक्तिम्। इरिकीमिव लोलाचीं प्रेम्का मुनिरवर्षयत्॥ ४१॥

चङ्गलीभिर्गणयती दिनाम्बस्य तपस्तिनः। यीवनं चारुकन्दर्भलीलावनमवाप सा॥ ४२ ॥ साचीक्षतञ्चलद्रिक्जिमद्गिमुनिस्ततः। यथावद्वपयेमे तां भूतेश इव पार्वतीम् ॥ ४३॥ ऋतुकाले स जर्ने तां चहं ते साध्यास्यहम्। यथा ब्राह्मणसूर्वन्यो धन्य उत्पद्यते सुतः ॥ ४४ ॥ सोवाच इस्तिनपुरेशनस्ववीर्यस्य भूपते:। प्रवास्ति मत्स्वसा तस्यै चरः चालोऽपि साध्यताम् ॥ ४५ ॥ ब्राह्मं सधर्मचारिखे चात्रं तज्जामयेऽपरम्। ं स चर्र साधयामास पुत्रीयसुपजीवितुम् ॥ ४६ ॥ साचिन्तयदृहं तावदभ्वमटवीसृगी। माभूबाहक सुतोऽपीति चात्रं चरुमभच्चयत् ॥ ४० ॥ सादाहान्नं चर्च खस्त्रे जाती च तनयी तयोः। तव रामी रेखकायाः क्षतवीर्यय तत्स्वसः॥ ४८॥ क्रमेण वक्षे राम ऋषित्वे पैत्रकेऽपि सः। चात्रं प्रदर्भयंस्तेजो इताशनमिवाश्वसि ॥ ४८ ॥ विद्याधरोऽन्यदा तत्र कोऽप्यागादतिसारकी। विद्या तस्यातिसारार्च्या विस्तृताकाशगामिनी ॥ ५० ॥ रामेण प्रतिचरितो भेषजादी: स बस्ववत्। रामाय सेवमानाय विद्यां पारश्वीं ददी ॥ ५१ ॥ मध्येग्रवणं गला तां च विद्याससाधयत्। रामः परश्ररामोऽभूत्ततः प्रश्वति विश्वतः ॥ ५२ ॥

पन्धेयः पतिमाष्ट्रच्या रेखकोलाखिता स्वतः। जगाम इस्तिनपुर प्रेम्को दूरे न किञ्चन ॥ ५३ ॥ ग्यासीति सासयन् सोससोचनां तत रेखकाम्। चनसवीर्योऽरमयलामः कामं निरङ्गः ॥ ५४ ॥ ऋषिपद्धा तथा राजाइत्ययेव पुरन्दर:। चन्त्रभ्य यथाकामं सन्धोगसुखसम्पदम् ॥ ५५ ॥ चनन्तवीर्यात्तनयो रेखुकायामजायत। ममतायामिवीतव्यः संधर्मिक्यां हन्नस्रतः ॥ ५६ ॥ तेनापि सइ पुत्रेण रेखकामानयस्त्रनि:। स्तीयां लुब्धो जनः प्रायो दोषं न खलु वीचते ॥ ५० ॥ तां पुत्रसिह्तां वज्ञीमकालफलितामिव। सञ्जातकोष: परग्रराम: परग्रनाऽच्छिनत् ॥ ५८ ॥ तद्गगिन्या स हत्तान्तोऽनन्तवीर्यस्य शंसित:। कोपसुद्दीपयामास क्षणानुमिव माहत: ॥ ५८ ॥ ततसावार्यदोवीयीऽनन्तवीयी महीपति:। जमदम्यात्रमं गलाभाङ्गीयात्त इव दिय:॥ ६०॥ तापसानां क्रतवासः समादाय गवादि सः। मन्दं मन्दं परिकामन् केसरीव न्यवर्त्तत ॥ ६१ ॥ तस्यत्तपस्तितुमुनं युता प्राता च तां कथाम् । क्र्ब: परग्ररामोऽयाधावलाचादिवान्तक:॥ ६२॥ सुभटग्रामसंग्रामकौतुकी जमद्ग्निज:। पर्युना खण्डगयके दाववहाव्येन तम् ॥ ६३ ॥

राज्ये निवेशयाञ्चक्रे तस्य प्रक्ततिपूर्वः। क्रतवीयीं सङ्घियी: स एव तु वयोलघुः ॥ ६४ ॥ स तु मात्रमुखाच्छुत्वा मृत्युव्यतिकरं पितुः। श्रादिष्टाहिरिवागत्य जमदिम्ममारयत्॥ ६५॥ रामः पित्वधक्रुदो द्राग्गला इस्तिनापुरे। भमारयत्क्रतवीर्घं किं यमस्य दवीयसि ॥ ६६ ॥ जामदम्बस्ततस्तस्य राज्ये न्यविगत स्वयम्। राज्यं हि विक्रमाधीनं न प्रमाखं क्रमाक्रमी ॥ ६०॥ रामाकान्तपुराद्राश्ची क्षतवीर्य शुर्विणी। व्याचाचातवनादेणीवागमत्तापसायमम् ॥ ६८ ॥ क्षपाधनैर्भूग्टहान्तः सा निधाय निधानवत् । तपिस्त्रभिगींप्यते सा क्रूरात्परश्चरामत: ॥ ६८॥ चतुर्दशमहास्त्रप्रचितोऽस्थाः सुतोऽजनि । यह्नन् भूमिं सुखेनाभूत्मभूमो नामतस्ततः॥ ७०॥ चित्रयो यत्र यत्नासीत्तत्र तत्राप्यदीप्यत । पर्शः परश्ररामस्य कोपान्निरिव मूर्त्तिमान्॥ ७१॥ रामोऽगादन्यदा तवात्रमे पर्गुष्ठ सोऽज्वलत्। चतं चास्त्वयष्ट्म इव धूमध्वजं तदा ॥ ७२ ॥ किमत चितयोऽस्तीति प्रष्टास्तेन तपस्तिनः। इत्युषुस्तापसीभूताः चित्रया वयमासाहे॥ ७३॥ रामोऽप्यमषीत्रः चर्चा सप्तकत्वी वसुन्धराम्। निर्ममे निस्तृषां ग्रेलतटीसिव दवानतः॥ ७४॥

चुस्विवदंषाभी रामः स्थालमपूरयत्। यमस्य पूर्णकामस्य पूर्णपात्रत्रियं दधत्॥ ७५॥ रामः पप्रच्छ 'नैमित्तानन्येद्यमें कुतो वधः । भिटा वैरायमाणा हि शङ्घन्ते परतो सृतिम् ॥ ७६ ॥ यो दंष्टाः पायसीभूताः सिंहासन इह स्थितः। भोच्यतेऽम्रस्ततस्यस्ते वधो भावीति तैऽब्रवन् ॥ ७० ॥ रामोऽय कार्यामास सत्नागारमवारितम्। धरि सिंहासनं तत्राखापयत्खालमयतः॥ ७८॥ श्रयात्रमे प्रतिदिनं लालयद्विस्तपस्तिभः। निन्धेऽङ्गणद्रम दव सुभूमो वृद्धिमङ्गताम् ॥ ७८ ॥ विद्याधरो मेघनादोऽन्येद्यनैमित्तिकानिति। परिषप्रच्छ पद्मश्रीः कन्या मे कस्य दीयताम्॥ ८०॥ तस्या वरं वरीयांसं सुभूमं तेऽप्युपादिशन्। दत्त्वा कन्यां ततस्तस्मै तस्यैवाभूत्रस सेवक:॥ ८१॥ कूपमेक दवानन्यगोऽय पप्रच्छ मातरम। सुभूमः विभियानेव लोकोऽयमधिकोऽपि किम्॥ ८२ ॥ माताप्यचीकयटयो लोकोऽनम्तो हि वसक। मित्रकापदमात्रं हि लोकमध्येऽयमायमः ॥ ८३॥ श्रस्मिन् लोनेऽस्ति विख्यातं नगरं इस्तिनापुरम्। पिता ते कतवीयींऽभूत्तत्र राजा महाभुज: ॥ ८४ ॥

<sup>(</sup>१) च ड नैमित्तानयान्धेद्युः कृती मम ।

<sup>(</sup>१) चड वधो।

इत्ता ते पितरं रामी राज्यं खयमशित्रियत्। चितिं नि:चित्रयां चन्ने तिष्ठामस्तद्भयादिह ॥ ८५ ॥ तकालं हास्तिनपुरे सुभूमो भीमवज्ज्वलन्। जगाम वैरिण क्षा चात्रं तेजो हि दुर्बरम्॥ ८६॥ तत सत्ने ययौ सिंह इव सिंहासनेऽविभत। दंष्ट्रास्ताः पायसीभूताः सुभुजो बुभुजे च सः ॥ ८० ॥ उत्तिष्ठमाना युद्धाय ब्राह्मणास्त्रत्र रचकाः। जिप्तरि मेघनाटेन व्याघ्रेण हरिणा इव ॥ ८८ ॥ प्रस्पुरहं ष्ट्रिकाकेशी दशनैरधरं दशन्। ततो रामः क्रधा कालपाशाकष्ट द्वाययी ॥ ८८ ॥ रामेण सुसुचे रोषात्मभूमाय परम्बध:। विध्यातस्तत्चणं तिसान् स्फलिङ इव वारिणि॥ ८०॥ श्रवाभावास्मुमोऽपि दंष्टाखानमुदचिपत्। चक्रीबभूव तत्सद्यः निं न स्थात्पुख्यसम्पदा ॥ ८१ ॥ चक्रवर्च्यष्टमः सीऽय तेन चक्रेण भास्तता। शिर: परश्ररामस्य पङ्कजच्छेदमच्छिदत् ॥ ८२ ॥ चमां नि:चित्रयां रामः सप्तक्तलो यथा व्यथात । एकविंग्रतिकलस्तां तथा निर्वाद्वाणामसी ॥ ८३॥ चुस्चितिपद्दस्यखपदातिव्यूह्नोहितै:। वाह्यन् वाहिनीनेव्याः स प्राक् प्राचीमसाध्यत् ॥ ८४ ॥ स च्छित्रानेकसुभटमुख्यमिख्तभूतलः। दिशाशां दिशाशापितरन्य द्वाजयत् ॥ ८५ ॥

भटास्थिभिर्देन्तुरयन् श्रुतिशङ्किरिवाभितः ।
रोधो नीरिनिधेः सीऽथ प्रतीचीमजयिद्यम् ॥ ८६ ॥
हेलोद्घाटितवैताक्यकन्दरः स्थाममन्दरः ।
स्त्रेच्छान्विजेतुं भरतोत्तरखण्डं विवेध सः ॥ ८७ ॥
छच्छलच्छोणितरसच्छटाच्छ्रितभूतलः ।
स्त्रेच्छांस्त्रताथ सोऽभाङ्कीदिच्चृनिव महाकरी ॥ ८८ ॥
एवं चतुर्दिशं भाम्यन् घरदृश्चणकानिव ।
दलयन् सुभटानुवीं स षट्खण्डामसाधयत् ॥ ८८ ॥
छज्जासयनसुमतामिति नित्यरीद्रध्यानानलेन सततं ज्वलदन्तराक्षा ।
श्रासाद्य कालपरिणामवशेन सत्यं
तां सप्तमौं नरकभूमिमगासुभूमः ॥ १०० ॥
इति सुभूमश्रकवर्त्तीकथानकम ॥

#### ग्रथ ब्रह्मदत्तकया —

साकेतनगरे चन्द्रावतंसस्य सुतः पुरा।
नामतो सुनिचन्द्रोऽभू चन्द्रवसाधुराक्ततिः॥१॥
निर्विसः कामभोगेभ्यो भारेभ्य दव भारिकः।
सुनेः सागरचन्द्रस्य पार्श्वे जयाह स व्रतम्॥२॥
प्रविच्यां जगतः पूच्यां पालयस्वयमन्यदा।
देशान्तरे विहाराय चचाल गुरुणां, सह॥३॥
स तु भिचानिमित्तेन पिष्य यामं प्रविष्टवान्।
सार्थाद्वष्टोऽटवीमाट यथच्त द्वेणकः॥४॥

स तत्र चलिपासाभ्यामाकान्तो ग्वानिमागतः। चतुर्भिः प्रतिचरितो वक्कवैर्बीस्ववैरिव ॥ ५ ॥ स तेवासुपकाराय निर्ममे धर्मदेशनाम । भवकारिष्यपि क्रपा सतां किं नोपकारिषु ॥ ६ ॥ प्रववज्ञस्ते तत्पार्खे चलारः शमशानिनः। चतुर्विधस्य धर्मस्य चतस्त इव मुर्त्तयः॥ ७॥ व्रतं तेऽपालयन् सम्यक् किन्तु ही तव चक्रतु:। धर्मे जुगुपां चित्रा हि चित्तवृत्तिः श्रीरिणाम् ॥ ८॥ जग्मतुस्तपसा ती द्यां जुगुसाकारिणाविष । स्वर्गीय जायतेऽवश्यमध्येकाहः सतं तपः ॥ ८ ॥ च्वा ततो दशपुर शाण्डित्यब्राश्चणावुभी। युग्मरूपी सुती दाखां जयवत्यां बभ्रवतु:॥ १०॥ ती क्रमाचीवनं प्राप्ती पित्रादिष्टी च जग्मतुः। रचितं चेत्रमीदृग् हि दासेराणां नियोजनम् ॥ ११ ॥ तयो: ग्रयितयोनेतं नि.सत्य वटकोटरात । एक: क्षणाहिना दष्ट: क्षतान्तस्येव बन्धना॥ १२॥ ततः सर्पोपलकाय दितीयोऽपि परिश्वमन्। वैरादिवाग्र तेनैव दष्टो दुष्टेन भोगिना॥ १३॥ तावनाप्तप्रतीकारी वराकी सत्युमापतुः। यद्याऽत्याती तद्या याती निष्पतं जना धिक्तयी: ॥ १४ ॥ कालिकारगिरिपस्थे सृग्या यसलुरूपिणी। म्गावजनिषातां ती वक्षधाते सहैव च ॥ १५ ॥

प्रीत्या सह चरन्ती ती सृगी स्वायणा इती । वासिनैकेनैककालं कालधमस्पेयतः ॥ १६ ॥ ततोऽपि सृतगृङ्गायां राजष्टंस्या उभावपि। भजायेतां सुती युग्मरूपिणी पूर्वजन्मवत् ॥ १७॥ क्रीडन्तावेकरेग्रस्थी धूला जालेन जालिकः। ग्रीवां भंजा विधीतमात्रीनानां कीहणी गति: ॥ १८ ॥ वाराण्यां ततोऽभूतां भूतदत्ताभिधस्य ती। महाधनसमृहस्य मातङ्गाधिपते: सुती ॥ १८ ॥ चित्रसभूतनामानी ती मिथः स्नेष्टशालिनी। न कदापि व्ययुज्येतां सम्बद्धी नख्मांसवत्॥ २०॥ वाराणस्यां तदा चाभूच्छक्व दत्यवनीपति:। श्रासीच सचिवस्तस्य नमुचिनीम विश्वतः ॥ २१ ॥ भपरेषः सोऽपराधे महीयसि महीभुजा। श्रितो भूतदत्तस्य प्रच्छववधहेतवे॥ २२॥ तेनीचे नमुचिन्छत्रं लां रचामि निजामवत्। पाठयस्थाताजी में लं यदि भूमिग्टहस्थित: ॥ २३ ॥ प्रतिपत्रं नसुचिना तत्रातङ्गपतेवचः। जनो हिजीवितव्यार्थीतदास्तिन करोति यत्॥ २४॥ विचित्राधिवसभूती स तथाऽध्यापयत् कलाः। रेमेऽनुरक्तया सार्हे मातङ्गपतिभार्यया ॥ २५॥ ज्ञाला तक्रूतदत्तेनारी मारयितं स तु। सद्दते कः खदारेषु पारदारिकविध्वन् ॥ २६ ॥

जाला मातङ्गपुत्राभ्यां स दूरेणापसारितः। सैवाकी दिवाणा दत्ता प्राणरचण्डाचणा॥ २०॥ ततो नि:सत्य नम्चिगतवान् इस्तिनापुरे। चक्रे सनत्क्मारेण सचिवद्यक्रिणा निज:॥ २८॥ इतय चित्रसभूती बभतुनेवयीवनी । क्रतोऽपि हेतोरायाती पृथिव्यामाधिनाविव ॥ २८ ॥ ती खाद जगतुर्गीतं हाहाइइएहासिनी। वादयामासतुर्वीणामतितुम्बक्नारदी॥ ३०॥ गीतप्रबन्धानुगतैः सुख्यतैः सप्तभिः खरैः। तयोवीदयतोवें युं किं करन्ति सा किवरा: ॥ ३१ ॥ मुरजं धीरघोषं ती वादयन्ती च चक्रतु:। ग्रहीतसुरकं कालातीदाक्षणविडम्बनाम् ॥ ३२॥ शिवः शिवीर्वशीरभामुखनेशीतिलीत्तामाः। यदावां न विदासमुद्ती तदप्यभिनिन्यतु: ॥ ३३॥ सर्वगास्ववंसवस्वमपूर्वं विम्तकार्भाणम्। प्रकाशयद्वरामिताभ्यां न जक्के कस्य मानसम्॥ ३४॥ तस्यां पुरि प्रवहत्ते कदाचित्रादनीवाव:। निरीयुः पौरचर्चर्यस्तम संगीतपेशलाः॥ ३५॥ चर्चरी निर्ययौ तत चित्रसभूतयोरिप। जग्मुम्तचेव तहीताकष्टाः पीरा स्रगादव॥ ३६॥ राज्ञी व्यज्ञपि केनापि मातकाभ्यां पुरीजन:। गीतेनासम्य सर्वोऽयमास्रवस्यालिनः स्रतः॥ ३०॥

सापिनापि प्राध्यसः साचेपमिटमान्नपि। न प्रवेश: प्रदातव्यो नगर्यामनयो: क्रचित्॥ ३८॥ तत:प्रश्ति तौ वाराणस्या द्रेण तस्वत:। प्रवृत्तसैकदा तत्र कीसदीपरमोस्रवः ॥ ३८ ॥ राजधासनमृतका लोलेन्द्रियतया च ती। प्रविष्टी नगरीं सङ्गी गजगगडतटीमिव ॥ ४० ॥ उत्सव प्रेचमाणी ती सर्वाङ्गीणावगुण्डनी। दस्यवदगरीमध्ये छत्रं छत्रं विचेरतु:॥ ४१॥ क्रोष्ट्वत्क्रोष्ट्रशब्देन पौरगीतेन ती तत:। श्रगायतां तारतारमलक्या भवितव्यता ॥ ४२ ॥ श्राकर्ण्य कर्णमधुरं तहीतं युवनागरैः। मध्वकाकिकाभिस्ती मातङ्गी परिवारिती ॥ ४३॥ कावेताविति विज्ञातुं सोकै: क्षष्टावगुग्छनी। भरे तावेव मातङ्गवित्याचेपेण भाषितौ ॥ ४४ ॥ नागरै: कुळामानी ती यष्टिभिन्नीष्ट्रभिस्तत: । म्बानाविव ग्टहात्प्यां नतयीवी निरीयतुः॥ ४५ ॥ ती सैन्यश्रवक्कोकैईन्यमानी परे परे। स्वलत्पादी कथमपि गभीरोद्यानमीयतुः॥ ४६॥ तावचिन्तयतामेवं धिग् नौ 'दुर्जातिदृषितम्। कलाकौगलरूपादि पयोघातमिवाहिना ॥ ४०॥

<sup>(</sup>१) सगच छ दुर्जात-।

उपकारी गुचैरास्तामपकारीऽयमावयी: । तदिदं क्रियमाचायाः गान्तेवेताल उत्यतः ॥ ४८ ॥ कतालावस्यरूपाणि स्यूतानि वपुषा सह। तदेवानर्धसदमं त्रणवायाच्यतां चणात्॥ ४८॥ इति निश्चित्व तौ प्राचपरिहारपरायणी। स्त्वं साचादिव द्रष्टुं चेलतुर्देचिणामिस ॥ ५० ॥ ततो दूरं प्रयाती ती गिरिमेकमपण्यताम्। यत्राक्डिर्भुतीस्थन्ते करिणः किरिपोतवत् ॥ ५१ ॥ श्रुपातेच्छ्या ताभ्यामारोइद्वरां महासुनि:। दृह्यी पर्वते तिसान् जङ्गमो गुचपर्वतः॥ ५२॥ प्रावृषेखामिवासीदं सुनिं गिरिशिर:स्थितम । ्रष्ट्रा प्रनष्टसन्तापप्रसरी ती बसूवतुः ॥ ५३ ॥ ती प्राग्दु:खमिवोज्भन्तावानन्दाश्वजलच्छलात्। तत्पादपद्मयोर्भृङाविव सद्यो निपेततुः ॥ ५४ ॥ समाप्य सुनिना ध्यानं की युवां किमिन्नागृती। इति पृष्टी खब्तान्तं तावशेषमगंसताम ॥ ५५ ॥ स जवे भुगुपातेन वपुरेव हि भीर्यते। शीर्यते नाश्मं कर्म जन्मान्तरशतार्जितम् ॥ ५६ ॥ त्याज्यं वपुरिदं वाश्वेद् स्टक्कीतं वपुषः फलम्। तचापवर्गस्तर्गदिकार्गं परमं तपः ॥ ५० ॥ दलादि देशनावाकासुधानिधीतमानसी। तस्य पार्के जग्ददत्येतिधर्मस्भावपि ॥ ५८॥

मधीयानी क्रमेणाय ती गीतार्थी बभूवतः। प्रादरेण रहीतं हि किंवा न खात्रानिखनाम् ॥ ५८ ॥ यष्टाष्ट्रमप्रस्तिभिन्ती तपोभिः सुद्रस्तपैः । क्रयवामासतुर्देहं प्राक्तनै: कमीभ: सह ॥ ६० ॥ तती विश्वरमाणी ती ग्रामाद्वामं पुरात्प्रम्। कदाचित्रतिपेदाते नगरं इस्तिनापुरम् ॥ ६१ ॥ ती तत्र रुचिरोद्याने चेरतुर्दृश्वरं तप:। सभीगभूमयोऽपि स्युस्तपसे शानाचेतसाम् ॥ ६२ ॥ सभातमुनिरन्येदामीसचपणपारणे। पुरे प्रविष्टो भिचार्थं यतिधर्मीऽङ्गवानिव ॥ ६३ ॥ गेहाद्वेष्टं परिश्वाम्यनीयीसमितिपूर्वकम् । स राजमार्गापतितो दृष्टी नमुचिमन्त्रिणा ॥ ६४ ॥ मातङ्गदारकः सीऽयं मद्दत्तं स्थापयिचति। मन्द्रीति चिन्तयामास पापाः सर्वत्र शक्दिताः ॥ ६५ ॥ यावकार्य कस्यापि प्रकाशयति न श्रासी। तावित्रवीसयास्येनमिति पत्तीत्रायुङ्क्त सः ॥ ६६ ॥ स ताडियतुमारेभे तेन पूर्वीपकार्थ्यपि । चीरपाचिमवाष्टीनामुपकारोऽसतां यत: ॥ ६० ॥ सकुटै: कुवामानीऽसी सस्यबीजमिवीलाटै:। स्थानात्ततोऽपचकाम लरितं लरितं मुनि: ॥ ६८ ॥ पमुचमानः कुटाकैविर्यविष मुनिस्तदा। शान्तोऽध्यक्तध्यदापोऽपि तप्यन्ते वक्कितापतः ॥ ६८ ॥

निर्जगाम सुखात्तस्य बाष्यो नीतः समन्ततः। प्रवालोपस्थिताशोटविभ्रमं विभ्रटस्वरे ॥ ७० ॥ तेजोलेग्बोल्लासाय व्यालापटलमालिनी। ति अप्रकलसङ्गीर्शामिव खामभितम्बती ॥ ७१ ॥ पतिविषाक्रमारं तं तेजोलेखाधरं तत: । प्रसादयितुमाजग्मः पौराः सभयकौतुकाः ॥ ७२ ॥ राजा सनत्क्रमारोऽपि जात्वा तत्र समाययौ। उत्तिष्ठति यतो वक्किस्तृद्धि विध्यापयेसुधी: ॥ ७३ ॥ नलीचे तं तृप: किं वी युज्यते भगविवदम् । चन्द्रास्माक्षींग्रतप्तोऽपि नार्चिर्मुश्वति जातुचित् ॥ ७४ ॥ एभिरत्यपराइं यत्नोपोऽयं भवतामतः। चौराभेर्मथ्यमः नस्य कालकूटमभूव किम्॥ ७५॥ न सात्यावेविरं न स्याचिरं चेत्तरफलेऽन्यया। खनसेह दव कोध: सनां तद्द्रमहेऽत्र किम्॥ ७६॥ तयापि नाय नायामि कोपं सुश्चेतरोश्वितम । भवाद्याः समद्यो श्वपकार्य्यकारिषु ॥ ७० ॥ चिवोऽव्यवान्तरे चाला सभ्रतसुनिमभ्यगात्। साम्बयितं भद्रमिव हिपं मधुरभाषितै: ॥ ७८ ॥ तस्य कोप उपाणाम्यज्ञिनवास्त्रैः सुतानुगैः। पयोवास्पय:पूरैगिरिरिव दवानस: ॥ ७८ ॥ 'महाकोषतमोसुताः ययाङ्क दव पार्वणः।

<sup>(</sup>१) म च च तीवकोप-।

च्रणादासादयामास प्रसादं स महासुनि: ॥ ८० ॥ वन्दिला चमयिला च लोकस्तसान्यवर्शत। सम्भूतिश्वत्रसुनिना तदुखानसनीयत ॥ ८१ ॥ पशक्तापं चक्रतुस्ती पर्यटितिगृहे ग्टहे। याहारमात्रककृते प्राप्यते व्यसनं सहत्॥ ८२ ॥ ग्रीरं गलरमिदं शाहारेणापि पोषितम । किमनेन ग्ररीरेण किंवाहारेण योगिनाम् ॥ ८३ ॥ चेतसीति विनिश्चित्व क्षतसंतेखनी पुरा। उभी चतुर्विधाहारप्रलास्थानं प्रचन्नतुः ॥ ८४ ॥ कः पराभूतवान्साधं वसुधान्पाति सव्यपि। द्रति जिज्ञासती राज्ञी सन्ती व्यञ्जिपि केनचित् ॥ ८५ ॥ धर्चावार्चति यः सोऽपि पापः किसुत इन्ति यः। दत्यानाययदुर्वीशो दस्युवसंयमय तम् ॥ ८६ ॥ त्रन्योऽपि साधुविध्वंसं माविधादिति शुक्रधी:। तं वहं प्रमध्येन सोऽनेषीसाध्यक्षिधी ॥ ८०॥ नमनुपशिरोरत्नभाभिरकोमयीमिव। कुर्व्यवर्षी स उर्व्वीग्रपुष्टवस्ताववन्दत ॥ ८८ ॥ सव्यपाणिग्रहीतास्वविकापिहिताननी । उइचिणकरी ती तमाग्रशंसतुराशिषा॥ ८८॥ यो वोपराधवान् सीऽलु 'खकर्मफलभाजनम्। राज्ञा मनल्मारेषेत्यदर्धि नमुचिस्तयी: ॥ ८०॥

<sup>(</sup>१) क क स्वक्रमेमसभागंती।

भमोचि नमुचिः प्राप्तः पञ्चलोचितभूमिकाम्। सनक्मारतस्ताभ्यामुरगी गर्हादिव ॥ ८१ ॥ निर्वास्य कर्मचण्डानसण्डान दव पत्तनात्। वध्योऽप्यमोच्यसी राजा मान्यं हि गुरुशासनम्॥ ८२॥ सपत्नीभिश्रतःषष्टिसङ्खेः परिवारिता। वन्दितुं ती सुनन्दागात् सीरद्रमथ चक्रिए: ॥ ८३ ॥ सा सभूतसुनै: पादपद्मयोर्जुलितालका । पपातास्थेन कुर्वाणा भुवसिन्द्रसतीसिव ॥ ८४ ॥ तस्यायानकसंस्पर्धं सभातमुनिरम्बभूत्। रोमाश्वितय सबीऽभूऋकान्वेषी हि मयाय:॥ ८५॥ भय सान्तःपुरे राज्ञि तावनुष्टाप्य जन्मणि। रागाभिभूत: सभाती निदानमिति निर्ममे ॥ ८६ ॥ दुष्करस्य मदीयस्य यद्यस्ति तपसःफलम्। तत्स्त्रीरवपतिरहं भृवासं भाविजन्मनि ॥ ८० ॥ चित्रोऽप्यू वे काइसी इं मीचदात्तपसः फलम्। मी सियोग्येन रहेन पादपीठं करोब्रि किम्॥ ८८॥ मो इाल्तं तिबदानिमदानीमपि मुखताम्। मिष्यादुष्क्रतसस्यासु मुद्धान्त न भवाद्वया:॥ ८८ ॥ एवं निवार्यमाणोऽपि सभूतश्वितसाधना । निदानं नामुचदहो विषयेच्छा बलीयसी ॥ १००॥ निर्व्यूटानयनी ती.तु प्राप्तायु:कर्भसंचयी। सीधर्मे समजायेतां विमाने सुन्दरे सुरी ॥ १ ॥

चुला जीवीऽय चित्रस्य प्रयमस्वर्गसीकतः। पुरे पुरिमतालाख्ये महभ्यतनयोऽभवत्॥ २॥ चाला सभूतजीवोऽपि काम्पिखे ब्रश्चभूपते:। भार्यायायुलनीदेव्याः कुची समवतीर्चवान् ॥ ३ ॥ चतुर्देगमहाखप्रसूचितागामिवैभवः। षय जन्ने सुतस्तस्याः प्राचा दव दिवाकरः ॥ ४ ॥ ब्रह्ममन दवानन्दाद् ब्रह्मभूपतिरस्य च। ब्रह्माण्डविश्वतां ब्रह्मदस दत्यभिषां व्यषात्॥ ५॥ वश्चे स जगवेत्रजुसुदानां सुदं दिशन्। पुष्यन् कलाकलापेन कलानिधिरिवामल: ॥ ६ ॥ वक्षाणि ब्रह्मण इव चत्वारि ब्रह्मणीऽभवन्। प्रियमित्राणि तमैक: कटक: काश्रिभूपति: ॥ ७ ॥ क्षेक्द्रसंज्ञीऽन्यो इस्तिनापुरनायकः। दोर्घय कोशलाधीशयम्पेश: पुष्पचूलक: ॥ ८ ॥ ते सेहादर्षमेकैकमेकैकस्य पुरं युताः। पश्चाप्यधिवसन्ति सा स्तर्द्रमा १व नन्दनम् ॥ ८॥ ब्रह्मको नगरे ज्येच्यते यथायोगमाययु:। तत्र च कीडतां तेषां ययी काल: कियानिप ॥ १०॥ ब्रह्मदत्तस्य पूर्णेषु वर्षेषु द्वादशेष्ययः। परलोकगितं भेजे ब्रह्मराजः शिरोक्जा॥ ११॥ क्रत्वीर्द्धदेशिकं ब्रह्मभूपतेः कटकादयः। उपाया इव मूर्तास्ते चलारीऽमस्वयविति ॥ १२ ॥

ब्रह्मदत्तः धिश्चर्यावदेकीकस्तावद्य नः। तस्य प्राइटिक इव वर्षे वर्षेऽस्त रचकः ॥ १३ ॥ दीर्घस्तातं सुद्धद्राज्यं तैः संयुज्य न्ययुज्यत । ततः स्थानादायास्थानमय जन्मस्थयोऽपि ते ॥ १४ ॥ पदीर्घद्विदीर्घीऽपि ब्रश्चाणी राज्यसम्पदम्। उचेवारचकं चेत्रं खच्छन्दं बुभुजे ततः ॥ १५ ॥ निरङ्गतया कोगं चिरगृढं स मृढधीः। सर्वमन्वेषयामास परमर्भेव दुर्जनः ॥ १६ ॥ स प्राक परिचयादन्तरन्तःपुरमनर्गनः। सञ्चाराधिपत्यं हि प्रायोऽत्यं करणं दृषाम् ॥ १० ॥ एकान्ते चुलनीदेवा सीऽतिमावममन्वयत्। वचोभिर्नर्यनिपुर्वेर्नुदन् सारगरेरिव ॥ १८ ॥ चाचारं ब्रह्मसक्ततं लोकं चावगणय सः। संप्रसक्तयलन्याभृद्वीराचीन्द्रियाचि हि॥ १८॥ ब्रह्मराजे पतिप्रेमिसब्रहें च तावभी। जहतुयुलनीदीर्घावहो सर्वेद्धयः सारः ॥ २०॥ सुखं विससतीरेवं यथाकामीनयोस्तयोः। बहुबी व्यतियान्ति सा सुहर्सिय वासरा: ॥ २१ ॥ ब्रह्मराजस्य हृदयं देतीयकमिव स्थितम्। मन्त्राचासीबनुरिदं खष्टं दुवेष्टितं तयी: ॥ २२ ॥ सचिवोऽचिनायचेदं चुलनी स्त्रीखभावतः। चकार्यमाचरत्वेषा सत्यो डिविरला: खिय: ॥ २३ ॥

सकीशानाः पुरं राज्यं न्याचे विकासनोऽर्धितम् । यिद्रवित दीर्घसादकार्यं नास्य किञ्चन ॥ २४॥ तदसावाचरेलिश्विकामारस्यापि विप्रियम । पोषकस्थापि नासीयो मार्जार इव दुर्जनः ॥ २५॥ विस्थिति वर्धनुसंश्लं खस्तमादियत । तत्तत् जापयितं नित्यं ब्रह्मदत्तं च सेवित्म् ॥ २६ ॥ विज्ञप्ते मस्त्रिपुत्रेष हत्तान्ते ब्रह्मनन्दनः। यनैः प्राकाशयकोयं नवोज्ञित इव द्विपः ॥ २०॥ ब्रह्मदत्तोऽसहिश्युस्तकालदुवरितं तत:। मध्ये ग्रहान्तमगमहृष्टीत्वा काककोकिले॥ २८॥ वर्णसङ्गरतो वध्यावेतावन्यसपीदशम्। निसितं नियहीयामि तत्रेत्यचैकवाच सः॥ २८॥ काकोऽसं खं पिकीत्यावां निजिधसत्यसाविति । दीर्घेषोक्तेऽवदद्देवी माभैषीर्वालभाषितात्॥ ३०॥ एकदा भद्रवशया सङ् नीत्वा सगहिएम। साचेपं तद्देवीचे कुमारो मारसूचकम्॥ ३१॥ दति शुलाऽवदहीर्घः साकृतं बालभाषितम् । ततसुलन्युवाचेति यदास्येवं ततोऽपि किम्॥ ३२॥ इंस्थाऽन्येयुर्वकं बहुाभ्यधत्त ब्रह्मसूरिति। भनया रमते द्वीष सहै कस्वापि नेदृशम्॥ ३३॥ दीर्घीऽवादीदिदं देवी खप्तपद्ध शिशी: मृगा। भन्तरिकरीयाम्बिधूमोद्रारीपमा गिरः॥ ३४ ॥

वर्षमानः कुमारोऽयं तदवश्यं भविष्यति । भावयोरतिविद्याय करेखोरिव केसरी ॥ ३५ ॥ न यावलावचहरः क्रमारो हन्त जायते। ताविद्ववद्वम दव बालोऽप्यृत्यतामनी ॥ ३६ ॥ चुलम्यूचे कयं राज्यधरः पुत्रो विद्वन्यर्त। तिरयोऽपि हि रचन्ति पुत्रान् प्राणानिवासनः ॥ ३०॥ दीघीं (प्रवीत्प्त्रमूर्त्या तव कालो (यमागत: । मासुहस्वं मयि सति सुनास्तव न दुर्बभाः ॥ ३८ ॥ विमुच्यापत्यवात्मत्यं शाकिनीव चुलन्ययः। रतस्रेहपरवंशा प्रतिशुत्राव तत्त्रवा ॥ ३८ ॥ सामन्त्रयहिनाभ्योऽयं रच्या च वचनीयता। यददास्त्रवणं सेकां कार्यं च पित्रतर्पणम् ॥ ४० ॥ क उपायोऽयवास्त्रेष विवाह्यो ब्रह्मसूरसी। वासागारसिषात्तस्य कार्यं जतुग्टहं ततः ॥ ४१ ॥ गृढप्रवेशित:सारे तत्रोदाचादनन्तरम्। सुषुप्ते सस्वेऽप्यस्मिन् ज्वास्यो निशि हुतागनः ॥ ४२ ॥ उभाभ्यां मन्द्रयित्वैवं पुष्पचूलस्य कन्धका । हता वैवाहिकी सर्वसामग्री चोपवक्रमे ॥ ४३ ॥ तयोस क्रूरमाकूतं विज्ञाय सचिवो धनुः। इति विन्नपयामास दीघराजं क्षताञ्चलिः॥ ४४॥ क्रवाविकीतिकुण्यः स्नुवैर्धनुर्भमः। वहं लिह्रयुवेवास्तु त्वदाज्ञारयधृर्वेहः ॥ ४५ ॥

जरहव इवाहं तु यातायातेषु नि:सह:। गला कविदनुष्ठानं करोमि लदनुज्ञया ॥ ४६ ॥ कमप्यनधं क्वांति मायात्र्येष गतीः न्यतः। प्राप्रकृतित तं टीघी घीमडाः को न प्रकृते॥ ४०॥ मायाक्तताविष्ट्योऽय दोर्घः सचिवस्चिवान । राज्येन लां विना नः किं यामिन्येव विना विधुम् ॥ ४८ ॥ धर्म सवादिनाऽचैव कुरु मागास्वमन्यतः। राज्यं भवाद्यमीति सद्चेरिव काननम् ॥ ४८ ॥ ततो भागीरथीतीर सङ्घार्डिवद्धे धनुः। धर्मस्येव सष्टाच्छत्रं पवित्रं सत्रमग्डपम् ॥ ५०॥ सबं च पात्रसार्थानामचपानादिना तत:। प्रवाष्ट्रमिव गाङ्गं सो उनवच्छित्रमवाष्ट्रयत्॥ ५१॥ दानमानीपकारात्तैः स प्रत्ययितपूर्वः। चको सुरङ्गां डिक्रोशां ततो जतुग्रहावधि ॥ ५२॥ इत: प्रच्छत्रलेखेन सीहार्दद्रमवारिणा। <sup>र</sup>दमं व्यतिकरं युष्पचृत्तमन्नापयदनु: ॥ ५३ ॥ माला तत्पुष्पमृलोऽपि सुधीः खदुहितुः पदे। प्रेषयामास दासेरीं हंसीस्थाने बकीमिव ॥ ५८ ॥ पित्तले च खर्शिमिति पौष्यचृलीति सा जनै:। लिता भूवणमणियोतिताशाविशत्प्रीम्॥ ५५॥

<sup>(3)</sup> 甲亚 東信 )

मूर्च्छक्रीतिध्वनित्र्येपूर्यमाणे नभस्तले। सुदा तां चुलनी ब्रह्मसूनुना पर्यगाययत् ॥ ४६ ॥ चलनायाखिलं लोकं विस्वा रजनीसुखे। कुमारं सम्बूषं प्रैषोज्जातुषे वासवेश्मनि ॥ ५७ ॥ सवध्कः कुमारोऽपि विसृष्टान्यपरिच्छदः। ततागादरधनुना च्छाययेव खया सह ॥ ५८ ॥ वार्त्ताभिर्मन्तिपुत्रेण ब्रह्मदत्तस्य जायतः। निगाईं व्यतिचक्राम क्रतो निद्रा महाबानाम् ॥ ५८ ॥ चुनवादिष्टपुरुषैः फूलर्तुं निमताननैः। ज्वलेति प्रेरित इव वासग्टहेऽज्वलच्छिखी ॥ ६० ॥ धूमस्तोमस्ततो विष्वक् पूरयामास रोदसीम्। चुननीदीर्घदुष्कृत्यदुष्कोत्तिप्रसरोपम:॥ ६१ ॥ सप्तजिह्वोऽप्यभूकोटिजिह्वो ज्वानाकदम्बकै:। तत्सर्वं कवलीकर्त् बुभुत्तित द्वानल: ॥ ६२ ॥ किमेतदिति संपृष्टी ब्रह्मदत्तेन मन्त्रिस्:। संचिपादाचचचे ऽदयुननीदृष्टचेष्टितम् ॥ ६३ ॥ चाक्रष्टं त्वासितः स्थानादूपं करिकरादिव। श्रस्ति तातिन दत्तेह सुरङ्गा सवगामिनी ॥ ६४ ॥ त्रत्र पार्शिप्रहारेण प्रकाशीक्षत्य तत्त्रणात्। योगीव विवरदारं तद्वारं प्रविशाधना ॥ ६५ ॥ चातीदापुटवल्बोऽय पार्श्यिनाऽऽस्कोळा भूपुटम् भूरक्या समितीऽगाद्रत्नरन्त्रेण सूत्रवत् ॥ ६६ ॥

सुरङ्गान्ते धनुष्टती तुरङ्गावध्यरोहताम्। राजमन्त्रिक्सारी तौ रेवन्तश्रीविडम्बकी॥ ६०॥ पञ्चामद्योजनीं क्रोशमिव पञ्चमधारया। अशी जग्मतुरुक्कासी ततः पञ्चलमापतुः ॥ ६८॥ ततस्ती पादचारेण प्राण्वाणपरायणी। जग्मतुर्निकषा यामं कच्छालीष्टकनामकम् ॥ ६८ ॥ प्रोवाच ब्रह्मदत्तोऽय सखे वरधनीऽधना। सर्वमाने दवान्योऽन्यं बाधिते जुत्तुषा च माम्॥ ७०॥ चणमत प्रतीचखेत्यका तं मन्दिनन्दनः। यामादाकारयामास नापितं वपनेच्छया ॥ ७१ ॥ मन्त्रिपुत्रस्य मन्त्रेण तत्रेव ब्रह्मनन्दनः। वपनं कारयामास चुनामात्रमधारयत्॥ ७२॥ तथा कषायवस्ताणि पविद्याणि म धारयन्। सम्याभ्यच्छत्रबालांश्वमालिलोलामधारयत्॥ ७३॥ कर्छ वरधनुन्यस्तं ब्रह्मसूत्रमधत्त च। ब्रह्मपुर्वो ब्रह्मपुत्रमादृश्यमुद्वाह च ॥ ७४ **॥** मन्त्रिस्द्रेह्मदत्तस्य वचःश्रीवसनाञ्चितम्। पट्टेन पिदधे प्राहट् पयोदेनेव भास्तरम् ॥ ७५ ॥ एवं वेषपरावत्तें ब्रह्मसू: सूत्रधारवत । पारिपार्ध्विकवन्मन्त्रिपुत्रोऽपि विद्धे तथा ॥ ७६ ॥ ततः प्रविष्टौ यामे ती पार्वणाविन्दभास्त्ररी। केनापि हिजवर्येण भोजनाय निमत्त्वती॥ ७० ॥

सोऽय ती भोजयामास भक्ता राजानुरूपया। प्रायस्तेजोऽनुमानेन जायन्ते प्रतिपत्तयः ॥ ७८ ॥ कुमारस्याचतामार्डि चिपन्ती विप्रगेष्टिनी। खेतवस्त्रमं कन्यां चोपनिन्धेऽपार:समाम्॥ ७८ ॥ जरे तती वरधनुर्वटोरस्याकनापटी:। कर्ण्ड बन्नासि किसिसां सृढे श्रग्डस्य गासिव ॥ ८०॥ ततो हिजवरेणोचे समेयं गुणबन्धरा। कस्या बस्यमती नास्या विनासमपरो वरः॥ ८१॥ षटखण्डपृधिवीपाता पतिरस्या भविष्यति । इत्याख्यायि निमित्तज्ञैनियितं चायमेव सः ॥ ८२ ॥ नैरेवास्त्राधि मे पड्चावश्रीवसलाञ्चनः। भोच्यते यस्तवग्रहे तस्री देया स्वकन्यका ॥ ८३ ॥ जन्ने च ब्रह्मदत्तस्योदाहः सह तया तदा । भोगिनाम्पतिष्ठन्ते भोगाः काममचिन्तिताः ॥ ८४ ॥ ताम्बिला निशां बस्यमतीमाखास्य चान्यतः। ययी कुमार एक वावस्थानं सदिषां कृत: ॥ ८५ ॥ प्रातयीमं प्रापत्स्ती तव चायु जुतामिदम्। पत्यानोऽधिब्रह्मदत्तं सर्वे दीर्घेण रोधिताः॥ ८६॥ प्रस्थितावृत्पथेनाथ पेततुस्ती महाटवीम्। निरुद्धां खापदेदीर्घपुरुषैरिव दारुणै: ॥ ५० ॥ तत: कुमारं खषितं मुक्का वटतरोरधः। वारिणेऽगाइरधनुर्भनलुखेन रहसा॥ ८८॥

तती वरधनुः सीऽयस्पलका न्यक्थत। रुषितेदेविपुरुषे: पोनिपोत इव खिभ: ॥ ८८ ॥ ग्रहातां ग्रहातामेष वधातां वधातामिति। भीषणं भाषमाणैस्तैर्जग्रहे ववधे च सः॥ ८०॥ संज्ञामधिबद्यादनं प्रलायखेति मोऽकत । यलायिष्ट कुमारोऽपि समये खलु पौरुषम् ॥ ८१ ॥ ततस्तस्या महाट्या महाट्यानारं जवात । ब्रह्मसूरायमीवागादायमादायमान्तरम् ॥ ८२ ॥ स त तब कताहारी विरमेररमे: फर्लै: हतीये दिवसे ऽपखदेकं तापसमयतः ॥ ८३॥ कवायमी वी भगवित्रति पृष्टस्तपिस्तिना । म खात्रमपदं निन्धे तापसा श्वतिधिप्रिया: ॥ ८४ ॥ सीऽयापखल्लपतिं ववन्दे पित्ववन् सुदा। प्रमाणमन्तः करणमविद्वातेऽपि वस्तुनि ॥ ८५॥ जचे ज्ञलपतिर्वस तवातिमध्राक्षते:। को ईतरतागमने मरी सुरतरीरिव ॥ ८६ ॥ ततो महात्मनस्तस्य विखस्तो ब्रह्मसूर्निजम्। हत्ताम्तमाख्ययायेण गोष्यं न खलु ताह्यम् ॥ ८७ ॥ हृष्टस्ततः कुलपितव्योहरहहदाचरम्। विधास्थित दवाकेको भाताचं लितार्न्छ: ॥ ८८ ॥ ततो निजग्रहं प्राप्तस्तिष्ठ वस यथासुखम्। चम्पासिर्वर्षस्य सर्वेवासामानोर्यः ॥ ८८ ॥

क्षवेन जनदगानन्दममन्दं विख्वक्सः। पसी तत्रायमे तस्यी प्राहटकासीऽप्यपस्थितः॥ २००॥ तवाइसी निवसंस्तेन बसेनेव जनाईन: । गास्त्राणि ग्रह्मास्यस्त्राणि सर्वास्थ्याप्यते स्म च ॥ १ ॥ वर्षात्वये समायाते सारसालापवस्वरे। बन्धाविव फलाद्यर्थं प्रचेलुस्तापसा वनम् ॥ २ ॥ सादरं कुलपतिना वार्थमाणीऽप्यगाइनम्। तै: सष्ट ब्रह्मदक्तोऽपि कलभ: कलभैरिव ॥ ३ ॥ भ्रमवितस्ततोऽपश्यदिसमूतं तत दन्तिन:। प्रत्यप्रमिति सीऽमंस्त इस्ती कोऽप्यस्ति दूरतः ॥ ४ ॥ तापसैर्वार्थमाणोऽपि ततः सोऽनुपदं वजन् । योजनपञ्चकस्यान्ते नागं नगमिवैच्चत ॥ ५ ॥ नि:गङ्कं बहपर्येषः कुर्वन् गर्जितसूर्जितम् । मधो मद दवाहास्त नृहस्ती मत्तहस्तिनम् ॥ ६ ॥ क्रुडोबुषितसर्वाक्री व्याकुच्चितकरः करी। निष्कम्पकर्णस्ताम्बास्यः क्षमारं प्रत्यधावत ॥ ७ ॥ इमोऽभ्यणेऽभ्यगाद्यावत् कुमारस्तावदन्तरे । उत्तरीयं प्रचिच्चेप तं वञ्चयित्मभेवत् ॥ ८॥ प्रभ्रख्कमिव भ्रश्यदन्तरिचात्तदंश्वम्। दशनाभ्यां प्रतीयेष चणादेषीऽत्यमर्षणः ॥ ८ ॥ एवंविधाभिश्वेष्टाभिः कुमारस्तं मतङ्गजम् । लीलया खेलयामासाहित फिक्क इवोरगम ॥ १० ॥

सखेव ब्रह्मदत्तस्यावान्तरे क्रतडम्बरः। धाराधरोऽम्ब्धाराभिक्पदुद्राव तं गजम् ॥ ११ ॥ तती रसिला विरसं सगनामं ननाम सः। कुमारोऽपि स्त्रमचद्रिदिग्मृढ: प्राप निकासम् ॥ १२ ॥ उत्ततार कुमारस्तां नदीं मूर्त्तीमिवापदम्। ददर्भ च तटे तस्याः पुराणं पुरमुहसम् ॥ १३ ॥ कुमारः प्रविशंस्त्रस्मिन्नपश्चद्वंग्रजालिकाम्। तत्रासिवसुनन्दी चोत्यातकीतुविध् दव ॥ १४ ॥ ती गरहीला क्षपापिन क्षमारः शबकीतुकी। विच्छेद कदलीच्छेदं तां महावंग्रजालिकाम् ॥ १५ ॥ वंग्रजालान्तरे चासी स्क्रदोष्ठदलं शिर:। ददर्भ पतितं पृथ्वां स्थलपद्मिवायतः ॥ १६ ॥ सम्यक् प्रश्वतपश्चच ब्रह्मसूस्तव कस्यचित्। वन्गुनीकरणस्थस्य कबन्धं धुम्रवायिनः ॥ १०॥ ष्ठा विद्यासाधनधनी निधनं प्रापिती सया। कोऽप्येषोऽनपराधो धिग् मामिति स्वं निनिन्द स: ॥१८॥ श्रयतः स ययी यावत्तावदुद्यानमेत्रतः सुरलोकादवतीर्श्वमवन्यामिव नन्दनम् ॥ १८ ॥ स तव प्रविश्वये प्राप्तादं सप्तभूमिकम्। भद्रभैसप्तनीकश्रीरहस्यमिव मुर्च्छितम्॥ २०॥ प्राक्टि अं लिहे तिसाविष्णां खेचरीमिव। इस्तविन्यस्तवदनां नारीमेकां स ऐत्तत ॥ २१॥

उपस्त्य क्रमारस्तां पप्रच्छ खच्छ्या गिरा। का लमेकािक नी जिंवा किंवा शोकस्य कारणम्॥ २२॥ श्रय सा साध्वसाक्रान्ता जगादेति सगद्गदम् । महान् व्यतिकरो मेऽस्ति ब्रह्मि कस्त्रं किमागतः ॥ २३॥ ब्रह्मदत्तोऽस्मि पञ्चालभूपतेर्वज्ञाणः सृतः। इति सोऽचीकथयावस्रा सा नावद्खिता॥ २४॥ ग्रानन्दवाष्प्रसिललेलीचनाञ्चलिविच्तैः। सा कुर्वती पाद्यमिव पपातामुख पाद्यो: ॥ २५ ॥ क्रमाराग्ररणाया मे श्ररणं लम्पागत:। मज्जतो नौरिवाभोधी वदन्तीति रुरोद सा॥ २६॥ र्तन पृष्टा च माप्यूचे त्वनात्यभातुरसाहम्। नाम्ता पुष्पवती पुष्पचूलस्थाङ्गपते: सुता ॥ २०॥ कियासि भवतं दत्ता विवाहदिवसोस्खी। हंसीव रन्तुमुद्यानं दीर्घिकापुलिनेऽगमम्॥ २८॥ दुष्टविद्याधरणाहं नात्रोत्मत्ताभिष्ठेन तु। श्रवापहृत्यानीतासि रावणेनेव जानकी ॥ २८ ॥ दृष्टिं सीऽसहमाना मे विद्यासाधनहेतवे। सूर्यणखासूनुरिव प्राविश्रदंशजालिकाम् ॥ ३०॥ भूमपस्योर्द्वपादस्य तस्य विद्याद्य सेसारति । प्रक्रिमान् सिद्वविद्यः स किल मां परिलेखित ॥ ३१ ॥ ततस्तद्वधवृत्तान्तं कुमारोऽस्यै न्यवेदयत्। इर्षस्योपरि इर्षोऽभूत्रियाप्तरा विवियच्छिदा ॥ ३२ ॥

तयीर्थं विवाहोऽभूहान्धर्वीऽन्धोऽन्धरक्तयोः। श्रेष्ठो हि च्वियेष्वेव निर्मन्त्रोऽपि सकामयो: ॥ ३३ ॥ रममाण्यत्या साईं विचित्रालापपेशलम्। स एकयामामिव तां वियामामत्यवाह्यत ॥ ३४ ॥ ततः प्रभातसम्ये ब्रह्मदत्तेन श्रञ्जवे । भाकाशे खेचरस्त्रीणां कररोणामिव ध्वनि: ॥ ३५ ॥ मकसाजायते कोऽयं खे शब्दो नष्टहृष्टिवत् । तेनिति पृष्टा संभ्यान्ता पुष्पवत्येवमद्रवीत् ॥ ३६॥ भगिनी लहियो नाव्योगात्त्रस्थेमे समागते। नामा खण्डा विशाखा च विद्याधरक्रमारिके ॥ ३० ॥ तिविभित्तं विवाहीपस्तरपाणी इसे मधा। पन्यथा चिन्तितं कार्यं दैवं घटयतेऽन्यथा ॥ ३८ ॥ अपसर्व चर्णं तावद्यावत्त्वहरूकीर्भनै:। लमेऽहमनयोभीवं लिय रामविरागयो: ॥ ३८ ॥ राग्ने रक्तां प्रेरियष्टे प्रताकां तत्त्वसापते । विरागे चलियामि खेतां गच्छेस्तदाब्यतः ॥ ४०॥ ब्रह्मदत्तस्ततीऽवादीसामैषीभीं न तक्म। ब्रह्मसुनु: किमेते में तुष्टे रुष्टे करिच्यत: ॥ ४१ ॥ चवाच पुष्पवत्येवं नैताभ्यां विचम ते भयम । एतसम्बन्धिनः किन्तु मा विरौत्तुर्नभश्वराः ॥ ४२ ॥ तसासिकानुहत्या तु तर्नेवास्यात स एकतः। भय पुष्पवती खेतां प्रताकां पर्यचीचलत् ॥ ४३ ॥

ततः कुमारस्तां दृष्टा तल्रहेमाच्छनैः मनैः। प्रियात्रोधादगमबि भीस्ताद्यां कृणाम् ॥ ४४ ॥ चाकाशमिव दुर्शाहमरस्यमवगाह्य सः। दिनाम्तेऽके दवाश्वीधिं प्रापदेनं महासरः ॥ ४५ ॥ ततः प्रविश्व ततासी सर्भ इव सानसे। साता सक्टरमत्बक्टाः सुधा द्रव पपावपः ॥ ४६ ॥ नि:स्त ब्रह्मसूर्नीरात्तीरमुत्तरपश्चिमम्। सताक्षणदलिखानैः सीस्नातिकमिवाभ्यगात् ॥ ४७ ॥ तव तेन द्रमलताकुद्धे प्रथाणि चिन्वती। **षना**धिरेवता साम्रादिव कार्यीच सुन्दरी ॥ ४८ ॥ दध्याविति कुमारोऽपि जन्मप्रसतिवेधसः। क्यान्यस्वतोऽसुष्यां सञ्जातं क्यकीशलम् ॥ ४८ ॥ सा दास्वा सङ् अस्यन्ती कटाचै: कुन्दसीटरै:। कच्छे मालामिवास्यन्ती तं पश्यन्यन्यतो ययौ ॥ ५० ॥ पम्बन् कुमारस्तामेव प्रस्थितो यावदन्यतः। वस्त्रभूषणताम्बन्धशसी तावदाययी॥ ५१॥ सा वस्त्राद्यर्पयित्वीचे या त्वया दह्ये अप सा। सत्यक्वारमिव स्वार्थसिक्वेः प्रैषीदिहं खिय ॥ ५२ ॥ षादिष्टा चास्मि यदमं मन्दिरे तातमन्त्रिणः। नयातिष्याय तथाय स हि वेत्ति यथोचितम् ॥ ५३ ॥ सीऽगात् सह तया वेश्म नागरेवस्य मन्त्रिणः। षमात्योऽप्यभ्युदस्थात्तमाक्कष्ट इव तहुणैः ॥ ५४ ॥

श्रीकान्तया राजपुत्रमा वासाय तव वेश्मनि। प्रेषितोऽसी महाभागः सन्दिग्धेति जगाम सा ॥ ५५ ॥ उपास्यमानः स्वामीव विविधं तेन मन्त्रिणा। च्च च्यामाम च गमेक मिवेष ताम्॥ ५६॥ मन्त्री राजकुलेऽनैषीलमारं चुणदात्यये। श्रवीदिनोपतस्थेऽमं बालार्कमिव भूपति: ॥ ५०॥ वंशाद्यपृष्टापि रृप: जुमाराय सुतां ददी। श्राक्तर्यंव हि तस्तवें विद्नित ननु तिहदः ॥ ५८॥ उपायंस्त कुमारस्तां इस्तं इस्तेन पीडयन्। अन्धोऽन्धं संक्रमयित्सन्रागमिवाभितः॥ ५८ ॥ ब्रह्मदत्तोऽन्यदा क्रीडन् रहः पप्रच्छ तामिति। एकस्याज्ञातवंशादे: पित्रा दत्तासि में कथम् ॥ ६० ॥ श्रीकान्ता कान्तदन्तां श्रुधीताधरदला (ब्रवीत । राजा शबरसेनोऽभू इसन्तपुरयत्तर्न ॥ ६१ ॥ तस्तुर्मे पिता राज्ये निषमः क्र्रगोविभिः। पर्यस्तोऽग्रियियदिमां पन्नीं मबलवाहन: ॥ ६२ ॥ भिल्लानुपनमय्यात वार्वेग इव वेतमान। यामघातादिना तात: पुष्णाति स्वं परिग्रहम् ॥ ६३ ॥ जातासि चाहं तनया तातस्यात्यन्तवह्मभा। 'खामिन् सम्पदिवोषायां अतुरस्त नयानन् ॥ ६४ ॥

<sup>(</sup>१) खगच उपायानां श्रीरिवातु चतुर्णां तनुजन्मनास्। चड श्रीवत्मचादुपायानां चतुर्णां तनुजन्मनास्।

स मासुद्यीवनामूचे सर्वे मे हेषिणी हृपा:। लयेष्ठ स्थितया वीच्य शंस्यी यस्ते मतो वर: ॥ ६५ ॥ तस्यवी चक्रवाकीव सरस्तीर निरन्तरम्। तत:प्रसृति पर्धामि सर्वानेकैकशोऽध्वगान् ॥ ६६ ॥ मनीर्यानामगतिः स्रप्नेऽप्यत्मतदुर्नभः। षार्यपुत्रागतोऽसि त्वं मद्भाग्योपचयादिह ॥ ६०॥ स पत्नीपनिरन्ये युर्गीस घातक ति ययी। कुमारोऽपि समं तेन चित्रयाणां क्रमो श्वसी ॥ ६८॥ नुष्टामाने ततो यामे कुमारस्य सरस्तटे। पादाजयोवरधनुरेत्य हंस द्वापतत्॥ ६८॥ क्रमारकग्रुमालम्बा मुक्तकग्रुं रुरोद चै। नवीभवन्ति द:खानि सञ्जाते हीष्टदर्शने ॥ ७० ॥ ततः पीयूषगण्डवेरियानापैः सुपेशनैः। याखास्य प्रष्टस्तेनं।चे खहत्तमिति मन्त्रिस्: ॥ ७१ ॥ वटेऽधस्वां तदा मुक्का गतोऽहं नाय पायसे। सुधाकुण्डमिवापभ्यं किञ्चिदग्रे महासर:॥ ७२॥ तुभ्यमभोजिनोपत्रपुटेनादाय वार्यप्रम्। यमद्रतेरिवागच्छन् रुद्धः संवर्भितेभेटै: ॥ ७३ ॥ श्ररे वरधनो ब्रुह्मि ब्रह्मदत्तः का विदाते। इति तै: प्रच्छामान: सन्नवेद्यीत्यहमञ्जवम् ॥ ७४ ॥

<sup>(</sup>१) गचड सः।

तस्तरीरव निःशङ्कं ताद्यमानीश्य तैरहम्। इत्यवीचं यथाब्रह्मदत्ती व्याघ्रेण भक्तितः ॥ ७५ ॥ तं देशं दर्भयेत्युक्तो माययेतस्ततो भ्रमन्। त्वद्दर्भनपथेऽभ्येत्याकाषं संज्ञां पनायने ॥ ७६ ॥ परिवाड्दत्तगुटिकां सुखेऽहं चिप्तवांस्तत:। तलभावेन नि:संज्ञो सत इत्युज्भितोऽिसा तै: ॥ ७० ॥ चिरं गतेषु तेषास्यादाक्षय गुटिकामसम्। लां नष्टार्धमिवान्बेष्टुं भ्रमन् यामं कमप्यगाम् ॥ ७८ ॥ तत्रैककोऽपि दहशे परिवाजकपुष्टवः। साचादिव तपोराधिर्नमसके मया ततः॥ ७८॥ सोऽवदन् मां वरधनी मित्रमस्मि धनीरहम्। वसुभागी महाभागी ब्रह्मदत्तः क वर्त्तते॥ ८०॥ पाचवत्ते मयाप्यस्य विष्वं विष्वस्य सूतृतम्। स च मे दुष्कवाधुमैक्कानास्यः पुनरभ्यधात्॥ ८१॥ तदा जतुग्रहे दन्धे दीर्घः प्रातक्दैन्त । करक्कमेकं निर्देग्धं करक्कवितयं न हि॥ ८२॥ सरङ्गां तत्र चापध्यत्तदन्तेऽखपदानि च। धनोर्बुडरा प्रनष्टी वां जात्वा तस्मे चुकोप सः ॥ ८३ ॥ बड्डा युवां समानेतुं प्रत्यायं साधनानि सः। प्रस्वलहमनान्यक्रमहांसीवादिदेश च ॥ ८४ ॥ पनायितो धनुर्मन्त्री जनयित्री तु सा तव। दीर्घेण नरक इव चिप्ता मातङ्गपाटके ॥ ८५ ॥

गण्डीपरिष्टात्पिटकेनेवाली वार्लया तया। दु:खोपख्रुं इवद्:खः काम्पीखं गतवानहम्॥ ८६॥ क्यकापालिकीभ्य तत्र मातक्रपाटके। वैश्म वैश्मानुप्रवेशमस्थां प्रश दवानिशम्॥ ८०॥ पृष्टामानस लोकेन तत्र भ्रमणकारणम्। भवीचमिति मातङ्गा विद्यायाः कत्य एष से ॥ ८८ ॥ तर्वेवं भाग्यता सेत्री मया विखासभाजनम्। पजायतारचकस्य मायया किं न साध्यते॥ ८८ ॥ भन्येदास्तभुखेनाम्बामवीचं यत्वरोत्यसी । लिए तमित्रकी चिड्नो महात्रत्यभिवादनम् ॥ ८० ॥ दितीयेऽफ्रि खयं गत्वा जनन्या बीजपूरकम्। घटां सगुठिकं जग्धेनासंज्ञा तेन साऽभवत् ॥ ८१ ॥ सतिति तां पुराध्यक्ती गला राक्ते व्यजिक्रपत्। राजादिष्टाः खपुरुषास्तस्याः संस्कारहेतवे ॥ ८२ ॥ तवायाता मयोक्तास्ते संस्तारीऽस्थाः चलेऽव चेत्। महाननर्थी वो राज्ञेषेति जग्मुः खधाम ते ॥ ८३ ॥ चारचं चावदं लं चेत् सहायः साधयाम्यहम्। सर्वलक्षणभाजोऽस्या मन्त्रमेकं भवेन तत्॥ ८४॥ भारचः प्रतिपेदे तसेनैव सहितस्ततः। सायसादाय जननीं समग्रानेऽगां दवीयसि ॥ ८५ ॥ स्यण्डिले मण्डलादीनि मया निर्माय मायया। पूर्देवीनां बलिं दातुमारचः प्रेषितस्ततः ॥ ८६ ॥

गत तिस्नावहं मात्रपरां गुटिकामदाम्। निद्राच्छेद द्वोजृश्वा सोदस्थाज्ञातचेतना ॥ ८० ॥ स्वं चापयित्वा रुदतीं निवार्य सा नयामि ताम्। कच्छ्यामे गरहे तातसुहृदो देवशभाषा: ॥ ८८ ॥ इतस्ततो भ्रमनेषोऽन्वेषयंस्वामिहागमम्। दिख्या दृष्टीऽधुना साचात्पृत्यराशिरिवासि मे ॥ ८८ ॥ ततः परं कथं नाथ प्रस्थितोऽसि स्थितोऽसि च। तेनेति पृष्ट: स्वं वृत्तं कुमारोऽपि न्यवेदयत् ॥ ३०० ॥ श्रय कोऽप्येत्य तावृचे शामे दीर्घभटाः पटम् । युषात्त्विहिष्पाङ्गं दर्भयन्तो वदन्यदः॥१॥ इंद्रग्नरी किमायाताव देखाक एवं गां मया। दृष्टाविच युवां यहां 'रुचितं कुरु तं चि तत्॥ २॥ ततस्तिसान गर्तऽरख्यमध्येन कलभाविव। पलायमानी कीशाम्बीं प्रापतुस्ती पुरीं क्रमात्॥ ३॥ तव सागरदत्तस्य श्रेष्ठिनो बुडिलस्य च। उद्यानिऽपश्यतां लच्चपणं ती कुक्कटा हवम ॥ ४ ॥ उत्पत्योत्पत्य नखरैः प्राणाकर्षाङ्गरैरिव। युयुधाते ताम्बचूडी चञ्चाचञ्चविवी इकै: ॥ ५ ॥ तत सागरदत्तस्य जात्यं शक्तं च कुक्कटम् । भद्रेभमिव मित्रेभोऽभाङ्चोदुिंबन्तुक्टः॥ ६॥

<sup>(</sup>१) क क क्चिरं।

ततो वरधनु: साइ कद्यं जात्योऽपि कुक्ट:। भग्नस्ते सागरानेन पश्चाम्येनं यटीच्छसि ॥ ७ ॥ सागराऽनुचया सोऽप्यपश्यत् बुडिलकुक्टम् । तत्पादयोरय:सूचीर्यमदूतीरिवैचत ॥ ८ ॥ नचयन् बित्नीऽप्यस्य नचार्डं छत्रमिष्टवान् । सोऽप्याख्यत्तं व्यतिकरं कुमारस्य जनान्तिके ॥ ८ ॥ ब्रह्मदत्तोऽप्ययःसूचीः कष्टा ब्रह्मलकुक्टम् । भूयोऽपि सागरत्रेष्ठिकुक्टेनाभ्ययोजयत् ॥ १० ॥ प्रस्विक: कुक्टेन तेन ब्डिलकुक्ट: । चणादभिच्च निकानां क्या बाह्यं कुती जय: ॥ ११ ॥ ष्ट्रष्ट: सागरदत्तस्तावारोध्य स्वन्दनं स्वकम्। जयदानैकस्रष्ट्रदी निनाय निलये निजे॥ १२॥ खधामनीव तडान्त्रि तयोर्निवसतीरय। किमप्याख्यद्वरधनोरेत्य बुडिलकिङ्कर:॥ १३॥ तिसान् गते वरधनु: कुमारिमदमभ्यधात्। यह दिलेन सचाई दिक्सितं मेऽच पथा तत्॥ १८॥ स्रोऽदर्घयत्ततो हारं निर्मनस्थूनवर्त्तुनै:। कुर्वाणं मीतिकी: शक्रमण्डलस्य विडम्बनाम्॥ १५ ॥ हारे वहं खनामाङ्गं ब्रह्मसूर्लेखमैचत । भागाच वाचिकमिव मूर्त्तं वसाख्यतापसी ॥ १६ ॥ भचतानि तयोर्मूड्रि चिष्ठाशीर्वादपूर्वेकम्। नीतान्यतो वरधनं किञ्चिदाख्याय सा ययी ॥ १० ॥

तवाखातं समारेभे मन्त्रिसूर्वेद्वस्तवे । प्रतिनेखं हारबह्वेखस्येयमयाचत ॥ १८॥ त्रीब्रह्मदत्तनामाङ्गी लेखोऽयं प्रथयस्व तत्। को ब्रह्मदत्त इति सा मया पृष्टेदमब्रवीत ॥ १८ ॥ श्रस्ति श्रेष्ठिसता रत्नवती नामेष्ट पत्तने । रूपान्तरेण कन्यात्वं प्रपन्नेव रतिर्भवि॥२०॥ भातुः सागरङ्क्तस्य बुद्धिलस्य च तहिने। कुक्टायोधनेऽपथ्यद्वद्वादत्तिममं हि सा ॥ २१ ॥ ततःप्रस्ति तास्यन्ती कामार्त्ता सा न शास्यति। शर्णं ब्रह्मदत्तों में स एवेत्या इ चानिश्रम ॥ २२ ॥ खयं निखित्वा चान्येद्यर्नेखं हारेण संयुतम्। चर्ष्यतां ब्रह्मदत्तस्येख्दिला सा ममार्पयत् ॥ २३ ॥ दासहस्ते मया लेखः प्रैषीत्युक्ता स्थिता सती। मयापि प्रतिलेखं तेऽर्ष्यियला सा व्यस्च्यत ॥ २४ ॥ दुर्वीरमारसन्तापः कुमारोऽपि ततो दिनात । 'मध्याक्रार्ककरोत्तप्तः करीव न सुखं स्थितः॥ २५॥ कौशास्त्रीखामिनोऽन्येवदीघेंग प्रहिता नरा:। नष्टमस्यवदक्षेती तत्रान्वेष्ट्रं समाययुः ॥ २६ ॥

<sup>(</sup>१) ड मध्याद्वाकं करेस्त्राः।

राजादेशेनकौशास्त्रां प्रवृत्तेऽन्वेषणे तयी:। स्मगरो भूग्रहे चिक्षा ती जुगोप निधानवत् ॥ २७ ॥ निश्चिती निर्धियासन्ती रधमारोप्य सागर:। कियम्बर्माप प्रस्तानं निनाय ववले ततः ॥ २८ ॥ ती गच्छनी पुरो नारीमुद्याने समपखताम् । चक्रपूर्णरयाक्रुटाममरीमिव नन्दने ॥ २८ ॥ समा किभियती वेसा युवयोरिति सादरम् १ सयोक्ती तो बभाषाते कावावां विस्ति वा कथम् ॥ ३० ॥ श्रयाभाषत सा पुर्व्यामस्यां श्रेष्ठी महाधनः। धनप्रवर इत्यासीडनदस्येव सोदरः ॥ ३१ ॥ श्रेष्ठिश्रेष्ठस्य तस्याह्मष्टानां तनुजवानाम्। उपरिष्टाद्विकश्रीर्घीगुणानामिवाभवम् ॥ ३२ ॥ उद्गीवनासिम्बद्धाने यसमाराधयं बहु। त्रत्यसम्बरप्रास्यै स्तीणां नाऽन्यो मनोरयः ॥ ३३ ॥ तृष्टी भक्त्येष मे यज्ञः वरी वरिमदं ददी। ब्रह्मदत्तश्वकवत्ती तव भर्त्ता भविष्यति ॥ ३४ ॥ सागरबृद्धिलश्रेष्ठिकुकटाजी य एथित। श्रीवसी ससखा तुल्यक्षी जीय: स तु त्वया ॥ ३५ ॥ मदायतनवर्त्तिन्याः प्रथमस्ते भविष्यति । मेलको ब्रह्मदत्तेन तज्जाने सोऽसि सुम्दर ॥ ३६ ॥ एश्लोक्ति तथां विरद्वदक्षमार्तां चिरादिह । बिध्यापय पय:पूरेगीव सङ्गेन सम्प्रति ॥ ३० ॥

तथिति प्रतिपद्मास्या धनुरागमिवासप्तम् । सोऽधितष्ठी रद्यं तां च गन्तव्यं क्वेति पृष्टवान ॥ ३८ ॥ मेल्चे मगधपुरे मिल्पित्वची धनावहः। श्रस्ति श्रेष्ठगावयोर्बह्वीं प्रतिपत्तिं स दास्यति ॥ ३८ ॥ तदितस्तव गमाव्यमिति रव्ववतीगिरा। ब्रह्मसर्मेन्द्रिप्रवेण स्तेनाखाननोदयत्॥ ४०॥ कीशास्त्रीदेशम्बद्धाः चर्षन ब्रह्मनन्दनः । क्रीडाखानं यसखेव प्राप भीमां सहाटवीम् ॥ ४१ ॥ सकाएकः काएकश्र तत चौरचमूपती। ब्रह्मदत्तं रूर्धतुः खानाविव महाकिरिम ॥ ४२ ॥ ससैन्धी युगपत् कालरात्रिपुत्राविवीत्कटी। गरैनेभी मण्डपवच्छादयामासत्य ती ॥ ४३ ॥ पात्तधन्वा क्रमारोऽपि गर्जवीरवरूथिनीम्। निषिषेधेषुभिर्धारासारैदेवसिवास्वदः॥ ४४ ॥ क्रुमारे वर्षति शरान् ससैन्धी ती प्रणेशतु:। इन्त प्रहारिणि हरी हरिणानां क्रत: स्थित: ॥ ४५ ॥ कुमारं मन्द्रिस्रेवमूचे ज्ञान्तोऽसि सङ्गरात्। मुद्धन्तं खिपिष्टि खामिंस्तदिष्टैव रघे खित: ॥ ४६ ॥ स्यन्दने ब्रह्मदत्तोऽपि रवदत्या समन्दित:। सुष्याप गिरिनितम्बे करिग्छेव करी युवा ॥ ४० ॥ विभातायां विभावयां प्राप्येकामय निकासमा तस्यः यान्तासुरष्ट्राच कुमारच व्यव्ध्यत ॥ ४८ ॥

विवृष्ठस्य स नापश्यस्यन्दने मन्दिनन्दनम्। पयसे किंगत: स्वादित्यसक्तद्वराजहार तम् ॥ ४८ ॥ सोऽलब्धप्रतिवाग दृष्टा रथायं रक्षपिक्तम्। विलयन हा हतोऽस्मीति मुर्च्छितो न्यपतद्रथे॥ ५०॥ उत्यितो लब्बसंन्नः सन् हाहा वरधनी सखे। कासीति लोकवत् ऋन्दन् रत्नवत्येत्यबीधि सः॥ ५१॥ विपन्नो चायते नैव स तावहवतः सखा। तस्य वाचाप्यमाङ्गस्यं नाथ कर्त्तुं न युज्यते ॥ ५२ ॥ लकार्याय गतः कापि स भविष्यत्यसंशयम । यान्ति नायमपृष्टापि नायकार्याय मन्त्रिण: ॥ ५३ ॥ स तवोपरि भक्त्यैव रिचतो नूनमेश्यति। खामिभिताप्रभावो हि सत्यानां कवचायते ॥ ५४ ॥ स्थाने प्राप्ताः करिष्यामो नरैस्तस्य गविषणम्। युज्यते नेष्ठ तु स्थातुसन्तकोपवने वने ॥ ५५ ॥ तदाचा सोऽनुदद्रव्यान् प्रपेदे सगधितते:। सीमग्रामं दविष्ठं हि वाजिनां महतां च किम्॥ ५६॥ यामेशेन सदःखेन दृष्टा निन्धे खवेश्म सः। पन्नाता प्रिप पूज्यको महाको मूर्त्तिदर्भनात् ॥ ५० ॥ 📑 शीकाकान्त इवासीति पृष्टी ग्रामाधिपेन सः। इत्यूचे मत्त्रका चौरेर्युध्यमानो गतः क्वचित् ॥ ५८॥ तस्य प्रहत्तिमानेश्वे सौताया दव मारुति:। द्रत्युक्ता ग्रामणी: सर्वा तां जगाहे महाटवीम् ॥ ५८ ॥

ष्रयेत्य ग्रामणीक्षे दष्ट: कोऽपि वने निष्ठ । प्रशारपतितः किन्तु प्राप्त 'एष शरी मया ॥ ६० ॥ इतो वरधनुर्नृनिमिति चिन्तयतस्ततः। ं ब्राग्नस्तोः योक इव तमोभूरभवविधि॥ ६१ ॥ यामे त्रीये यामिन्यास्तव चौरा: समापतन्। ते तु भम्ना: कुमारेख मारेखेव प्रवासिन: ॥ ६२ ॥ ततीऽनुयाती पामखा ययी राजग्रहं क्रमात्। स चामुचद्रव्यवतीं तह्वहिस्तापसायमे ॥ ६३ ॥ विश्वन पुरं स ऐचिष्ट इर्म्यवातायनिखते। साचादिव रतिप्रीती कामिन्धी नवयीवने ॥ ६४ ॥ ताभ्यां सोऽभिदधे प्रेमभाजं त्यक्का जनं ननु । यत्तदा गतवान् युत्तं तत् किंते प्रत्यभाषत ॥ ६५ ॥ व्याजहार कुमारोऽपि प्रेमभाग् बत की जन:। स कदा च मया त्यक्तः कोऽइं के वा युवामिति ॥ ६६ ॥ प्रसोदागच्छ विश्वास्य नाधित्यालापनिष्ठयो:। प्राविश्वत्वादसोऽपि मनसीय तयोगृही॥ ६०॥ तिष्ठमाने कतस्त्रानायनाय ब्रह्मसूनवे। कथयामासतुस्ते स्वां कथामवित्रवामिति ॥ ६८ ॥ पस्ति विद्याधरावासः कसधीतशिलामयः। मेदिन्यास्तिसक इव वैताच्यो नाम पर्वत:॥ ६८॥

<sup>(</sup>१) उट एकः।

यमुख दिवाणश्रेखां नगरे शिवमन्दिरे। राजास्ति व्यलनशिखोः लकायामिय गुह्यकः ॥ ७० ॥ विद्याधरपतेस्तस्य द्यतिद्योतितदिग्म्खा। प्रिया विद्युक्ति खित्यस्ति विद्युदक्षीमुची यथा ॥ ७१ ॥ तयोः प्राचित्रये नाव्योत्मत्ताभिधसतान्त्री । नामा खर्डा विशाखा च पुत्रगवावां बभूविव ॥ ७२ ॥ तातः सीधेऽन्यदा संख्यानिशिखेन सञ्चालपन्। गच्छतोऽष्टापदगिरिं गीर्वाणान् खे निरैचत ॥ ७३॥ ततः स तीर्घयादार्धं चलितोऽचालयस् नौ । सुद्धदं चान्निशिखं तं धर्मेणिष्टं हि योजयेत् ॥ ७४ ॥ प्राप्ता श्रष्टापदं तनापश्चाम मणिनिर्मिता:। प्रतिमास्तीर्थनायानां मानवर्णसमन्बिताः ॥ ७५ ॥ स्नानं विलेपनं पूजां विरचय यथाविधि। तास्त्रि: प्रदक्षिणीक्षत्यावन्दामिह समाहिता: ॥ ७६ ॥ प्रासादावि: स्तैर्दृष्टी रक्ताशीकतरोरधः। चारणयमणी मूर्त्तिमन्ताविव तप:ममी ॥ ७७ ॥ तौ प्रथम्योपविष्याग्रे शुश्रम श्रद्धया वयम्। भन्नानतिमिरच्छेदकीसुदी धर्मदेशनाम् ॥ ७८ ॥ पप्रकारिनप्राखः कः स्वालन्ययोरनयोः पतिः। तावृचतुर्योद्धानयोभीतरं मारयिष्यति ॥ ७८ ॥ हिमेनेव पशी स्नानी जातस्तातस्तया गिरा। भावामपीत्यवीचाव वाचा वैराग्यगर्भया ॥ ८०॥

संसारासारतासारा देशनादीव शुञ्जवे। तिद्ववादिनवादेन किं तात परिभूयसे ॥ ८१ ॥ चनम्माकमध्येवं विधैविषयजेः संदैः। प्रवृत्ते तत्रभृत्यावां वातं निजसन्तीदरम् ॥ ८२ ॥ भाम्यनपश्चमा भाताऽन्यदा पुष्पवतीमसी। मातुलस्य लदीयस्य पुष्पचूलस्य कर्यकाम्॥ ८३॥ रूपेणाद्गुतलावखपुखेन ऋतमानसः। तां जहार स दुर्वेदिः बुद्धिः कर्मानुसारिकी ॥ ८४ ॥ सोऽसिष्टिशुर्दृशं तस्या विद्यां साधयितुं ययौ । खयं संविद्रते सम्यग् भवन्तस्त ततः परम् ॥ ८५ ॥ तदा च पुष्पवत्याख्यदावयोभ्योष्ट्रसङ्घयम । शोकं धर्माचरै: शोकापनीद इव चानुदत् ॥ ८६ ॥ भन्यच पुष्पवत्यूचेऽभ्यगम्योऽयमिहागतः। ब्रह्मदत्तीऽसु वां भक्ती नान्यथा हि सुनिर्धिर: ॥ ८० ॥ स्तीकृतं च यदावाभ्यां तया च रभसावशात्। पताकाचानि धवना त्यक्वावां लंगतस्ततः ॥ ५८ ॥ यदास्महाग्यवेगुखात्रागतोऽसि न चेचित:। भान्ता सर्वेत्र निर्विषे पावामिष्ट तदागते ॥ ८८ ॥ प्रकारीस समायातः पुरा पुष्पवतीगिरा । हतोऽसि वरयावां तहतिरेकस्वमावयो: ॥ ८० ॥ गान्धर्वेण विवाहेन स उपायंस्त ते चिप । भोगी हि भाजनं स्त्रीणां सरितामिव सागरः ॥ ८१ ॥

रममाणः समं ताभ्यां गङ्गोमाभ्यामिवेष्वरः। तवातिवाइयामास तां नियां ब्रह्मनन्दनः ॥ ८२ ॥ यावको राज्यलाभः स्थात्पचवत्थाः समीपतः। तावद्यवाभ्यां स्थातव्यमित्यक्षा व्यस्जव ते॥ ८३ ॥ तथैत्याद्दतवत्यौ ते सलोकस्तव मन्दिरम्। गन्धर्वनगरमिव ततः सर्वे तिरोटधे ॥ ८४ ॥ भवायमे रत्नवतीमन्वेष्टं ब्रह्मसूरगात्। भपश्यंस्तत्र पप्रच्छ नरमेकं शुभाकतिम् ॥ ८५ ॥ दिव्यास्वरधरा नारी रत्नाभरणभूषिता। कापि दृष्टा महाभाग लयातीतदिनेऽद्य वा ॥ ८६ ॥ स जरे नाथ नाथेति रुटती छोमयेचिता । प्रत्यभिद्राय नपनीति तत्पित्वयाय चार्ष्पिता ॥ ८० ॥ तहरोऽसीति तेनीक्तस्तयित ब्रह्मस्वदन्। निन्धे तेन प्रष्टुष्टेन तत्पित्वव्यनिकेतनम् ॥ ८८ ॥ रत्नवला पिल्ल्योऽपि ब्रह्मदत्तं व्यवाह्यत । ऋह्या सहत्वा धनिनां सर्वसीषत्वरं यतः ॥ ८८ ॥ तया विषयसीस्थानि समं सोऽनुभवत्तथा। स्तकार्थं वरधनोरपरेद्यु: प्रचक्रमे ॥ ४०० ॥ साकादिव परे तेषु भृष्णानेषु दिजनासु । विप्रवेषो वरधनुस्तवागत्यः व्रवीदिति ॥ १ ॥ मम चैक्रोजनं दख साचाहरधनी हिं तत्। इति युतिसुधैवास्य युता वाग् ब्रह्मसूनुमा ॥ २ ॥

स तं दृष्टा परिष्यकारेकीक्वित्रवासना । स्वयंत्रिव इषोस्नेनिनायान्तर्गृहं ततः ॥ ३ ॥ जरे पृष्टः कुमारेण खद्यतं मीऽकययत्तदा । सप्ते त्विय निरुद्धोऽहं चौरै: दोईभटेंपेया ॥ ४ ॥ हचान्तरस्थितेनैकदस्यनेकेन प्रतिगा। हतोऽइं प्रतितः प्रख्यां तिरोऽधां च लतान्तरे ॥ ५ ॥ गतेषु तेषु चौरेषु मध्येवृत्तं तिरीभवन्। चातिरन्तर्जलमिव क्रमेण याममाप्रुवम् ॥ ६॥ भवत्रवृत्तिं यामेशाहित्रायाहमिहागमम्। दिद्याऽष्यं भवन्तं च कलापीव पयोम्चम् ॥ ७॥ भवीचे ब्रह्मदत्तमसाभिः खाखते नन्। विना पुरुषकारेण क्लीबैरिव कियचिरम्॥ ८ ॥ चनान्तरे च समाप्तमासाज्यमकरध्वजः। मधुवयादको यूनां प्रादुरासीयाधूतावः ॥ ८ ॥ तदा च राक्ती मत्तेभः स्तन्धं भङ्क्षाऽपशृङ्खः। निर्ययौ वासिताभेषमर्त्यो सत्योरिवानुजः॥ १०॥ ततो नितम्बभारात्तीं काश्चित् कन्यां खबलद्गतिम्। करी करेण जयाहाकच्य प्रकरिणीमिव ॥ ११ ॥ तस्यां च गरणार्थिन्यां क्रन्दन्यां दीनचत्तुषि। जन्ने हाहारवो विश्वदु:खबीजाचरोपम: ॥ १२ ॥ रे मातङ्कासि मातङ्कः स्त्रियं रहन्नव लक्तसे। दत्वतः स कुमारेण तां विमुख तमस्यगात् ॥ १३ ॥

उत्प्रत्य दन्तसोपाने पादं विन्यस्य हेसया। षाररोष्ट्र कुमारस्तमशित्रयदयासनम्॥ १४॥ वाक्पादाक्शयोगेन सं योगेनेव योगविव। वशीचकार तं नागं कुमारस्तरसा ततः ॥ १५ ॥ साधुसाध्वित्युचमानी जनैर्जयजयिति च। कुमार: करिणं स्तमो नीलाबभाइणामिव ॥ १६ ॥ सतो नरेन्द्रस्तवागात्तं च दृष्टा विसिष्मिये। पाक्तिविक्रमयास्य कस्य चित्रीयते नवा ॥ १७॥ कोऽयं कुतो वा च्छत्रात्मा किं सूर्यी वासवोऽयवा। राज्ञेत्युत्ते रव्ववत्याः पितृव्यस्तमचीकवत्॥ १८॥ ततो विशाम्पतिः कन्याः पुर्खमानीक्षतोत्सवः। दस्: चपाकरायेव ब्रह्मदत्ताय दत्तवान् ॥ १८ ॥ परिखोय स तास्तव सुखं तिष्ठवयाऽन्यदा। जरत्यैत्यैकयेत्र्वे भ्रमयित्वांश्वकाञ्चलम् ॥ २०॥ दृष्ट वैश्ववणीऽस्वाकाः श्रिया वैश्ववणीऽपरः । तस्य च श्रीमतिर्नाम सुता श्रीरिव वारिधे: ॥ २१ ॥ मोचिता भवता व्यालाद्राहोरिन्द्रकलेव या। सा 'लामेव पतीयन्ती तत:प्रभृति ताम्यति ॥ २२ ॥ यथा गजात्वया वाता तथा वायख तां सारात्। ग्रहाण पाणि लं तस्वा यथा हृदयमग्रही: ॥ २३ ॥

<sup>। ।</sup> च उत्यामेगामिक्यमो।

उपयेमे क्रमारस्तां विविधोद्वाइमङ्गले:। सुब्हिमन्त्रिण: कन्यां नन्दां वरधनु: पुन: ॥ २४ ॥ पप्रयाते प्रथिव्यां ती तिष्ठन्ती तत मिताः। साभियोगी प्रतस्थाते ततो वाराणभी प्रति॥ २५॥ ञ्चलायान्तं ब्रह्मदत्तं ब्रह्माण्मिव गौरवात । प्रभ्येत्य संमुखं वाराणसीशः खग्टई (नयत् ॥ २६ ॥ कटकः कटकवर्ती नाम पुत्री निजां ददी। चतुरङ्गचम् चास्मे मूर्त्तामिव जयिययम् ॥ २०॥ कणिरदत्तश्रम्पेशी धनुर्मन्ती तथाऽपरे। भगदत्तादयोऽप्येयुर्नृपाः श्रुत्वा तदागमम् ॥ २८ ॥ कता वरधनं सेनान्यं सुवेणमिवार्षभि:। दी घें दी घेप घे नेतं प्रतस्थे ब्रह्मनन्दनः ॥ २८ ॥ दीर्घस्य दूतः कटकराजमेखेवमू चिवान् । दीर्चेण सममाबास्यमैती त्यत्तुं न युज्यते॥ ३०॥ ततः कटक द्रस्यू वे ब्रह्मणा सहिताः पुरा। · सोदर्था दव 'पञ्चाप्यभवाम सुद्वदो वयम् ॥ ३१ ॥ खर्जुषोबद्धणः पुत्रे राज्ये च वातुमर्पिते। दीर्घेण धिष्कृतं नाऽत्ति ग्राकिन्यपि समर्पितम् ॥ ३२ ॥ ब्रह्मणः पुत्रभाग्छे यहीर्घोऽदीर्घमचिन्तयत्। भावचारातिपापं तच्छपचीऽपि किमाचरेत्॥ ३३॥

<sup>(</sup>१) या ग च पञ्चापि सञ्चाताः।

तक्षक गंस दीर्घाय ब्रह्मदत्तोऽभ्युपेत्यसी। युद्धास्त्र यदि वा नम्बेत्यक्षा दूतं व्यसर्जयत् ॥ ३४ ॥ तत: प्रयाणैरिक्डबै: काम्पीखं ब्रह्मसूर्ययी। सदीर्घमप्यरीत्नीत्तवभः सार्कमिवाम्बदः॥ ३५॥ दोर्घ: सर्वाभिसारेण रणसारेण पत्तनात्। दण्डाकान्ती निरसरिंदलादिव महोरग:॥ ३६॥ चुनन्यपि तदात्यन्तवैराग्यादाददे व्रतम्। पार्खे पूर्णाप्रवर्त्तिन्याः क्रमानिर्वृतिमाप च ॥ ३७ ॥ पुरोगा दीर्घराजस्य पुरोगैर्ब्रह्मजन्मनः। नदीयादांस्यक्षपारयादोभिरिव जन्निरे ॥ ३८ ॥ दीर्घोऽप्यमषीदुवामिदंष्ट्रिकाविकटाननः। वराइ इव धावित्वा इन्तं प्रवहते परान् ॥ ३८ ॥ ब्रह्मदत्तस्य पादातरथसाचादिकं बन्म। पर्यास्वत नदीपूरेणेव दीर्घेण विगना ॥ ४०॥ ब्रह्मदत्तरः क्रीधार्णाची युग्धे स्वयम् । गर्जता दीर्घराजेन गर्जन् दन्तीव दन्तिना ॥ ४१ ॥ उभाविप बलिष्ठी तावस्त्राख्यस्त्रेनिरासतुः। कक्कोलेरिव कक्कोलान् युगाम्तोद्भ्यान्तवारिधी ॥ ४२ ॥ जालाऽय सेवक दवावसरं प्रसरदृद्यति। जुढीने ब्र**ह्मदर्भस्य चन्नं** दिक्**षक जित्वरम् ॥ ४३**॥ ततो जहार दीर्घस्य तेनाग्र ब्रह्मस्रस्त् ! विमर्दी विद्युत: को वा गोधानिधनसाधने ॥ ४४ ॥

जयतादेव चक्रीति भाविषी मागधा दव। ब्रह्मदसोपरि सरा: प्रष्यवृष्टिं वितंनिरे ॥ ४५ ॥ पीरै: पितेव मातेव देवतेव स वीचित:। पुरं विवेश काम्पील्यं सुत्रामेवामरावतीम् ॥ ४६ ॥ विभिन्नखामिनोद्गृतसीमनिर्मूलनादसी। षट्खाडां साधियतोवीं मेकखाडां विनिर्भमे ॥ ४०॥ संवलारैहोटग्राभक्षेत्रोपेत्व सर्वतः। तस्याभिषेको विदर्धे भरतस्येव राजभि: ॥ ४८ ॥ चतुःषष्टिसङ्खान्तःपुरस्तीपरिवारितः । स राज्यसीख्यं बुभ्जे प्राक्तपोभूक्डः फलम् ॥ ४८ ॥ अन्येय्नांव्यसङ्गीते तस्य दास्या समर्पित:। स्ववेधूगुम्फितदव विचित्रः पुष्पगेन्दुकः॥ ५०॥ ब्रह्मदत्तस्तु तं दृष्टा दृष्टपूर्वी मयेद्रयः। कुत्रापीति व्यधादन्तरुहापोत्तं सुहुर्भृहः॥ ५१॥ प्राकपश्चनमस्मरणोत्पत्तेस्तत्कासमेव च। 'सीधमें दृष्टवानेतदित्यश्वासीकाहीपति: ॥ ५२ ॥ स सित्तयन्द्रनाभोभिः खस्यीभूयेत्यचिन्तयत्। कद्यं मेलिप्यति स मे पूर्वजन्मसहोदरः ॥ ५३॥ तं जातुकामः स्रोकार्डसमस्यामेवमार्धयत्। पाख दासी सगी इंसी मातङ्गावमरी तथा ॥ ५८ ॥

<sup>(</sup>१) क ख च ड मूर्कित्वा ज्ञातवानेतं शौभर्ने हटवानिति ।

भर्वश्चोकसमस्यां मे य इसां प्रविष्वति। राज्याई तस्य दास्यामीत्यसावघोषयत्परे ॥ ५५ ॥ ञ्चोकाई तत्तु सर्वोपि कग्छस्यं निजनामवत्। पठवकार्घीत्पश्राहें न चापूरिष्ट कसन ॥ ५६॥ तदा च प्रिमताला चिवजीवी महेभ्यमु:। जातिस्राते: प्रव्रजितो विहरवेकदा ययौ ॥ ५० ॥ <sup>१</sup>तत्र किसंशिदुद्याने प्रासुकस्थिण्डिनस्थित: । स्रोकार्षं तत्त् पठतः सोऽस्रीषीदारघटिकात्॥ ५८॥ एषा नौ षष्टिका जातिरन्धोऽन्धाभ्यां वियुक्तयोः। स्रोकापरार्षमेवं स सम्पूर्य तमपाठयत्॥ ५८॥ स्रोकापराई तद्राज्ञः पुरस्तादारघष्टिकः। पपाठ कः कविरिति तत्पृष्टस्तं सुनि जगी ॥ ६०॥ स पारितोषिकं तस्मै वितीर्योक्तग्रया ययी। तत्रीद्याने मुनिं द्रष्टुं धर्मद्रुममिवोद्गतम् ॥ ६१ ॥ वन्दिला तं मुनिं तत बाष्यपूर्णविकोचनः। निषसादान्तिके राजा सस्तेष्ठः पूर्वजन्मवत् ॥ ६२ ॥ त्राभीर्वादं सुनिर्देखा क्षपारसमहोद्धः। भनुयहार्थं भूपस्य प्रारंभे धर्मदेशनाम ॥ ६३ ॥ राजवसारे संसारे सारस्केष्ट किञ्चन । सारोऽस्ति धर्मा एवैक: सरोजमिव कईमे ॥ ६४ ॥

<sup>(</sup>२) च छ तश्चिन्।

शरीरं यीवमं सच्छी: स्वाम्यं मित्राचि वान्धव: । सर्वमप्यनिनीषृतपताकाञ्चनचञ्चनम् ॥ ६५ ॥ बहिरङ्गान् दिषोऽजेषीर्व्यया साधियतुं महीन्। चनरङ्गान् जय तथा मीचसाधनहेतवे॥ ६६॥ ग्टहाण यतिधमें तत्पृथकृत्य त्यजापरम्। राजहंसी हि रहाति विभज्य चीरमश्रस: ॥ ६० ॥ ब्रह्मदत्तस्ततोऽवादीद दिच्या दृष्टोऽसि बान्धव । दयं तवैव राज्ययोर्भुङ्क्त भोगान् ययारुचि ॥ ६८ ॥ तपसी डि फलं भोगाः सन्ति ते किं तपस्यसि। उपमित को नाम खत: सिंह प्रयोजने ॥ ६८ ॥ मुनिक्चे ममाप्यासन् धनदस्येव सम्पदः। मया तास्तुणवत्त्वक्षा भवभ्रमणभीकृणा ॥ ७० ॥ सीधर्मात्चीणपुर्खोऽसिवागतोऽसि महीतसे। दतोऽपि चीणपुष्यः सन् राजना गा भ्रधोगतिम् ॥ ७१ ॥ षार्यो देशे कुले श्रेष्ठे मानुष्यं प्राप्य मोश्वदम । साधयस्यमुना भीगान् सुधया पायुशी चवत् ॥ ७२ ॥ स्वर्गाम्प्रत्वा चीणपुर्खी भान्तावावां कुयोनिषु । यथा तथा सारन् राजन् किं बाल इव मुच्चसि ॥ ७३ ॥ तेनैवं बोध्यमानोऽपि नाबुद्द वसुधाधवः। क्तत: क्रतनिदानानां बोधिबीजसमागम: ॥ ७४ ॥ तमबोध्यतमं बुद्धा जगाम सुनिरन्यतः । कालादिष्टाहिना दष्टे कियत्तिष्ठन्ति मान्त्रिका:॥ ७५ ॥

घातिक भैज्यायाच्य केवल्जानस्त्रमम्। भवीपचाहिकमीणि हता प्राप परं पदम् ॥ ७६ ॥ ब्रह्मदत्तोऽपि संसारसखान्भवलालमः। सप्तातिवाहयामास शतानि शरदां क्रमात्॥ ७० ॥ कदाचित्राकपरिचिती दिजः कि सिज्जगाद तम्। चक्रवर्त्तिन् खयं भङ्के यत्तन्त्री देहि भोजनम् ॥ ७८ ॥ ब्रह्मदत्तीऽध्यवे।चत्तं मददं द्विज दुर्जरम्। चिरेण जीर्थ्यमाणं तु महोसादाय जायते॥ ७८ ॥ कदयीऽस्वदानेऽपि धिक्कामिति वदन दिजः। चभोजि सकुट्म्बोऽपि भूभुजा भोजनं निजम्॥ ८०॥ निश्यामय विप्रस्य बीजादिव तदोदनात्। शतशाख: सारोबादतक: प्रादुरभूइशम् ॥ ८१ ॥ यज्ञातजननीजामिस्रवाव्यतिकरं मियः। पश्चवसहप्रचोऽपि विप्रः प्रवहते रते ॥ ८२ ॥ ततो विरामे यामिन्या हिजो ग्टइजनस सः। क्रिया दर्शयितुं खास्यमन्योऽन्यमपि नामकत्॥ ५३॥ क्रारेणानेन राष्ट्राऽस्मि सक्तट्रस्वो विडस्वितः। चिन्तयक्तित्यमर्षेण नगराक्रिरगाहिज: ॥ ८८ ॥ द्रादखत्यपताणि काण्यन् शर्कराकणै:। तेन कश्चिरजापाली दह्यी भ्रमता बहि: ॥ ८५ ॥ मदेरपाधनायालमसाविति विस्था सः। तं मुख्येनेव सलारेणादायैवसवीचत ॥ ८६ ॥

राजमार्गे गजारूढो यः खेतच्छत्रचामरः। याति क्षये हमी तस्य लया प्रचिष्य गोलिके॥ ८० ॥ विप्रवाचमजापाल: प्रतिपेदे तथैव ताम्। पश्चत्पश्चपाना हिन विभ्रय विधायिन: ॥ ८८ ॥ सोऽय कुडान्तरे स्थिला समं प्रचिष्य गोलिके। 'बास्फोटयट दृशी राज्ञी नाज्ञा लङ्क्या विधे: खलु ॥ ८८॥ सोऽङ्गरचैरजापाल: प्राप्त'ग्छीनैरिव हिक:। इन्यमानस्तमेवास्यद्विप्रं विप्रियकारकम् ॥ ८०॥ तक्कृत्वा पार्थिवोऽवोचिदिग् धिग् जातिर्दिजनानाम्। यवैते भुञ्जते पापास्तव भञ्जन्ति भाजनम् ॥ ८१ ॥ यः स्त्रामीयति दातारं दत्तं तस्मै वरं भुने। न जात दातुम्चितं कतन्नानां दिजनानाम ॥ ८२ ॥ वश्वकानां त्रशंसानां खापदानां पलादिनाम । सृष्टिं दिजानां योऽकार्षीविषाह्य: प्रथमं हि स: ॥ ८३ ॥ दति जल्पन्ननल्पक्तुत् पृथ्वीपतिरधातयत्। सपुचवस्यसित्रं तं विष्रं सशकसृष्टिवत्॥ ८४॥ दशोरन्धीकतस्तेन दृदयेऽन्धीकतः क्ष्या। विप्रान् सीऽचातयत् सर्वान् पुरोध:प्रस्तीनपि ॥ ८५ ॥

<sup>(</sup>१) खचळ अस्फोटयत्।

<sup>(</sup>२) खचड माम्राः।

सोऽमात्यमादिदेशैवं नेवैरेषां डिजयानाम्। विशालं स्थालमापूर्य निधि पुरतो सस ॥ ८६ ॥ रोट्टमध्यवसायं तं राज्ञो विज्ञाय मन्त्रापि। श्लेषातकफर्नै: स्थानं प्रियाला पुरी न्यधात्॥ ८०॥ मुमुदे ब्रह्मदत्तोऽपि पाणिना संस्प्रायाहु:। विप्राणां लोचनै: स्थालं साधु पूर्णीमिति ब्रवन् ॥ ८८ ॥ स्पर्भ स्तीरत्नरूपायाः पुष्पवत्यास्त्रया नहि। यथाऽऽसीद्वन्नाद्य ततुस्थानसभैने रति: ॥ ८८ ॥ न कदाचन स स्थालमपमारयदयतः। दभीदी मदिरापाचिमव दर्गतिकारणम् ॥ ५०० ॥ विप्रनिविधियाऽसङ्गात् श्लेषातकपालानि सः । फलाभिमुखपापद्रोः मज्जयनिव दोइदम ॥ १ ॥ तस्यानिवर्त्तको रोद्राध्यवसायोऽत्यवर्षत । चगुभं वा ग्रुभं वाऽपि सर्वं हि महतां महत्॥ २॥ तस्यैवं वसुधेग्रस्य रौद्रध्यानानुबन्धिनः । पापपद्भवराष्ट्रस्य ययुर्वेषाणि षोडग् । ३ ॥ यातिषु षोडग्रयतेषु समागतेषु सप्तस्ती चितिपतिः परिपृरितायः । हिंसाऽनुबन्धिपरिणामफलानुरूपां तां सप्तमीं नरकलोक भवं जगाम ॥ ५०४ ॥ २० ॥

### पुनरपि हिंसका बिन्द्ति।

# कुणिर्वरं वरं पङ्गरशरीरी वरं प्रमान्। अपि सम्पूर्णसर्वाङ्गो न तु हिंसापरायणः॥ २८॥

कुणिर्विकलपाणिः वरिमित मनागिष्टे मन्तमव्ययं पङ्गः पादवि-कलः कुलितं ग्ररीरमग्ररीरं नवः कुलार्थलात् तिह्यते यस्य सी-ऽग्ररीरी कुष्ठी विकलाङ्गः कुणिपङ्गुकुष्ठिनस्ते हि विकलाङ्गलादेव हिंसामकुर्वन्तो मनाक् श्रेष्ठाः सम्पूर्णसर्वाङ्गीऽपि कतपरिकरबन्धं हिंसापरायणः पुमान्नतु श्रेष्ठः । ननु रौद्रध्यानपरायणस्य या हिंसा सा नरकहतुलान्निन्धाऽस्तु या तु ग्रान्तिकनिमित्तं प्रायश्वित्तभूता हिंसा या वा कुलक्रमायाता मत्स्यवन्धानामिव सा रौद्रध्यान-रहितलान्न दोषायेत्याह ॥ २८॥

# हिंसा विव्राय जायेत विव्रशान्ये क्रताऽपि हि । कुलाचारिधयाऽप्येषा क्रता कुलविनाशनी ॥ २८ ॥

रौद्रध्यानमन्तरेणाष्यविदेकाक्षोभादा या प्रान्तिनिमित्तं कुल-क्रमादा हिंसा सा न केवलं पापहेतु: प्रत्युत विष्नप्रान्ति-निमित्तं कियमाणा समरादित्यकथोक्तस्य यशोधरजीवस्य सुरैन्द्रदत्तस्येव पिष्टमयकुकुटवधरूपा विष्नाय जायेत कल्पेत प्रस्नात्कुलाचारोऽयमिति बुद्धााऽपि क्रता हिंसा कुलमेव विनाय यति॥ २८॥

## इदानीं कुलक्रमायातामिष श्विंसां परिश्वरन् पुमान् प्रशस्य एवित्या ह ।

श्विव वंशक्रमायातां यस्तु हिंसां परित्यजीत्। स श्रेष्ठः सुलस द्रव कालसीकरिकात्मजः॥ ३०॥

वंगः कुलं कुलक्रमायातामपि हिंसां यः 'परिहरेत् स श्रेष्ठः प्रशस्य तमः सुलस इव तस्य विशेषणं कालसीकरिकात्मजः कालसीक-रिको नाम सीनिकस्तस्थात्मजः पुत्रः।

#### यदाह----

'श्रवि इच्छन्ति य सरणं न य परपीडं कुणन्ति सणसा वि। ज सुविइ यसगइपहा सीयरियसुत्री जहा सुलसी॥ सुलसक्ष्यानकं सम्प्रदायगम्यम्।

### सचायं —

महित मगधेष्वस्ति पुरं राजग्रहाभिधम्।
तत्र त्रीवीरपादाअग्रङ्गोऽभूक्केणिको नृपः॥१॥
तस्य प्रियतमे नन्दाचिक्षणे शीलभूषणे।
प्रभूतां देवकीरोहिन्द्याविवानकदुन्दुभैः॥२॥
नन्दायां नन्दनी विश्वकुमुदानन्दचन्द्रमाः।
नाम्बाऽभयकुमारोऽभूदुभयान्वयभूषणः॥३॥

<sup>(</sup>१) वापरित्यजेत्।

<sup>(</sup>२) अर्थि इ.च्छन्ति च सर्णंन च धरपीडां कुर्वन्ति सनसायि । से सुविदितसागितिषद्याः सीकारिक सुती सधा सुलसः॥ १॥

राजा तस्य परिज्ञाय प्रक्षष्टं बुद्धिकीशलम्। ददी सर्वाधिकारित्वं गुणा हि गरिमाखदम् ॥ ४ ॥ चन्यदा श्रीमहावीरो विहरन् परमेश्वर:। जगत्पुच्यः पुरे तस्मित्रागत्य समवासरत्॥ ५॥ श्रुला स्वामिनमायातं जङ्गमं कल्पपादपम्। क्षतार्थमानी तत्रागास्महित: श्रेणिको तृप: ॥ ६ ॥ यथास्थानं निषसेषु देवादिषु जगहरू:। प्रारेभे दुरितध्वंस देशनीं धन्मदेशनाम ॥ ១॥ तदा कुष्ठगलकाय: किश्वदेख प्रणम्य च। निषसादोपतीर्थेशसलर्क इव कुटिसे ॥ ८॥ ततो भगवतः पादौ निजप्रयस्ति सः। नि:शङ्क्ष्यन्दनेनेव चर्चयामास भूयसा॥ ८॥ तदीच्य येणिकः ऋदो दध्यी वध्योऽयमुखितः। पापीयान् यञ्जगद्वर्त्तर्थेवमाशातनापर: ॥ १०॥ श्रवान्तरे जिनेन्द्रेण सुते प्रीवाच कुष्ठिक:। मियस्वेत्यय जीवेति येणिकेन चुर्त सित ॥ ११ ॥ च्रतिऽभयकुम।रेण जीव वा त्वं स्त्रियस्व वा । कालसीकरिकेणापि चुर्तमा जीव मा रुथा:॥ १२॥ जिनं प्रति स्त्रियस्त्रेति वचसा क्षितो नृप:। इतः खानादुच्छितोऽसी ग्राह्म दत्यादिगद्गटान्॥ १३॥

<sup>(</sup>१) कग छ प्रसादेशकीं।

देशनानी महावीरं नला कुछी समुखित:। रुरुधे श्रेणिकभटै: किरातैरिव शूकर: ॥ १४ ॥ स तेषां पश्यतामेव दिव्यक्षपधरः चणात्। उत्पपाताम्बरे कुर्वत्रक्कविम्बविडम्बनाम्॥ १५॥ पत्तिभिः कथिते राज्ञाक एष इति विस्मयात्। विज्ञप्तो भगवानसी देवीऽसावित्यचीकथत्॥ १६॥ पुन'र्विज्ञपयामास सर्वज्ञमिति भूपति:। देव: कथमभूदेष क्षष्ठी वा केन हेतुना॥ १०॥ षयोचे भगवानेवसस्ति वसेषु विद्यता। कीशास्वी नाम पूरतस्थां प्रतानीकोऽभवस्यः॥ १८॥ तस्यां नगर्थामेकोऽभूबामतः सेड्को दिजः। सीमा सदा दरिद्राणां मूर्खाणामविध: पर: ॥ १८ ॥ गर्भिष्याऽभागि सोऽन्येद्यबीच्चाष्या स्तिकमीणे। भहानय पृतं मह्यं सन्धा नह्यन्यया व्यथा ॥ २०॥ सोऽप्युचे तां प्रिये नास्ति मम कुतापि कौशलम्। येन किञ्चिसभे कापि कलायाच्या यदीखरा: ॥ २१ ॥ उवाच मा च तं भट्टं गच्छ सेवस्व पार्थिवम । पृथियां पार्थिवादन्धो न कि सिलाल्पपादपः ॥ २२ ॥ तथिति प्रतिपद्मासी नृषं पुष्पफलादिना । प्रवृत्तः सेवितुं विप्रो रत्नेच्छुरिव सागरम् ॥ २३ ॥

<sup>(</sup>१) ख विद्यापयामास ।

कटाचिट्य कीशास्त्री चम्पेशेनामितेवेलें:। घनर्तुनेव मेघेद्यौरिरध्यत समन्ततः ॥ २४ ॥ सानीकोऽपि भतानीको मध्येकौशास्त्रि तस्तिवान्। प्रतीचमाणः समयमन्तर्जिलमिवोरगः॥ २५॥ चम्पाधिपोऽपि कालेन बहना सन्नसैनिक:। प्रावृषि स्वाययं यातं प्रवृत्तो राजहंसवत् ॥ २६ ॥ तदा पुष्पार्घमुद्याने गतः सेड्क ऐचत । तं चीणसैन्यं प्रत्यूषे निष्पुभोड्मिवोड्पम् ॥ २० ॥ तूर्णमेत्य शतानीकं व्यजिष्मपदसाविदम्। याति चीणवलस्तेरिर्भम्नदंष्ट्र द्वीर्गः ॥ २८ ॥ यद्यदीत्तिष्ठसे तसी तदा याचाः सखेन सः। बलीयानिप खिन्न: सन्नखिन्नेनाभिभूयत् ॥ २८ ॥ तद्दः साध मन्वानी राजा सर्वाभिसारतः। नि:ससार घरासारसारनासीरटाक्ण: ॥ ३० ॥ ततः पश्चादपश्चन्तो नेश्चस्पेशसैनिकाः। प्रचिन्तितर्ताडित्यार्त को वीचितुमपि चमः ॥ ३१ ॥ चम्पाधिपतिरेकाङ्गः कान्दिशीकः पनायितः। तस्य इस्यम्बकोशादि कौशास्वीपतिरग्रहीत् ॥ ३२ ॥ भ्रष्टः प्रविष्टः कीशास्त्रीं शतानीको सहासनाः। उवाच सेंड्कं विष्रं ब्रुष्टि तुभ्यं ददामि किम् ॥ ३३ ॥ विप्रस्तमूचे याचिषे एदा निजक्कट्स्विनीम्। पर्यालो सपदं नान्धो ग्टिंहणां ग्टिंहणीं विना ॥ ३४ ॥ भद्दः प्रहृष्टो भद्दिन्ये तदशेषं श्रांस सः। चैतसा चिल्तयामास सा चैवं दुडिशालिनी ॥ ३५ ॥ यद्यस्ना याच्चिये तृपाद्वामादिकं तदा। करिष्यत्यपरान्दारात्मदाय विभव: खलु ॥ ३६ ॥ दिनं प्रत्येक ग्रालीच'स्त्यायासनभोजनम्। दीनारो दक्षिणायां च याच इत्यन्वशात्पतिम ॥ ३०॥ ययाचे तत्त्रया विष्रो राजाऽदात्तहद्विदम । करक्षोऽव्यिमपि प्राप्य रहहात्याकोचितं पय:॥ ३८॥ प्रत्यहं तत्त्रया लेभे प्राप्य सन्भावनां च स:। पुंसां राजप्रसादो हि वितनोति महार्घताम् ॥ ३८ ॥ राजमान्धोऽयमित्येष नित्यं लोकैन्धेमन्त्रात । यस्य प्रमन्त्रो नृपतिस्तस्य कः स्थान सेवकः ॥ ४० ॥ श्रये भुक्तं चाल्यिला बुभुजेऽनेकशोऽप्यसी। प्रत्यहं दिच्णानोभाडिग्धिग्नोभो दिजनानाम ॥ ४१ ॥ उपाचीयत विप्रोऽसी विविधेई चिणाधनै: । प्रासरत्पृत्वपीचैश्व पादैरिव वटदुम: ॥ ४२ ॥ स तु नित्यमजीणीववमनादूईगैरसै:। भामैरभृद्षितत्वगक्तय दव लाच्या ॥ ४३ ॥ क्षष्ठी क्रमेण सञ्जन्ने शीर्षधाणां ज्ञिपाणिक:। तथैवाभुक्त राजाचे सोऽत्यप्ती इव्यवाडिव ॥ ४४ ॥

<sup>(</sup>१) सगड वालोकः।

एकदा मन्त्रिभिर्भूपो विच्नप्तो देव कुष्ठासी। सञ्चरिणाः कुष्ठरोगो नास्य योग्यमिहाप्रनम् ॥ ४५ ॥ सन्यस्य नीक्जः पुतास्तिभ्यः कोऽप्यत्र भोज्यताम् । 'च्यङ्गितप्रतिमायां हि खाप्यते प्रतिमान्तरम् ॥ ४६ ॥ एवमस्विति राज्ञोक्तेऽमात्यैर्विपस्तथोदित:। स्वस्थानेऽस्थापयत्पृतं रहे तस्थी स्वयं पुन: ॥ ४० ॥ मधुमग्डकवद्त्तुद्रमचिकाजानमानितः। पुनैर्मृहादिप बहि: कुटीरेऽचेपि स दिज: ॥ ४८ ॥ बहि:स्थितस्य तस्याञ्चां प्रवा अपि न चिकारे। दारूपावे ददुः किन्तु ग्रनकस्येव भोजनम् ॥ ४८ ॥ जुगुपामाना वदुष्वोऽपि तं भोजयितुमाययु:। तिष्ठिवुर्वेनितगीवं मोटनोत्पुटनासिकाः ॥ ५० ॥ भव सोऽचिन्तयदिपः श्रीमन्तोऽमी मया कृताः। एभिर्मुकोऽस्मानादृत्य तीर्णाश्चीभिस्तर खनत् ॥ ५१ ॥ तोषयन्ति न वाचाऽपि रोषयन्येव मामसी। कुष्ठी रुष्टो न सन्तुष्टोऽभव्य दत्यनुलापिनः ॥ ५२ ॥ जुगुफ्रन्ते यथैते मां जुगुफ्राः स्वरमी ऋषि। यथा तथा करिषामीत्यानीचावीचदावाजान्॥ ५३॥ उदिग्नो जीवितस्याहं कुलाचारस्वसी सुता:। मुमूर्षुभि: कुटुम्बस्य देयो मन्त्रोचित: पश्च: ॥ ५४ ॥

<sup>(</sup>१) खगड न्यं क्रित-।

पश्रानीयतामेक दत्याकस्थीनुमोदिनः। चानिन्धिरे तेऽय पशुं पश्चनसन्दब्हयः ॥ ५५ ॥ उद्दर्शीद्दर्भ च खाङ्गमनेन व्याधिवर्त्तिकाः। तेनाचारि पशुस्तावद्यावत् क्षष्ठी बभूव सः ॥ ५६ ॥ ददी विप्र: खपुत्रेभ्यस्तं हला पशुमन्यदा । मदाग्रयमजाननो मुग्धा बुभुजिरं च ते॥ ५०॥ सीधें खार्याय यास्यामीत्याष्टच्छा तनयान् दिजः। ययावृह्मसुखोऽरस्यं शरखामिव चिन्तयन् ॥ ५८ ॥ ग्रत्यन्तत्वितः सोऽटबटव्यां पयसे चिरम्। त्रवश्वसम्बद्धां विश्व नानादुनी क्रदम् ॥ ५० ॥ नीरं तीरतक्स्रस्तपत्रपुष्पफलं दिजः। योषमध्यन्दिनाकों गुक्कथितं काथवत्यपौ ॥ ६०॥ सोऽपाद्यया यथा वारि भूयोभूयस्तुषातुर: । तथा तथा विरेकोऽस्य बभूव क्रमिभिः सह ॥ ६१ ॥ स नीर्गासीकतिभिरप्यक्षीभिक्रदास्था। मनोज्ञसर्वाषयवो वसन्तर्नव पादपः॥ ६२ ॥ श्रारोग्यहृष्टो ववले विप्र: चिप्रं खवेश्मने। पुंसां वपुर्विभेषोत्षयङ्कारो जन्मभूमिषु ॥ ६३॥ स पुर्धां प्रविशन पौरैदें हशे जातविस्रयै:। देदीप्यमानो निर्मुती निर्मीक इव पत्रगः॥ ६४॥ पौरै: पृष्ट: पुनर्जात इवोक्षाघ: कथं लिस । देवताराधनादस्भीत्याचचचे स तु दिज: ॥ ६५ ॥

स गला खररहे ऽपश्यःखप्रतान् कुष्टिनो सुदा । मया विश्वापतं साधु दत्तमित्यवद्य तान् ॥ ६६ ॥ सुतास्तमेवमू सुध भवता तात निर्घणम्। विखस्तेषु किमसास दिषेवेदमनुष्ठितम् ॥ ६०॥ लोकौराक्ष्यमानोऽसी राजवागत्य ते पुरम्। श्रात्रयक्जीविकाद्वारं द्वारपालं निरात्रय: ॥ ६८ ॥ तदाऽच वयमायाता दास्योऽसादमंदेशनाम्। योतं प्रचलितोऽसुञ्चत्तं विप्रं निजकर्मणि ॥ ६८ ॥ द्वारोपविष्टः स द्वारदुर्गाणामग्रतो बलिम्। जन्मादृष्टमिवासुङ्क्त यथेष्टं कष्टित: चुधा ॥ ७० ॥ त्राकर्छं परिभक्तावरोषाद्वीषोषणा च मः। उत्पन्नया खषाऽकारि सरुपात्य दवाकुल: ॥ ७१ ॥ तत्त् दा:स्थभिया स्थानं त्यक्का नागात्रपादिषु । यसी जलचरान् जीवान् धन्यासेने त्यातुर: ॥ ७२ ॥ श्रारटन वारि वारीति स तृषार्त्ती व्यपदात । द्रहेव नगरद्वारवाष्यामजनि दर्दर: ॥ ७३ ॥ विहरनो वयं भूयोऽप्यागमामेह पत्तन । लोकोऽसादन्दनार्थं च प्रचचाल ससभाम: ॥ ७८ ॥ श्रम्मरागमनोदन्तं श्रुलाऽभोहारिणीमुखात्। स भेकोऽचिन्तयदिदं काप्येवं युतपूर्व्यक्षम् ॥ ७५ ॥ जहापोइं ततस्तस्य कुर्वाणस्य मुहर्मुहः। स्वप्रसारणविज्ञातिसारणं तत्त्रणादभूत्॥ ७६॥

स दध्वी दर्दरश्वेवं हारे संस्थाप्य मां पुरा। द्वास्थो यं वन्दित्मगास यागाइगवानिह ॥ ७७ ॥ यथैते यान्ति तं द्रष्टुं सोका यास्यास्य इंतथा। सर्वसाधारणी गङ्गा निष्ठ कस्यापि पैत्वको ॥ ७८ ॥ ततोऽसादन्दनाहेतोक्त्युत्वोत्युत्व सोऽध्वनि । त्रायांस्तेऽखखुरचुखो भेकः पञ्चलमाप्तवान् ॥ ७८ ॥ दर्राक्षोऽयमुत्पेदे देवोऽसाइतिभावितः। भावना हि फनत्येव विनाऽनुष्ठानमप्यहो ॥ ८० ॥ इन्द्रः सदस्यवाचेदसुपश्रेणिकसाईताः। श्रश्रद्धानस्तदसौ तत्परीचार्यमागतः॥ ८१॥ गोशीर्षचन्दर्ननायमान्द्रं चरणी मम। वह ष्टिमोहनायान्य सर्वे व्यधित वैक्रियम् ॥ ८२ ॥ श्रयोचे श्रेणिकः खामित्रमङ्ख्यं प्रभोः चते। एषीऽन्येषां त मङ्गल्यामङ्गल्यानि जगाद किम्॥ ८२॥ प्रयाचचत्ते भगवान् किं भवेऽद्यापि तिष्ठसि । शीघं मोचं प्रयाहीति मां म्बियखेत्युवाच सः ॥ ८४ ॥ स त्वां जगाद जीविति जीवतस्ते यतः सुखम्। नरके नरशार्टून स्टतस्य हि गतिस्तव ॥ ८५॥ जीवन् धर्मा विधन्ते स्वादिमार्नः नृत्तरे सृतः। ्जीव स्त्रियस्व वेस्वेवं तेनाभयमभाषत् ॥ ८६ ॥ जीवन् पापपरी सत्वा सप्तमं नरकं वजीत । कालसीकरिकस्तेन प्रीचे मा जीव मा मृथा: ॥ ८०॥ तच्छ्ला येणिको नला भगवन्तं व्यजित्रपत्। लिय नाथे जगनाथ कथं से नरके गति: ॥ ८८॥ बभाषे भगवानियं पुरा त्वमसि भूपते। बहायर्नरके तेन तत्रावध्यं गमिष्यमि ॥ ८८ ॥ श्रुभानामश्रुभानां वा फलं प्राग बहुकर्मणाम्। भोक्तव्यं तद् इयमपि नान्यया कर्तुमी अन्हे॥ ८०॥ त्राद्यो भाविजिनचतुर्विंग्रतौ त्वं भविष्यसि । पद्मनाभाभिधो राजन खेदं मा सा क्रयास्ततः ॥ ८१ ॥ श्रेणिकोऽयावदवाय किस्पायोऽस्ति कोऽपि सः। नरकादीन रच्छे इससक्षपादिवासलः ॥ ८२ ॥ भगवान व्याजहारेदं साधुभ्यो भितापूर्वकम्। ब्राह्मण्या चिलापिन्या भिन्नां दापयसे सदा ॥ ८३ ॥ कालसीकरिकास्नां विमीचयसि वा यदि। तदा ते नरकाकोची राजन् जायेत नान्यया ॥ ८४ ॥ सम्यगित्यपदेशं स हृदि हारिमवोहहन्। प्रणस्य श्रीमहादीरं चचान खाश्रयं प्रति ॥ ८५ ॥ भवान्तरे परीचार्थं दर्दराङ्केन भूपते:। प्रकार्यं विद्धसाधुः कैवर्त्तं इव दर्शितः ॥ ८६ ॥ तं दृष्टा प्रवचनस्य मालिन्यं मा भवलिति। निवार्याकार्य्यतः सामा खर्ग्सं प्रत्यगामृपः ॥ ८७ ॥ स देवी दर्भयामास साध्वीमुदरिणीं पुन:। मृप: शासनभक्तस्तां ज्योप निजवेश्सनि ॥ ८८ ॥

प्रत्यचीभूय देवोऽपि तसूचे साधु साधु भी:। सम्यक्ताचात्यसे नेव पर्वतः स्वपदादिव ॥ ८८ ॥ तृनाय याद्यां शकः सदसि लामचीकयत् । दृष्टस्तादृश् एवासि मिथ्यावाची न तादृशाम ॥ १०० ॥ दिवानिर्मितनचत्रत्रेणिकं 'श्रेणिकाय स:। व्ययाणयत्तती हारं गोलकहितयं तथा ॥ १ ॥ योऽम्ं सन्धास्यते हारं वृटितं स मरिष्यति । इत्युदोर्थ्य तिरोधत्त खप्रदृष्ट द्वामरः ॥ २॥ दिव्यं देवी ददी हारं चिल्लायी मनोहरम। गोलक दितयं तत्त् नन्दाये तृपतिर्मदा॥ ३॥ दानस्यास्यास्मि योग्येति सेष्यं नन्दा मनस्विनी। त्रास्मात्य स्कोटयामास स्तन्धे तहोन्तकहयम् ॥ ४॥ एकसाल्पा ल्या निर्देश करें चन्द्र दिस्तामनम्। देदीप्यमानमन्यसारचीमयुग्मं च नि:स्तम्॥५॥ तानि दिव्यानि रहानि नन्दा सानन्दमग्रहीत। चनभव्दष्टिवलाभी महतां स्थादचिन्तित: ॥ ६ ॥ राजा ययाचे कपिलां साध्रभ्यः ऋषयाऽन्विता । भिज्ञां प्रयच्छ निर्भिज्ञां लां करिष्ये धनोज्ञकै:॥७॥ कपिलोचे विधलो मां सर्वां खर्णमयीं यटि। हिनिसि वा तथाऽप्येतदक्तस्यंन करोम्य इम्॥ ८॥

<sup>(</sup>१) च श्रेशिकंच सः।

कालसीकरिकोऽप्यूचे राज्ञा स्नां विसुच्चयन्। दास्येऽहमर्थमर्थस्य लोभात्त्वमि सीनिकः ॥ ८ ॥ सुनायां ननु को दोषो यया जीवन्ति मानवाः। तां न जातु त्यजामीति कालसीकरिकोऽवदत्॥ १०॥ स्नाव्यापारमेषोऽत्र करिष्यति कथं न्विति। नृप: चिष्ठाऽसङ्पे तमहोरात्रमधारयत्॥ ११॥ चय विज्ञपयामास गला भगवते तृप:। सोऽत्याजि सौनिकः सुनामहोराविमदं विभो ॥ १२ ॥ सर्वज्ञोऽभिद्धे राजत्रस्वज्ञपेऽपि सोऽवधीत्। शतानि पञ्च महिषान् स्वयं निर्मीय मृत्ययान् ॥ १३ ॥ तहत्वा श्रेणिकोऽपश्यत् खयमुद्दिविजे तत:। धिगन्तो मे पुरा कर्मा नान्यया भगवितरः ॥ १४ ॥ पञ्च पञ्च शतान्यस्य महिषात्रिष्नतोऽन्वहम्। कालसीकरिकस्थीचै: पापराशिरवर्डत ॥ १५॥ दहापि रोगास्तस्यासन्दाक्षेरतिदाक्षाः। पर्यन्तनरकप्राप्ते रुपर्युकालितैरचे: ॥ १६ ॥ हा तात हा मातरिति व्याधिबाधाकदर्धित:। वध्यमान: गूकरवत्कालमीकरिकोऽरटत्॥ १०॥ सोऽङ्गनातृलिकापुष्यवीणाकणितमार्जिता:। दृष्टित्वग्नासिकाकर्णजिह्वागूलान्यमन्यत ॥ १८॥ ततस्तस्य सुतस्ताद्दक् स्वरूपं सुलसोऽच्छिस्। जगाद जगदाप्तायाभयायाभयदायिने ॥ १८ ॥

जवेऽभयस्वत्यिता यचको तस्येष्टगं फल्म् । .सत्यमत्ययपापानां फलमत्नैव लभ्यते ॥ २०॥ तथाऽप्यस्य कुरु प्रीत्ये विपरीतेन्द्रियार्थताम । च्रमिध्यगन्धविध्वंसे भवेत्र जलमीषधम् ॥ २१ ॥ षयैत्य सुलसस्तं तु कट्तिकान्यभोजयत्। श्रपाययदपीऽत्यणास्तप्तत्वपुसहोदगः ॥ २२ ॥ भूयिष्ठविष्ठया सुष्ठ सर्वाङ्गीणं व्यलेपयत्। जर्डकग्टकमयां च गयायां पर्यस्ष्पत्॥ २३॥ यावयामास चक्रीवत्क्रमेलकरवान् कट्रन्। रचीवेतालकङ्गालघोररूपाख्यदर्भयत्॥ २४ ॥ तै: प्रीत: सोऽब्रवीत्पृतं चिरात्खादय भोजनम्। भीतं वारि सदु: शया सुगन्धि च विनेपनम् ॥ २५॥ शब्दः श्वतिसुधाऽसूनि रूपाखेकं सुखं ह्योः। भक्तेनापि लयाऽस्मात किं वश्चितोऽस्मि चिरं सखात ॥२६॥ तच्छ्ता सुलसो दध्याविदमत्रैव जन्मनि । मही पापफलं घोरं नरके किं भविष्यति ॥ २० ॥ सुलसे चिन्तयत्येवं स मृत्वा प्राप दारूणम्। सप्तमे नरके स्थानमप्रतिष्ठानसंज्ञितम् ॥ २८ ॥ कतोईदेहिकोऽभाणि सुससः खजनैरिति। पितः यय पदं स्थाम सनाधा हि लया यथा ॥ २८ ॥ सुलसस्तानुवाचेदं करिष्ये कर्म नम्बदः। किञ्चिक्षेभे फलं पित्राऽग्यदैवासुष्य कर्मणः ॥ ३० ॥

यथा सम प्रिया प्राणास्तवाऽन्यपाणिनासपि। स्वपाणिताय धिगहो परप्राणप्रमारणम् ॥ ३१ ॥ हिंसाजीविकया जीवेत् कः प्रेच्य फलमीटशम्। मर्गेकफनं चात्वा किंपाकफनमत्ति कः ॥ ३२॥ ऋथ तं खजना प्रोतुः पापं प्राणिवधेऽत्र यत्। तिहभन्य ग्रहीष्यामो हिर्ण्यमिव गीतिणः॥ २३॥ लमेकं महिषं हन्या हनिष्यामोऽपरान् वयम् । अत्यत्यमेव तं पापं भविष्यति ततो नन्॥ ३४॥ श्रादाय सुलसः पित्रंग कुठारं पाणिना ततः। तेनाजन्ने निजां जङ्गां मूर्क्तितो निषपात च ॥ ३५ ॥ लब्धमं ज्ञस्ततोऽवादीत् 'माक्रन्दः करुणस्वरम्। म्हा क्**ठारप्रमारेण कठोरेणास्मि पीडित: ॥ ३**६ ॥ गरह्लीत बन्धवो युयं विभज्य मम वेदनाम्। स्यामत्यवेदनो येन पीडितं पात पात माम्॥ ३७॥ सल्मं खित्रमनमस्ते च प्रतिबभाषिर । पीडा कस्यापि केनापि यहीतं शकाते किसु॥ ३८॥ सुनसो व्याजसार्दं यद् व्यथामियतीमपि। न मे ग्रहीतुमीशिध्वे तलायं नरकव्यथाम ॥ ३८ ॥ क्तता पापं कुटुम्बार्धे घोरां नरकवेदनाम्। एकोऽमृत सिह्येऽहं स्थास्यन्यत्रेव बान्धवाः ॥ ४०॥

<sup>(</sup>१) च स क्रन्दन् हार्यासरम्। इ स क्रन्दन् कः।

हिंसां तन निर्धामि पैतिकीमिप सर्वथा।

पिता भवित यद्यन्थः किमन्थः स्थास्तृतोऽपि हि ॥ ४१ ॥

एवं व्याहरमाणस्य सुलसस्यातिपीड्या।

प्रतिजागरणायागादभयः श्रेणिकात्मजः ॥ ४२ ॥

परिरम्य बभाषे तमभयः साधु साधु भीः।

सर्वे ते श्रुतमस्याभिः प्रमोदादयमागताः ॥ ४३ ॥

पापात्पित्रग्रदपक्रामन् कर्दमादिव दूरतः।

त्वमेकः श्राध्यमे हन्त पच्चपाती गुणेषु नः ॥ ४४ ॥

सुलमं पेश्चर्तेवमालापैर्धमेवत्मलः।

श्रुतमोद्य निजं धाम स जगाम नृपात्मजः ॥ ४५ ॥

स्वाननादृत्य सुलसो ग्रहीतदादश्वतः।

दीर्गत्यभीतोऽस्थाज्जैनधर्मे रोर इविखरे ॥ ४६ ॥ कालसीकरिक स्नुरिवेवं यस्यजेत् कुलभवामपि हिंसाम् । स्वर्गसम्पददवीयसि तस्य श्रेयसामविषयो न हि किश्चित्॥१४०॥३०॥

> श्रय हिंसां कुर्वेन्नपि दमादिभिः पुख्यमर्जेयत्येव पापं च विशोधयेदित्याहः—

दमो देवगुरूपास्तिर्दानमध्ययनं तपः। सर्वमध्येतदफलं हिंसां चेन्न परित्यजेत्॥३१॥

दम इन्द्रियजयः, देवगुरूपास्तिर्देवमेवा गुरुमेवा च, दानं पात्रेषु द्रव्यविश्वाणनं, अध्ययनं धर्मशास्त्रादेः पठनं, तपः क्रच्छ-चान्द्रायणादि, एतद्दमादि सर्वमिष न तु किञ्चिदेव, अफलं

पुण्यार्जनपापच्चयादिफलरिहतं चेद्यदि हिंसां शान्तिकहेतं कुल-क्रामायातां वा न परित्यज्ञेन परिहरेत्॥ एवं तावन्यांसलुब्धानां शान्तिकार्थिनां कुलाचारमनुपालयतां च या हिंसा सा प्रतिषिद्वा॥ ३१॥

ददानीं गास्त्रीयां हिंसां प्रतिषेधन् गास्त्रत्वेन वाऽऽचिपति—

विश्वस्तो मुग्धधीर्लीकः पास्यते नरकावनी । अहो नृशंसेर्लीभास्वेहिंसाशास्त्रोपदेशकैः ॥ ३२ ॥

हिंसाशास्त्रं वस्त्रमाणं तस्त्रोपदेशका हिंसाशास्त्रोपदेशका मन्वा-दयस्तैः किं विशिष्टैर्नृशंसैनिर्दयैः। दयावान् हि कथं हिंसाशास्त्र-मुपदिशेत्। दृशंसत्त्रे हेतुमाह। सोभास्यैः मांसस्त्रोभास्यैः स्वाभाविकविवेकविवेकिसंसर्गचकूरहितैः।

#### यदाह---

एकं हि चत्तुरमलं सहजो विवेक-म्तद्दद्भितेव सह संवसितद्दितीयम् । एतद्दयं भुवि न यस्य स तत्त्वतीऽन्ध-स्तस्यापमार्गचलनं स्वलु कोऽपराधः ॥ १ ॥

श्रहो इति निवंदे यतो विश्वस्तो विश्वव्यः विश्वस्तत्वे हेतुर्मुग्धधीः । चतुरक्षिहि कत्याक्तत्यं विवेचयन् न प्रतारक्षवचम् स्विश्वसिति स्रोकः प्राक्ततो जनः पात्वतं चेप्यते नरकावनी नरक-पृथ्वाम् ॥ ३२ ॥ हिंसाशासमेव यदाहरित्यनेन प्रसुत्य निर्दिश्ति—
यद्गार्थं पश्वः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ।
यद्गोऽस्य भूत्ये सर्वस्य तक्षायद्गे वधोऽवधः ॥३३॥

यज्ञार्थं यज्ञनिमित्तं स्वयंभुवा प्रजापितना प्रश्वः सृष्टा उत्पादिताः स्वयमिवेत्वर्थवादः अस्य जगतो विश्वस्य यज्ञो ज्योतिष्टोमादिः भूत्ये भूतिर्विभवः तस्मात्तत्र यो वधः स न वधो विज्ञेयः हिंसा-जन्यस्य पापस्यानृत्पत्तेः। एवमुच्यते। कथं पुनर्यज्ञे हिंसादोषो नास्ति। उच्यते। हिंसा हिंस्यमानस्य महानपकारः प्राण-वियोगेन पुत्रदारधनादिवियोगेन वा सर्वानर्थोत्पत्तेदृष्कृतस्य वा नरकादिफलविपाकस्य प्रत्यासत्तेः। यज्ञे तु हतानामुपकारो नापकारः नरकादिफलानुत्पत्तेः॥ ३३॥

### एतदेवाह-

स्रीषध्यः पश्चवो हचास्तिर्यञ्चः पिचणस्तया ।

यन्नार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युक्तितं पुनः ॥३४॥

स्रीषध्यो दर्भादयः पश्चव्यकागादयः हचा यूपादयः तिर्येष्ठो

गवाष्ट्रादयः पिचणः किषक्रनादयः यन्नार्थं यन्निमित्तं निधनं

विनाशं प्राप्ताः । यद्यपि केषाश्चित्तव्र निधनं नास्ति तथापि या च

यावती च पौडा विद्यत इति सा निधनश्च्देन चच्चते । प्राप्नुवन्ति

यान्ति उक्तिसुक्षषं देवगन्धर्वयोनित्तसुत्तरकुर्वादिषु दीर्घायु
प्कादि च ॥ ३४॥

यावत्यः काश्विच्छास्त्रे चोदिता हिंसास्ताः संद्यिप्य दर्शयति —

मधुपर्के च यज्ञे च ित्रहरैवतकर्मिण । अनैव पश्रवो हिंखा नान्यनेत्यब्रवीन्मनुः ॥ ३५ ॥

मधुपर्कः क्रियाविशेषः तत्न गोवधो विह्नितः यक्को ज्योति-ष्टोमादिः तत्र पश्चवधो विह्नितः पितरो दैवतानि यत्न कर्मग्यष्टकादौ तच्च स्राउं यदा पितृगां दैवतानां च कर्म महायज्ञादि॥ ३५॥

एष्वर्धेषु पश्नन् हिंसन् वेदतत्त्वार्थविह्निः। द्यातमानं च पश्चेषेव गमयत्युत्तमां गतिम्॥३६॥

एतानर्थोन् साधियतुं पशून् हिंसन् दिज श्रात्मानं पशूंधोत्त्रमां गतिं खर्गापवर्गनचणां गमयति प्रापयित वेदतत्त्वार्थविदिति विदुषोऽधिकारित्वमाह ॥ ३६ ॥

हिंसाशासमनृद्य पुनस्तदुपदेशकानाचिपति--

यं चक्रः क्रूर्कर्माणः शास्त्रं हिंसोपरेशक्त्रम्।
कातेयास्यन्ति नरके नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः ॥३०॥
ये मन्वादयः क्रूरं निर्घृणं कर्म येषां ते क्रूरकर्माणः श्रास्त्रं
स्मृत्यादि हिंसाया उपदेशकं चक्रः ते हिंसाशास्त्रकर्त्तारः का
नरके यास्त्रन्तीति विस्तयः ते चास्तिकाभासा श्रपि नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः परमनास्तिका द्रत्यर्थः ॥ ३०॥

### उत्तं चेत्यनेन संवादश्लोकमुपदर्शयति—

वरं वराकश्चार्वाको योऽसी प्रकटनास्तिकः। वेदोक्तितामसक्तद्मक्रद्भं रची न जैमिनिः॥ ३८॥

वरिमिति मनागिष्टो जैमिन्यपेचया चार्वाको लौकायितकः वराक इति दश्चरिहितलादनुकम्पाः। तदेवाह। योऽसौ प्रकटनास्तिकः। जैमिनिस्तु न वरं कुतः वेदोक्तितापसच्छद्म तापसविषस्तेन छत्नं रची राचसः श्रयं हि वेदोक्तिं मुखे छल्वा सकलप्राणिवञ्चनात् मायावी राचस इव। यच्चोक्तम्। यज्ञार्थं पश्रवः सृष्टा इति तद्दाङ्माचं निजनिजकर्मनिर्माण-माहाल्मान नानायोनिषु जन्तवः समृत्पद्यन्त इति व्यक्षीकः कस्यचित् सृष्टिवादः यज्ञोऽस्य भूत्ये सर्वस्येति व्यववादः पचपातमात्रं वघीऽवधो इति तृपहासपानं वचः यज्ञार्थं विनिहतानां चौषध्यादीनां पुनक्च्छ्यप्राप्तिः श्रद्धानभाषितं श्रक्षतन् सक्तानां यज्ञवधमात्रेणोच्छितगितप्रास्थयोगात्। श्रपिच। यज्ञ-हननमात्रेण यदि उच्छितगितप्राप्तिस्तार्हं मातापितादीनामपि यज्ञे वधः किं न क्रियते।

#### यदाह:--

नाहं स्वर्गफलोपभोगढिषितो नाभ्यर्षितस्वं मया सन्तुष्टस्तृणभचणेन सततं साधी न युत्तं तव।

<sup>(</sup>१) चड -मात्रम्।

स्त्रीं यान्ति यदि लया विनिन्दता यन्ने भुवं प्राणिनी
यन्नं विनं न करोषि मास्टिपित्सिः पुत्रेस्तथा बान्धवैः ॥१॥
मधुपर्कादिषु च हिंसा श्रेयसे नान्यत्रेति स्वच्छन्दभाषितं, को हि
विशेषो हिंसाया येनेका श्रेयस्त्ररी नान्येति। पुर्श्वासानसु
सर्वोऽपि हिंसा न कर्त्तव्येत्याहः।

यथा--

'सब्बे जीवा वि इच्छंति जीविजं न मरिक्जाजं। तन्हा पाणिवहं घीरं निर्माधा वज्जयंति णम्॥१॥ यत्तृकं—

श्रात्मानं च पश्रृंश्वेव गमयत्युत्तमां गितिमिति ।
तदितमहासाहसिकादन्यः को वक्तुमहिति । श्रिष नाम पशीरिहंस्त्रस्थाकामनिर्जरयोत्तमगितनाभः संभवेत् दिजस्य तु
निशातकपाणिकाप्रहारपूर्वं सीनिकस्येव निर्देयस्य हिंसतः
कथमुत्तमगितसंभावनाऽिष स्थात् ॥ ३८ ॥

एतदेव विशेषाभिधानपूर्वकमुपसंहरद्वाह —

देवोपहारव्याजेन यज्जव्याजेन येऽथवा ।

म्नन्ति जन्तून् गतप्तृणा घोरां ते यान्ति दुर्गतिम् ॥३८॥ देवा भैरववण्डिकादयस्तेभ्यः उपहारी बिलः स एव व्याजं दृष तन महानवमीमाघाष्टमीचैवाष्टमीनमसितकादिषु देवपूजाच्छग्न-

<sup>(</sup>१) सर्वे जीवा अर्थि इच्छन्ति जीवितुं न मर्तुस् । तकात् प्राचित्रभं घोरं निर्धन्या वर्जयन्ति ॥ १ ॥

ना ये जन्तु घातं कुर्वन्ति ये च यज्ञ व्याजिन गतष्टणा निर्दयास्ते घोरां रीद्रां दुर्गतं नरकादिल चणां यान्ति चत्र देवोप हारव्याजे-नेति विशेषाभिधानं यज्ञ व्याजेनेत्यु पसंहारः चपि च निरावाधे धर्मसाधने स्वाधीने सावाधपराधीन धर्मसाधनपरिग्रहो न स्रेयान्।

यदाचु:---

पके चैकाधु विन्देत किमधे पर्वतं व्रजीदिति॥ ३८॥

### एतदेवा ह--

शमशीलदयामूनं हित्वा धर्मे जगितम्। श्रहो हिंसाऽपि धर्माय जगदे मन्दबुितिसः ॥४०॥

समः कषायेन्द्रियजयः शीलं सुस्वभावता दया भूतानुकम्पा एतानि मूलं कारणं यस्य स तथा धर्मीऽभ्युदयनिः श्रेयसकारणं तं किं विशिष्टं जगितं, हिला उपेच्य समसीलादीनि धर्मसाधनान्युपे-च्येत्यर्थः, सही दित विस्तये हिंसा श्रिप धर्मसाधनबिहर्भूता धर्म-साधनलेन मन्दबुिष्टिभिक्ता सर्वजनप्रसिद्धानि समसीलादीनि धर्मसाधनान्युपेच्य सधर्मसाधनमिष हिंसां धर्मसाधनलेन प्रति-पादयतां परेषां व्यक्तैव मन्दबुिता। एवं तावक्षीभसूला शान्त्यर्था कुलक्रमायाता यज्ञनिमित्ता देवीपहारहेतुका च हिंसा प्रतिषिद्धा॥ ४०॥

विव्हनिमित्ता भवशिष्यते तां प्रति निषेधितुं परणामीयां पट्योकीमनुबदति— इविर्यिचिरराचाय यचानन्त्याय कल्पते । पित्रस्थी विधिवद्दत्तं तत्प्रवच्यास्यशेषतः ॥ ४१ ॥ चिररात्रश्न्दो दीर्घकालवचनः यचानन्त्याय केनचिडविषा दीर्घ-कालद्यप्तिर्जीयते केनचिदनकीव तदुभयं प्रवच्यामि ॥ ४१ ॥

तिलेब्री हियवैमां घैरिइर्मूलफलेन वा।
दत्तेन मासं प्रीयन्ते विधिवित्यतरो नृगाम् ॥४२॥
तिलादिग्रहणं नेतरपरिसंख्यानार्धमिष तूपात्तानां फलविशेषप्रदर्थनार्धम्। एतैर्विधिवहत्तै: पितरो मासं प्रीयन्ते ॥ ४२॥

दी मासी मत्स्यमांसेन चीन् मासान् हारिगोन तु। श्रीरभेगाय चतुरः शाकुनेनेह पञ्च तु॥ ४३॥

मत्याः पाठीनकाद्याः, इरिणा सगाः, चीरभ्या मेषाः, शकुनय भारस्थकुकुटाद्याः॥ ४३॥

षग्मासांश्कागमांसेन पार्षतेनेह सप्त वै।

श्रष्टावेणस्य मांसेन रीरवेण नवेव तु॥ ४४॥

हागश्कानः, प्रवतेणहरवो सगजातिविशेषवचनाः॥ ४४॥

दशमासांस्तु त्रप्यन्ति वराहमहिषामिषैः।

शशकूर्मयोर्मासेन मासानेकादशैव तु॥ ४५॥

वराह पारस्वशूकरः॥ ४५॥

## संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन तु।

वार्धीणसस्य मांसन तृतिर्दादणवार्षिकी ॥ ४६ ॥ श्रुतानुमितयोः श्रुतसंबश्चस्य बलीयस्वाद्वयेन पयसा पायसेन च संबश्चो न मांसेन प्राकरणिकेन, अन्ये तु व्याख्वानयन्ति मांसेन गव्येन पयसा पायसेन वा पयसो विकारः पायसं दध्यादि पयः संस्कृते लोदने प्रसिद्धिः वार्धीणसो जरच्छागः यस्य पिवतो जलं बीणि स्प्रशन्ति जिह्वा कर्णीं च॥

#### यदा ह ---

तिपिवं विन्द्रियचीणं खेतं वहमजापितम्। वार्ष्वीणसं तु तं प्राहुर्याज्ञिकाः पित्वकर्मस् ॥१॥४६॥ पित्वनिमित्ति हिंसोपदेशकं शासमनूद्य तदुपदिष्टां हिंसां दूष-यति---

द्रति स्मृत्यनुसारेण पितॄणां तर्पणाय या।

मृद्धैर्विधीयते हिंसा साऽपि दुर्गतिहितवे॥ ४०॥

इति पूर्वीता या स्मृतिर्धर्मसंहिता तस्या अनुसारेणालस्वनेन

पितरः पितुर्विग्याः।

### यच्छ्रति:---

पिने पितामहाय प्रिपतामहाय पिण्डं निविपेदिति।
तेवां तर्पणाय द्वस्ये मूटैरविचारकैर्या हिंसा विधीयते सापि न केवलं मांसलोभादिनिमित्ता दुर्गतिहैतवे नरकाय न हि खल्पाऽपि काचिहिंसा न नरकादिनिबन्धनं यत्तु पिद्धक्षिप्रपञ्चवर्षनं तम्म मबु हिप्रतारणमात्रं न हि ति ज्ञीच्चा दिभिमे स्थमां सादिभिनी परासूनां पितृणां हिसक्त्यवर्ते।

यदाह —

चतानामिप जन्तूनां यदि हिप्तिभेवेदिह।

निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेष्ठः संवर्षयेच्छि खाम् ॥ १ ॥ इति न केवलं हिंसा दुर्गतिईतुरेव किंतु हिंस्यमानैर्जन्तुभिर्दिरोध-निवन्धनत्वेन स्वस्थापि दहामुत च हिंसाहितुतया भयहेतु: ॥४०॥

> श्रहिस्रस्य तु सर्वजीवाभयदानशीण्डस्य न कुर्तोऽपि भयमस्तीत्याच्च

यो भृतेष्वभयं दद्याङ्कृतेभ्यस्तस्य नो भयम्। याद्यवितीर्यते दानं ताद्यामाद्यते फलम्॥ ४८॥ स्रष्टम्॥ ४८॥

एवं ताविद्वंसापराणां मनुष्याणां नरकादि हिंसाफलमिभिहितं सुराणामिष हिंसकानां जुगुप्पनीयचिरतानां मूटजनप्रसिद्धं पूज्यत्वं परिदेवयर्त—

कोदग्डदग्डचक्रासिश्लाशक्तिधराः सुराः।

हिंसका अपि हा कष्टं पूज्यन्ते देवताधिया ॥४६॥ हा कष्टमित्यतिभयनिर्वेदे हिंसका अपि रुद्रप्रस्तयः सुराः प्राक्तते-र्जनेः पूज्यन्ते विविधपुष्पोपहारादिभिरचेन्ते ते च यथाकथिद-भ्यचीतां नाम केवनं देवताबुहिस्तव विरुद्धा हत्याह देवताधिया हिंसकले विशेषणहारेण हेतुमाह कोदण्डदण्डवक्रासिभूनशिक्त- धरा इति कोदण्डादिधरत्वाहिंसकाः हिंसकत्वमन्तरेण कोदण्डा-दीनां धारयितुमयुक्तत्वात् कोदण्डधरः शङ्करः दण्डधरो यमः चक्रामिधरो विण्युः श्लबधरौ शिवौ शक्तिधरः कुमारः उप-लचणमन्येवां शस्त्राणां शस्त्रधराणां च ॥ ४८॥

एवं प्रपञ्चती हिंसां प्रतिषिध्य तहिपचभूतमहिंसावतं श्लोकहरोन स्तीति—

मातेव सर्वभृतानामहिंसा हितकारिणी।
श्रहिंसैव हि संसारमरावसृतसारिणः॥ ५०॥
श्रहिंसा दुःखदावाग्निप्राहिषेख्यघनावली।
भवभमिकगार्त्तानामहिंसा परमीषधी॥ ५१॥
स्वष्टम्॥ ५०॥ ५१॥

चित्रं स्वावतस्य फलमाह— दीर्घमायुः परं रूपमारोग्यं स्नाघनीयता । चित्रं सायाः फलं सर्वं किमन्यत्कामदैव सा ॥५२॥

श्रहिंसायाः फलं सवे किमन्यत्कामदेव सा ॥५२॥
श्रहिंसायरो हि परेषामायुर्वेर्द्धयन्नकृष्णमेव जन्मान्तरे दीर्घायुद्धं
लभते तथैव परकृषमिवनाशयन् प्रक्षष्टं कृषमाप्रोति तथैव
वास्त्रास्थ्यहेतुं हिंसां परिहरन् परमस्तास्थ्यकृपमारीग्यं लभते
सर्वभूताभयपदस्य तभ्य श्रात्मनः श्लावनीयतामश्रुते एतसर्वमहिंसायाः फलं कियदा शृङ्गशाहिकया वक्तं शकाते। इत्याहः
किमन्यत्वामदेव सा यद्यत्वामयते तक्तस्य ददाति उपलक्ष्णमेतदकामितस्थापि सर्गापवर्गादेः फलस्य दानात्।

### भवान्तरे श्लोक:---

हेमाद्रिः पर्वतानां हरिरमृतभुजां चक्रवत्तीं नराणां श्रीतांश्रज्यीतिषां खस्तक्रवनिक्हां चण्डरोचिर्यहाणाम् । सिन्धुस्तीयाश्यानां जिनपतिरसुरामर्त्यमर्त्याधिपानां यहत्तददुतानामधिपतिपदवीं यात्यहिंसा किमन्यत्॥१॥ उक्तमहिंसावतम्॥ ५२॥

त्रय स्टातनतस्यावसरस्तच नालीकविरतिनतमन्तरेणोप-पद्मते, न च तत्फलमनुपदर्श्यालीकाहिरतिं कारियतुं शक्यः पर इत्यलीकफलमुपदर्श्य तहिरतिमुपदर्शयति —

मन्मनत्वं काहलत्वं मृक्तत्वं मृखरोगिताम्।
वीच्यासत्यफलं कान्यालीकाद्यसत्यमृत्मृजित् ॥५३॥
मन एव मन्तृ यह तक्यक्यनं परस्वाप्रतिपादकं वचनं तद्योगात्पुक्षोः
ऽपि मन्मनस्तस्य भावो मक्यनत्वं १ काहलस्यक्षवर्षं वचनं
तद्योगात्पुक्षोऽपि काहलस्तस्य भावः काहलत्वं २ मृकोऽवाक्
तस्य भावो मृकत्वं ३ मुखस्य रोगा चपित्रह्वादयस्तेऽस्य सन्ति
मुखरोगी तस्य भावो मुखरोगिता ४ एतक्कवं महत्वष्यकः वीच्य
यास्त्वलेनोपलभ्यासत्यं स्थूलासत्यस्कृतंच्छावकः।

यदाह---

मूका जडास विकला वाग्हीना वाग्जुगुम्मिताः। पूर्तिगन्धमुखासैव जायन्तेऽन्तभाषिमः॥१॥ ५३॥ श्रमत्यं च तच कन्यानीकादि वक्तमाणम् तदेवाच-कन्यागोभूम्यलीकानि न्यासापद्दरणं तथा । कूटसाच्यं च पञ्चिति स्यूलासत्यान्यकीर्चयन्॥५४॥

कन्यालीकं १ गवालीकं २ भूम्यलीकं ३ न्यासापहरणं ४ क्रटसाच्यं च ५ एतानि पञ्च स्थूलासत्यान्यकीर्त्तयन् जिनाः। तच कन्या-विषयमलीनं नन्यालीनं भिन्ननन्यामभिन्नां विषर्धयं वा वदती भवति ; इटं च सर्वस्य कुमारादिहिपदिवषयस्थाचीकस्थोप-लचणं १ गवासीकमत्यचीरां बहुचीरां विपर्ययं वा वदतः, इदमपि सर्वचतुष्पद्विषयस्थानीकस्थोपनक्षणं २ भूम्यनीकं परसक्तामप्यात्मादिसकां विपर्ययं वा वदतः, इदं च श्रेषपाद-पादापदद्रव्यविषयालीकस्योपलचणं ३ अय दिपद्वतुष्पदापद-यहणमेव कस्माव कतम्। उच्यते। क्यायलीकानां लोके भतिगहितलेन रूढलादिति। न्यस्यते रचणायान्यस्मे समर्प्यत इति न्यासः सुवर्णीदः तस्यापहरणमण्लापस्तद्वचनं ख्लस्या-वादः इदं चानेनैव विश्रेषेण पूर्वालीकेभ्यो भेदेनीपात्तं ; कूटमाच्यं प्रमागीक्षतस्य लच्चामसारादिना कूटं वदतः, यथाहमन साची प्रस्य च परकीयपापसमर्थकत्वसत्त्वस्याविश्वमात्रित्य पूर्वेभ्यो भेदे-मोपन्यासः, एतानि क्लिष्टाश्यसमुखलात् ख्रृलासत्यानि ॥ ५४ ॥ एतेवां स्पृतालीकले विशेषणदारेण हेतुमुपन्यस्य प्रतिविधमाइ—

> सर्वलोकविक्तं यद्यदिश्वसितवातकम्। यद्विपचस्य पुख्यस्य न वदेत्तदसूनतम्॥ ५५॥

सर्वलोके विरुद्धत्वात् कन्यागोभूस्यज्ञीकानि न वदेत् विष्व-सितघातकत्वाद्यासापलापं न वदेत् पुरूषस्य धर्मस्य विषचकृपोऽ-धर्मस्तं चि वदन् प्रमाणीकृतो विवादिभिरभ्यस्येते धर्मे ब्रूया-वाधर्ममिति। इति धर्मविपचलाल्कृटसाच्यं न वदेत्॥ ५५॥

यसत्यस्य फलविशेषमुपदर्शयंस्तत्परिहारमुपदिशति—

यसत्यतो लघीयस्त्वमसत्याद्वचनीयता ।

यधोगतिरसत्याच तदसत्यं परित्यजित् ॥ ५६ ॥

सवीयस्वं वचनीयता चामत्यस्वैहिकं फलं, अधोगतिरामु
षिकम् ॥ ५६ ॥

श्रथ भवतु लिष्टाशयपूर्वस्थासत्यस्य निषेधः, प्रामादिकस्य तुका वात्तित्याच्च

ससत्यवचनं प्रान्तः प्रमादेनापि नो वदेत्।
श्रेयांसि येन भज्यन्ते वात्ययेव महाद्रुमाः॥ ५०॥
भारतां क्रिष्टाग्रयपूर्वकमसत्यवचनं, प्रामादिकमप्यज्ञानसंग्रयादिजनितवचनं न वदेत् येन प्रामादिकेनासत्यवचनेन श्रेयांसि भङ्गसुपयान्ति वात्ययेव महाद्रमा इति दृष्टान्तः।

यदाहुमहर्षय:---

'बद्रश्रीम य कालमिश पत्रुपत्रमणागए। जमहंतुन जाणेजा एवमेबंति णो वए॥१॥

<sup>(</sup>१) कातीतं च का छे प्रत्युत्पच्चमनागते। यमर्थं तुन जानीयात् एवमेतत् इति नो बहेत्॥१॥ \* संख्या क ड अडम्मि।

'श्रद्भान्म य कालान्म प्रमुप्पसमणागए।
जत्य संका भवे तंतु, एवमेश्रं ति णो वए॥२॥
'श्रद्भान्म य कालान्म प्रमुप्पत्नमणागए।
निस्नंकिश्रं भवे जंतु, एवमेश्रं तु निहिसे॥३॥

एतचासत्यं चतुर्दा। भूतिनक्षवो, श्रभूतोद्वावनं, श्रर्थान्तरं, गर्हा च। भूतिनक्षवो यथा। नास्यात्मा, नास्ति पुष्यं, नास्ति पापं चेत्यादि। श्रभूतोद्वावनं यथा। सर्वगत श्रात्मा श्रामाकः तन्दुलमात्रो वा। श्रर्थान्तरं यथा। गामस्वमभिद्धतः। गर्हातु विधा। एका सावय्व्यापारप्रवर्त्तनी; यथा चेत्रं क्षषेत्यादि। दितीया श्रप्रिया; काणं काणमिति वदतः। द्वतीया श्राक्रोश-रूपा; यथा श्ररे बान्धिकनिय इत्यादि॥ ५०॥

श्रतिपरिचरणीयत्वमसत्यवचनस्य दर्शयन् पुनरप्यैहिकान्
दोषानाष्ट—

ग्रमत्यवचनाद्वैरविषादाप्रत्ययादयः ।

प्रादु:षन्ति न के दोषाः कुपथ्याद्याधयो यथा ॥५८॥ वैरं विरोधः, विषादः पद्यात्तापः, श्रप्रत्ययोऽविष्वासः । श्रादि-यहणाद्राजावमानादयो ग्रह्मन्ते ॥ ५८॥

<sup>(</sup>१) अप्रतिने च काले प्रत्युत्पद्ममनागते। अप्रत्यक्षाभवेत्रत्य एवमेतत् इति नो वहैत्॥ २॥

<sup>(</sup>२) खतीते च काचे प्रत्युत्पचमनागते। निःमक्कितं भवेत्तत्तु एवमेतत् तु निर्दियेत्॥ ३॥

<sup>\*</sup> वासागक खन्त्र इसिमा।

चास्रिकं स्वावादस्य फलमाइ —
निगोदेष्यय तिर्येचु तथा नरकवासिषु ।
उत्पद्यन्ते स्वावादप्रसादेन भरीरिणः ॥ ५८॥

निगोदा अनन्तकायिका जीवास्तेषु, तिर्यसु गोबलीवर्दन्यायेन शेषतिर्यग्योनिषु, नरकवासिषु नैरियकेषु ॥ ५८ ॥

> इटानीं समावाटपरिहारे ग्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां कालिकाचार्यवसुराजी दृष्टान्तावाह—

ब्र्याहियोपरोधाद्या नासत्यं कालिकार्यवत् । यस्तु ब्र्ते स नरकं प्रयाति वसुराजवत् ॥ ६० ॥ भिया मरणादिभयेन, उपरोधाद्याचिष्णादसत्यं न ब्र्यात् । यस्तु ब्र्ते भियोपरोधाद्या दलावापि संबन्धनीयं, दृष्टान्ती संप्रदाय-गम्मी।

## स चायम्।

श्वस्ति भूरमणीमी लिमणिसुरमणी पुरी।
यथार्थनामा ततासी ज्ञितणत्रुमें हीपति:॥१॥
रुद्रेति नामधेयेन ब्राह्मणी तत्र विश्वता।
दत्त इत्यभिधानेन तस्याः पुत्री बभूव च॥२॥
दत्ती नितान्तदुर्दान्ती चूतमद्यप्रियः सदा।
सेवितुं तं महीपालं प्रवृत्ती वर्त्तने च्ह्या॥३॥
राज्ञा प्रधानी चक्रे सी कायावत्या रिपार्श्व काः।
श्वारोष्टायोपसर्पन्या विश्वक्षेरिप दुमः॥४॥

विभेद्य प्रक्ततीरेष राजानं निरवासयत्। पापासानः कपोताश्र खात्रयोच्छेददायिनः ॥ ५ ॥ तस्य राची दुराबाऽसी राज्ये स्वयमुपाविशत्। चुद्रः पादान्तदानेऽपि क्रामत्युच्छीर्षकाविष ॥ ६ ॥ पग्रहिंसीलटान् यज्ञानज्ञी धर्मधिया व्यधात्। भूमैर्मिलिनयन् विम्बं समूत्तेंरिव पातकै: ॥ ७ ॥ विद्वरन् कालिकार्याख्यश्वाचार्यस्तस्य मातुनः। तवाजगाम भगवानङ्गवानिव संयमः ॥ ८ ॥ तसमीपमनापिसुर्दत्तो मिथालमोहितः। अत्यर्धे प्रार्थितो माता मात्नाभ्यर्णमाययौ ॥ ८ ॥ मत्तीयत्तप्रमत्ताभी दत्तीऽपृच्छत्तसुद्गरम्। त्राचार्य यदि जानासि यज्ञानां ब्रुह्मि किं फलम् ॥ १० ॥ उवाच कालिकाचार्यो धर्म प्रच्छिस तच्छुणु। तस्परस्य न कर्त्त्र्यं यदादिप्रियमात्मनः॥ ११ ॥ नन् यज्ञफलं एच्छामीति दत्तोदिते पुनः। सुरिरू वे न हिंसादि श्रेयसे किन्तु पापाने ॥ १२ ॥ पुनस्तदेव साचिपं पृष्टो दत्तेन दुर्धिया। ससीष्ठवसुवाचार्यी यज्ञानां नरक: फलम् ॥ १३ ॥ दत्तः क्रुडोऽभ्यधादेवभिष्ठ कः प्रत्ययो वद । आर्योऽप्यूचे खकुम्पाः त्वं पच्चमे सप्तमेऽहनि ॥ १४ ॥ दत्तः कोपादुदस्तभूरक्णीक्षतलोचनः। भूताविष्ट इवोवाच प्रत्ययोऽत्रापि को ननु ॥ १५ ॥

श्रयोचे कालिकार्योऽपि खक्तकीपचनात्पुर:। तिस्रिवेशक्काकसासे सुखे विष्ठा प्रवेच्चति ॥ १६ ॥ रोषाद् दत्ती जगादेदं तव मृखुः कुतः कदा । न क्रतोऽपि स्वकाने द्यां यास्यामीत्यवदन्युनि: ॥ १७ ॥ त्रमं निरुख दुर्वेडिमिति दत्तेन रोषतः। श्रादिष्टै: कालिकाचार्यी रुक्षे दण्डपूरुषै: ॥ १८ ॥ श्रय दत्तात् समुद्धिनाः सामन्ताः पापकर्मणः। चाह्याद्यं कृपं तसी दत्तमर्पयितं किल ॥ १८ ॥ दत्तोऽपि ग्रङ्कितस्तस्यी निलीनी निजवैमानि। कारहीरवरवत्रस्तो निकुञ्ज इव कुञ्जरः ॥ २०॥ स विस्मृतदिनो दैवादागते सप्तमे दिने। बहिनिर्गन्तुमारचै राजमार्गानरचयत्॥ २१॥ तत्रैको सालिकः प्रातर्विशन् युष्यकरण्डवान्। चक्रे वेगातुरो विष्ठां भीतः पुषीः प्यथत्त च ॥ २२ ॥ द्रहाइनि इनिधामि पशुवक्षनिपांसनम्। चिन्तयिनित दत्तोऽपि निर्ययौ सादिभिर्वृत: ॥ २३ ॥ एकेन वलाता ज्वेन विष्ठोत् चिप्ता खुरेण सा। दत्तस्य प्राविशवास्य नासत्या 'यमिनां गिरः ॥ २८ ॥ शिलास्फालितवलादाः अधाङ्गो विमनास्ततः। स सामन्तानन। प्रच्छा ववले खर्ग्टहं प्रति ॥ २५॥

<sup>(</sup>१) कसाम खर्मा व्यक्तिमाम्।

नाऽस्मक्तोऽसुना ज्ञात इति प्रक्ततिपूर्वः ।

ग्रह्मप्रविश्वेव बद्धा दभ्रे स गौरिव ॥ २६ ॥

ग्रथ प्रकाशग्रंस्तेजी निजं राजा चिरन्तनः ।

प्रादुरासीत्तदानीं स निशात्यय इवार्यमा ॥ २० ॥

सोऽहिः करण्डनिर्यात इव दूरं ज्वलन् क्रुधा ।

दसं खतुन्धगं नरकतुन्धग्रामिव तदाऽचिपत् ॥ २८ ॥

ग्रधस्तात्ताप्यमानायां कुन्धगं खानोऽन्तरा स्थिताः ।

दसं विददुः प्रमाधार्मिका इव नारकम् ॥ २८ ॥

निरस्तभूपालभयोपरोधः श्रीकालिकाचार्य इवैवसुन्धः ।

सत्यवतवाण्कतप्रतिज्ञो न जात् भाषेत स्था मनीषी ॥३०॥

## ॥ इति कालिकाचार्यदत्तकथानकम्॥

यस्ति चेदिषु विख्याता नाम्ना यक्तिमती पुरी।
यक्तिमत्याख्यया नद्या नर्मसख्येव योभिता॥१॥
पृष्ट्यीमुकुटकल्पायां तस्यां तेजोभिरद्भृतः।
माणिकामिव पृष्ट्यीयोऽभिचन्द्रो नामतोऽभवत्॥२॥
स्तुः स्तृतवाक्तस्य वसुरित्यभिधानतः।
यजायत महाबुद्धिः पाण्डोरिव युधिष्ठिरः॥३॥
पार्खे चीरकदम्बस्य गुरोः पर्वतकः सुतः।
राजपुत्रो वसुच्छात्रो नारदश्वापठंखयः॥४॥
सौधोपरि य्यानेषु तेषु पाठत्रमाविश्चि।
सारण्यमणौ व्योक्ति यान्तावित्यूचतुर्मिषः॥ ॥॥

एषामेकतमः स्वर्गे गमिष्यत्यपरी पुनः। नरकं यास्यतस्तवायीवीत्वीरकदम्बकः ॥ ६ ॥ तच्छ्ला चिन्तयामास खित्र: चीरकदम्बक:। मखप्रधापने ग्रिषी यास्त्रती नर्कं हहा॥ ०॥ एभ्यः को यास्यति स्वर्गं नरकं की च यास्यतः। जिन्नासुरित्यपाध्यायस्तांसीन् युगपदाह्वत ॥ ८ ॥ य।वपूर्णं समप्येषामिकौकं पिष्टकुकुटम्। स जर्ने जिसे तत वध्या यच को उपि न प्रस्थति ॥ ६ ॥ वसपर्वतकौ तत गला श्रूचप्रदेशयोः। चात्मनीनां गतिसिव जन्नतुः पिष्टकुक्टो ॥ १०॥ महासा नारदस्तव विजला नगराइहि:। स्थिता च विजने देशे दिश: प्रेच्य व्यतकीयत्॥ ११॥ गुरुपादेरदस्तावदादिष्टं वस यत्त्वया। वध्योऽयं कुक्टस्तव यत्र कोऽपि न प्रस्ति ॥ १२ ॥ त्रमी पश्चलहं पश्चाम्यमी पश्चन्ति खेचराः। लोकपालाश्व पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानिनीऽपि च ॥ १३ ॥ नास्येव स्थानमपि तद्यव कोऽपि न पश्यति। तात्पर्यं तहुक्गिरां न वध्यः खलु कुक्टः ॥ १८ ॥ गुरुपादा दयावन्तः सदा हिंसापराङ्मुखाः। अस्मत्रज्ञां परिज्ञातुमेतिव्यतमादिश्रन् ॥ १५ ॥ विस्थीवमहत्वेव कुकुटं स समाययी। कुकुटाइनने हेतुं गुरोर्व्यक्तपयञ्च तम्॥ १६॥

स्वर्गं यास्यत्यसी तावदिति निश्चित्र सस्वजे। गुरुणा नारद: स्नेहात साधु साध्विति भाषिणा ॥ १० ॥ वस्तपर्वतकौ पश्चादागत्यैवं ग्रग्नंसतः। निइती कुक्टी तत्र यत कोऽपि न पश्यति॥ १८॥ भ्रपश्चतं युवामादावपश्चन् खेचरादयः। कथं इती कुक्टी रे पापावित्यशपद्गरः॥ १८॥ ततः खेदाद्वाधायो दध्यौ विध्यातपाठधीः। मुधा मेऽध्यापनक्षेशी वसुपर्वतयीरभूत्॥ २०॥ गुरूपदेशी हि यथापावं परिणमेदिह । श्रभाषाः स्थानभेदेन मुक्तालवणतां व्रजेत् ॥ २१ ॥ प्रिय: पर्वतक: पुत्र: पुत्रादप्यधिको वसः । नरकं यास्यतस्तसाहु इवामेन किं मम ॥ २२ ॥ निर्वेदादित्युपाध्यायः प्रत्रज्यामग्रहीत्तदा । तत्पदं पर्वतोऽध्यास्त व्यास्याचणविचचणः ॥ २३ ॥ भूला गुरोः प्रसादेन सर्वेशाचिवशारदः। नारदः प्रारदास्रोदशुद्धधीः खां सुवं ययौ ॥ २४ ॥ तृपचन्द्रोऽभिचन्द्रोऽपि जगाइ समये वतम्। ततवासीहसू राजा वासुदेवसमः त्रिया ॥ २५ ॥ सत्यवादीति स प्राप प्रसिद्धिं पृथिवीतले। तां प्रसिद्धिमपि वातुं सत्यमेव जगाद सः ॥ २६ ॥ भवैकदा सगयुणा सगाय सगयाज्वा। चिक्तिपे विशिखो विन्धानितम्बे सीजनारा उत्तवसत् ॥ २७ ॥ इबुस्वननहेतुं स जातुं तत्र ययी ततः। घाकाशस्प्रिकिशिलामज्ञासीत्याणिना सृथन् ॥ २८ ॥ स दधाविति मन्येऽस्यां संकान्तः परतद्दरन् । भूमिच्छायेव गीतांगी दहमें हरिणी मया ॥ २८ ॥ पाणिसर्भं विना नेयं सर्वथाऽप्युपलस्ततं। भवध्यं तदसी योग्या वसोर्वसुमतीपते: ॥ ३०॥ रही व्यञ्जपयद्राचि गत्वा तां सृगयु: श्रिलाम् । हृष्टो राजाऽपि जयाह ददौ चासी महदनम् ॥ ३१ ॥ स तया घटयामास च्छतं खासनवेदिकाम । तिच्छि विपनीऽचातय बनामीयाः कस्यचिवृपाः ॥ ३२ ॥ तस्यां सिंहासनं वेदी चेदीशस्य निविधितम। सत्यप्रभावादाकाशस्थितमित्यव्यक्तनः॥ ३३॥ सत्यादि तुष्टाः साविध्यमस्य कुर्वन्ति देवताः। एवमूर्जिखनी तस्य प्रसिद्धिर्यानग्रे दिशः॥ ३४॥ तया प्रसिद्धा राजानी भीतास्तस्य वर्षं 'गता:। सत्या वा यदि वा सिच्या प्रसिद्धि जीयनी तृणाम ॥ ३५ ॥ त्रागाच नारदोऽन्येद्यस्ततवैचिष्ट पर्वतम् । व्यास्थानयन्तमृग्वेदं शिष्याणां श्रेमुषीज्ञवाम् ॥ २६ ॥ भजेर्यष्टव्यमित्यस्मिन् मेषैरित्युपदेशकम्। बभावे नारदी भातर्भान्या किमिद्मुचते ॥ ३०॥

<sup>(</sup>१) कगक यदुः।

विवार्षिकाणि धान्यानि न हि जायन्त द्रत्यजाः। व्याख्याता गुरुणाऽस्माकं व्यसाधीः केन हेत्ना ॥ ३८ ॥ ततः पर्वतकोऽवादोदिदं तातेन नोदितम्। उदिता: किं लजा मेषास्त्रधैवोक्ता निघण्टष्॥ ३८॥ जगाद नारदीऽप्येवं ग्रब्दानामर्थकत्पना । मुख्या गीणी च तर्वेह गीणीं गुरुरवीक्यत्॥ ४०॥ गुरुईसीपरेष्टैव युतिईर्मात्मिकेव च। दयमप्यन्ययाञ्जर्वनात मा पापमज्य ॥ ४१ ॥ <sup>१</sup>साचेपं पर्दतोऽजल्पदजानेषान् गुरुजेगी। गुरूपदेश्यव्हार्योक्षङ्गनाडमंमर्जिस ॥ ४२ ॥ मिष्याभिमानवाची हिन स्प्रदेग्डभयावृणाम्। स्वयचस्यापने तेन जिह्वाच्छेदः पणीऽस्त नः ॥ ४३ ॥ प्रमाणमुभयोरत सहाध्यायी वसुर्न्प:। नारद: रेप्रतिपेदे तन्न चोभ: सत्यभाषिणाम् ॥ ४४ ॥ रहः पर्वतसूचेऽस्वा ग्टहकर्भरताऽप्यहम्। त्रजास्त्रिवार्षिकं धान्यमित्यश्रीषं भवत्पितुः ॥ ४५ ॥ जिह्वाच्छेदं पर्णऽकार्षीर्यहपोत्तदसाम्प्रतम्। श्रविमृश्य विधातारो भवन्ति विपदां पदम् ॥ ४६ ॥ श्वदत्पर्वतोऽप्येवं कृतं तावदिदं मया। यथा तथा क्षतस्यास्य करणं न हि विद्यते॥ ४०॥

<sup>(</sup>१) कगवरुड साचेपः।

<sup>(</sup>२) खतदुरीचको न।

माऽय पर्वतकापायपीडया दृदि ग्रन्थिता। वसुराजमुपेयाय पुचार्थे क्रियर्त न किम्॥ ४८॥ इष्ट: चीरकदम्बोऽद्य यदम्ब लमसीचिता। किं करोसि प्रयच्छामि किं चैत्यभिद्धे वसः॥ ४८॥ साऽवादीहीयतां प्रचिभचा मह्यं महीपते। धनधान्यै: किमन्यैमें विना प्रवेश प्रत्रक ॥ ५०॥ वसुरूचे मम मातः पाल्यः पुज्यस पर्वतः । गुरुवहरूपुचेऽपि वर्त्तितव्यमिति खुर्तः । ५१॥ कस्याद्य पत्रमृत्त्विप्तं कालेनाकालरोषिणा। को जिघांसुर्भातरं मे बृहि मातः किमातुरा ॥ ५२ ॥ श्रजञास्यानवत्तान्तं स्वपुत्रस्य पणं च तम्। त्वं प्रमाणीकतशासीत्याख्यायार्थयतं सा सा ॥ ५३॥ क्षर्वाणो रचणं स्नातुरजासेषानुदीरय। प्रार्णेरप्ययकुर्विन्त महान्तः किं पुनर्गिरा॥ ५८॥ त्रवीचत वसुर्मातर्मिथा विच्या वचः कथम। प्राणात्वयेऽपि शंसन्ति नासत्वं सत्वभाषिणः ॥ ५५ ॥ यत्यद्यभिधातव्यं नासत्यं पापभीक्षा। गुरुवागन्ययाकारे कूटसाच्ये च का कया॥ ५६॥ विधं कुरु गुरोः सूनुं यदा सत्यव्रतायसम्। तया सरोषमित्युक्तस्तदचीऽमंस्त पार्थिव: ॥ ५० ॥

<sup>(</sup>१) चडन्द्रति।

<sup>(</sup>२) खगचकड बहाइह।

ततः प्रमुदिता चीर्जदम्बग्टिं चयी। ग्राजग्मतुष विद्वांसी तत्र नार्टपर्वती॥ ५८॥ सभायामिसन् सभ्या माध्यस्यगुणशानिनः। वादिनोः सदसद्वादचीरनीरसितच्छदाः ॥ ५८ ॥ त्राकागस्फटिकशिलावेदिसिंहासनं वसः। सभापतिरतञ्जले नमस्तलमिवोड्पः ॥ ६०॥ ततो निजनिज्ञाखापचं नारदपर्वती। कथयामासतू राज्ञे सत्यं ब्रुहीति भाषिणी ॥ ६१ ॥ विप्रविषयोचे स विवादस्विधि तिष्ठते। प्रमाणमनयो: साची त्वं रोदस्योरिवार्यमा ॥ ६२ ॥ घटप्रसृतिदिव्यानि वर्तन्ते हन्त सत्यतः। सत्याद्वपेति पर्जन्यः सत्यात्सिदान्ति देवताः॥ ६३॥ त्वर्यव सत्ये जोकोऽयं स्थाप्यते पृथिवीपते। त्वामिहार्थे ब्रूमहे किं ब्रूहि सत्यव्रतीचितम्॥ ६४॥ वर्चाऽश्रुत्वैव तत्सत्यप्रसिद्धिं खां निरस्य च। त्रजाकोषान् गुरुर्ञाख्यदिति साच्यं वसुर्वेधात् ॥ ६५ ॥ असत्यवचसा तस्य क्रुडास्त्रवेव देवताः। दलयामासुराकाश्रस्फिटिकासनविद्काम् ॥ ६६ ॥ वसुर्वसुमतीनायस्तती वसुमतीतले। प्यात सद्यो नरकपातं प्रस्तावयन्तिव ॥ ६० ॥ कूटसाच्यं प्रदातुम्ते खपचस्येव की मुख्म्। पश्येदिति वसुं निन्दन्नारदः स्नास्पदं ययी ॥ ६८ ॥

देवताभिरसत्योत्तिकुपिताभिर्निपातितः । जगाम घोरं नरकं नरनायो वसुस्ततः ॥ ६८ ॥ यो यः सूनुरुपाविचद्राच्ये तस्यापराधिनः । प्रजाप्तरेवितास्तं तं यावदष्टी निपातिताः ॥ ७० ॥

दति वसुन्द्रपतिरमत्यवाचः

फलमाकर्ण्य जिनोक्तिविद्रकर्णः ।

कथमप्युपरोधतोऽपि जल्पे

टन्दतं प्राणितसंश्चेऽपि नैव ॥ ७१ ॥ ६० ॥

॥ इति नारद्यवतक्यानकम्॥

सङ्ग्रो डितं मत्यिमिति चुत्यत्या अवितयमपि परपीडाकरं वचनमसत्यमेवाहितत्वादिति सत्यमपीट्टणं न भाषेतित्याह —

न सत्यमि भाषेत परपीडाकरं वचः । लोकेऽपि श्रृयते यस्मात् कीशिको नरकं गतः ॥६१॥

मत्यमवितयं नोककृष्या परमार्थतम् परपीडाकरत्वादसत्यमेवे-त्यर्थः, तत्र भाषेतः ; तद्वाषणात्रर्कगमनत्रुतः ।

श्रवार्थं लौकिकं दृष्टान्तमाइ—

लोकेऽपि समयान्तरेऽपि वृयते निशस्यते परपीडाकरसत्य-भाषणेन कीशिको नरकंगत इति।

कीशिकम्नु मंप्रटायगम्यः : स चायम्—

श्रासीक्षत्यधनः कोऽपि कीशिको नाम तापसः।
श्रास्य ग्रामसंवासमनुगङ्गमुवास सः॥१॥
कन्दमूलफलाहारो निर्ममो निष्यरिग्रहः।
सत्यवादितया प्राप प्रसिद्धं परमामसौ॥२॥
सृषित्वा ग्राममन्येद्युदेखवस्तस्य पश्चतः।
श्रात्रमं निकषा जग्मुवनं विलिमिवोरगाः॥३॥
तेषामनुपदिनस्तु ग्राम्याः पप्रच्छुरेत्य तम्।
सत्यवाद्यसि तहृहि तस्कराः कुच वव्रजुः॥४॥
धर्मतत्त्वानभिन्नोऽय कथ्यामास कौश्किः।
'घने तक्निकुन्नेऽस्मिन् दस्यवः प्राविश्वदिति॥५॥
तस्योपदेशात्मवन्न ग्रामोणाः शस्त्रपाण्यः।
वनं प्रविश्व निर्जेषुदंस्यून् व्याधा स्गानिव॥६॥
स्रतमप्यत्रतं परव्यथाकरणेनेदमुदौरयन् वचः।
परिपूर्य निजायुक्त्वणं नरकं कौशिकतापमो ययौ॥०॥६१॥

त्रत्यमध्यसत्यवचनं प्रतिषेधितुं महदसत्यं वदतः परिदेवयते—

त्रल्पादिष सृषावादाद्रीरवादिषु संभव:। त्रन्यथा वदतां जेनीं वाचं त्वहह का गति:॥६२॥

श्रत्यादयै हिकार्धविषयत्वेन स्तोकादिष स्वावादादमत्या-द्रीरवादिषु रीरवमहारीरवप्रसृतिषु नरकवासेषु संभव उत्पत्तिः लोकप्रसिद्धत्वाद्रीरवग्रहणम् । श्रन्थया सर्वनरकेष्वित्युचेत । श्रन्थया

<sup>(</sup>१) चड वने।

विषरीतार्थतया जैनी वाचं वदतामतीवासत्यवादिनां कुतीर्थ-कानां स्वयूष्यानां च निष्कवादीनां का गतिनरकादप्यधिका तेषां गति: प्राप्नोतीत्यर्थः। श्रष्ठहेति खेदे श्रशस्त्रप्रतीकाराः परिदेवनीयाः खस्वेत इति

## यदाम् ---

'यहह सयलवपावाहिं वितहपत्रवणसणुमिव दुरंतं। जं मिरिइभवतदिज्ञयदुक्षयत्रवसेसलेसवसा॥१॥
'सुरयुयगुणीवि तित्यंकरोवि तिह्यणत्रतृष्णमालेवि।
गोवादहिं वि बहुमी कत्रत्यित्री तिजयपहुत्तिस॥२॥
'योगोवंभणभूणंतगा वि केवि दह दिठपहाराई।
बहुपावावि पसिदा सिदा किर तिम चेव भवे॥२॥६२॥
असल्यवादिनो निन्दिला सल्यवादिन: स्तीति—

न्नानचारित्रयोर्मूलं सत्यमेव वदन्ति ये। धानौ पवित्रौ क्रियते तेषां चरगरिगुभि:॥ ६३॥

चानचारित्रयोर्ज्ञानिकययोर्मूल कारणं यसस्यं तदेव वदन्ति ये

 <sup>(</sup>१) अहर सकतान्यपापेभ्यो वितथप्रशापनमण्वि दुरन्तम् ।
 यक्तरीचिभवतदर्जितदृष्कृतावशेष्ठवेश्वशात्॥ १॥

<sup>(</sup>२) सुरस्तुतगुर्योऽपि तथिंकरोऽपि त्रिसवनातुल्यमङ्कोऽपि । गोपादिभरपि बद्धगः कहरिंतः त्रिजगत्मसुख्वमसि ॥ २॥

 <sup>(</sup>३) स्त्रोगोबाञ्चाणभ्रूणान्तका अपि केऽपि इटम्झार्यादयः ।
 बञ्चपापा अपि प्रसिद्धाः सिद्धाः किल तक्तिकेव भने ॥ ३॥

ज्ञानचारित्रग्रहणं 'नाणिकिरियाहिं मीक्वो' इति भगवज्ञाश्यकार-वचनात्वादाधं ज्ञानग्रहणेन दश्रेनमप्याचिप्यते। दर्शनमन्तरेण ज्ञानस्याज्ञानलात्। मिथ्यादृष्टिहिं मुच्चामच्चे वैपरीत्येन जानाति, भगहेतुस तज्ज्ञानं यदृच्छ्या चार्थेनिरपेचमुपलभ्यतं न च ज्ञान-फलमस्य।

यदाह ---

ैमयसयिवसेसणात्री भवहेलं जद्रच्छत्रीपलंभात्री। नाणफलाभावात्री मिच्छदिद्विस्र त्रमाणं॥१॥ स्पष्टमन्यत्॥ ६२॥

> सत्यवादिनामैहिकमि प्रभावं दर्भयति— अलीकं ये न भाषनी सत्यव्रतमहाधनाः । नापगद्यमलं तेभ्यो भूतप्रेतोरगादयः ॥ ६४॥

भूता भूतोपलचिता व्यन्तराः प्रेताः पितरो ये स्वसंबन्धिनो मनुष्यान् पीडयन्ति भूतप्रेतग्रहणं भुवनपत्यादीनामुपलचणार्थम्। उरगा सर्पाः श्रादिग्रहणाद् व्याच्चादीनां परिग्रहः।

त्रवान्तरे स्रोकाः ---

श्रहिंसाययसः पालिभूतान्यन्यव्रतानि यत्। सत्यभङ्गात्पालिभङ्गेऽनर्गनं विश्ववेत तत्॥१॥

<sup>(</sup>१) ''ज्ञानिकयास्यां मोत्तः"

<sup>(</sup>२) सदसद्विशेषचात् भवहेतुर्यहच्छोपसम्भात् । ज्ञानफसामानान् सिष्याहहेरज्ञानम्॥१॥

सत्यमेव वदेत्राज्ञ: सर्वभूतोपकारकम्। यदा तिष्ठेत समालम्बा मीनं सर्वार्थसाधकम् ॥ २ ॥ पृष्टेनापि न वत्तव्यं भवी वैरस्य कार्णम। मर्माविकार्वम् गृङ्कास्पदं हिंस्त्रमसूयकम् ॥ ३॥ धर्मध्वंसे कियालोपे स्वसिद्रान्तार्थविद्ववे। श्रष्टंनापि शक्तोन वक्तव्यं तं निषंधितुम् ॥ ४ ॥ चार्वाकै: कौलिकेविंग्रे: सीगर्तै: पाञ्चरात्रिकै:। श्रसत्येनैव विक्रम्य जगरेति दिङ्ग्वितम् ॥ ५॥ अहो पुरजलस्रोत:सीदरं तस्वोदरम्। नि:सरन्ति यतो वाचः पङ्गाकुलजलोपमाः ॥ ६ ॥ दावानलेन ज्वलता परिष्कृष्टोऽपि पादप:। सान्द्रीभवति सोकोऽयं नतु दुवैचनाग्निना ॥ ७ ॥ चन्दनं चन्द्रिकाचन्द्रमण्यो मौक्तिकस्रजः। षाह्वादयन्ति न तथा यथा वाक् स्ट्ता ट्रणाम्॥ ८॥ शिखी मुखी जटी नम्बधीवरी यस्तपस्यति । मोऽपि मिथ्या यदि बृते निन्छ: स्वादन्यजादपि ॥ ८ ॥ एक वामत्य जंपापं पापं निःशिषमन्यतः। इयोस्नाविष्टतयोराद्यमेवातिरिचते॥ १०॥ पारदारिकदस्यूनामस्ति काचित्रतिक्रिया। श्रमत्यवादिनः पुंसः प्रतीकारो न विद्यते ॥ ११ ॥ कुर्वन्ति देवा अपि पचपातं नरेखराः शासनमुद्दहन्ति ॥

शीतीभवन्ति ज्वलनादयो य-त्तत् सत्यवाचां फलमामनन्ति ॥ १२ ॥ इति द्वितीयं व्रतम् ॥ ६४ ॥

ददानीं हतीयमस्तेयवतमुच्यते। तत्रापि फनानुपदर्शनेन न स्तेयाविवर्त्तत इति फनोपदर्शपूर्वं स्तेयनिवृत्तिमाइ—

दौर्भाग्यं प्रेष्यतां दास्यमङ्गच्छेदं दिरद्रताम्। अदत्तात्तफलं ज्ञात्वा स्यूलस्तेयं विवर्जयेत् ॥६५॥

दीर्भाग्यमुहेजनीयता, प्रेष्यता परकर्मकरत्वं, दास्यमङ्कपातादिना परायत्त्रगरीरता, श्रङ्गच्छेदः करचरणादिच्छेदः,दरिद्रता निर्धनत्वं, एतानीहामुत चादत्तादानफलानि ग्रास्त्रतो गुरुमुखाद्वा ज्ञात्वा स्थूलं चीरादिव्यपदेशनिवन्धनं स्तेयं विवर्जयेच्छावकः ॥ ६५ ॥

स्यूलस्तेयपरिहारमेव प्रपञ्चयति---

पतितं विस्मृतं नष्टं स्थितं स्थापितमाहितम्। चदत्तं नाददीत स्वं परकीयं क्वचित्सुधीः॥ ६६॥

पिततं गच्छतो वाह्नादेर्भ्रष्टं, विस्तृतं कापि मुक्तमिति स्वामिना यव स्मर्थते, नष्टं कापि गतमिति स्वामिना यव ज्ञायते, स्थितं स्वामिपार्थ्वे यदवस्थितं, स्थापितं न्यासीकतं, चाहितं निधीकतं, तदेवंविधं परकीयं स्वंधनमदत्तं सन्नाददीत क्वचिद्रव्यचेत्राद्याप-द्यपि सुधीः प्राजः ॥ ६६॥

## इदानीं स्तेयकारिणी निन्दति—

अयं लोक: परलोको धर्मी धेयं धृतिर्मति:।

मुणाता परकीयं स्वं मुषितं सर्वमप्यदः॥ ६०॥

परकीयं स्वं धनं मुणाता अपहरता सर्वमप्यद एतत् स्वं स्वकीयं

मुषितं स्वग्रन्दस्थोभयत संबन्धात्। किं तदित्याह, अयं लोक:
अयं प्रत्यचेणापनभ्यमानो लोक इदं जन्मेत्यर्थः, परलोको

जन्मान्तरं, धर्मः पुण्यं, धेर्यमापत्स्वत्यवैक्कव्यं, धृतिः स्वास्थ्यं, मितः

कत्याक्रत्यविवेकः॥ ६०॥

अथ हिंसाकारिस्थोऽपि स्तेयकारिको बहुदोषतमाह—
एकस्यैकं चर्णं दुःखं मार्यमाणस्य जायते।
सप्तपौत्रस्य पुनर्यावज्जीवं दृते धने॥ ६८॥

एकस्य नतु बह्ननां, एकं चर्णं नतु बहुकालं, दु:खमसातं, मार्थ-माणस्य हिंस्यमानस्य, स्तेयकारिणा लपहृते धने परस्य सपुत्र-पीत्रस्य नत्वेकस्य, यावर्ज्जीवं नत्वेकं चर्णं, दु:खं जायत इति संबन्धः ॥ ६८॥

उक्तमि स्तेयफलं प्रपच्चेनाह— चौर्य्यपापद्रमस्येह वधवन्धादिकं फलम्। जायते परलोके तु फलं नरकविदना ॥ ६८ ॥ चौर्यात्यापं तदेव दुमस्तस्येह लोकं फलं वधवन्धादिकं, परलोके तु फलं नरकभाविनी विदना ॥ ६८ ॥ ग्रथ कदाचित्रमादात् स्तेयकारी तृपतिभिने निग्रह्मेत तथा-प्यस्तास्यतच्यपमेहिकं फलमवस्थितमेव इत्याह —

दिवसे वा रजन्यां वा खप्ने वा जागरेऽपि वा।
सशन्य द्रव चौर्येण नैति खास्यंत्र नरः क्वचित्॥००॥
खप्नः खापः, जागरो निद्राया अभावः, चौर्येण हेतुना क्वचिदिप खाने॥ ७०॥

न नेवनं स्तेयकर्नुः स्वास्थ्याभाव एव किन्तु बन्धुभिः परित्यागोऽपीत्यात्तः—

सिनपुत्रकलत्राणि भातरः वितरोऽपि हि । संसजन्ति चणमपि न स्नेच्छैरिव तस्करैः ॥०१॥

पिता जनकः पित्ततुः चारितरः पिता च पितरः पितरः न संसजन्ति न मिलन्ति पापभयात्।

यदाहु:---

ब्रह्महत्या सुरापाणं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुस्तक्षंसगं च पश्चमम् ॥ १ ॥ राजदण्डभयादा ।

यदाइ:---

चौरश्रीरापको मन्त्री भेदज्ञः काणकक्रयी।
स्थानदो मक्तदर्थैव चौरः सप्तविधः स्मृतः॥१॥
तस्करेरिति। तदेव चौर्यं कुर्वन्तीत्येवंग्रीलास्तस्करास्तैः॥ ७१॥

स्तेयप्रहत्तानां तिबहत्तानां च दोषान् गुणांख प्रत्येकं इष्टान्तदारेगाह—

संबन्यपि निएद्येत चौर्यान्मगिडकवद्गृषैः । चौरोऽपि खक्तचौर्यः स्थात्खर्गभागौहिगोयवत् ॥ ७२ ॥

दृष्टाम्तद्वयमपि संप्रदायगम्यं सचायम् —

श्रनक्षमध्यमभोधिरिवासी बहुरत्नभूः। श्रस्तीक पाटनीपुत्रं नाम गौडेषु पत्तनम् ॥ १ ॥ कलाकनापनिनयः साहसस्यैकमन्दिरम्। राजपुत्री सूलदेवस्तृत सूलं धियाससृत्॥२॥ स धूर्त्तविद्यंकधवः क्षपणानायबास्यवः। क्टचेष्टामधुरिष् रूपलावख्यमन्त्रथः ॥ ३ ॥ चीरे चीर: साधी साधुर्वक्रे वक्र ऋजाहजु:। गास्य ग्रास्य केने च्छंको विटे विटो भटे भट: ॥ ४ ॥ द्यृतकारे द्यूतकारी वार्त्तिके वार्त्तिकश्व सः। तलाल स्फटिकाश्मेव जग्राइ पररूपताम्॥ ५॥ चित्रे: कीतृहर्षेस्तत सोकं विस्नाययत्रसी। विद्याधर दव स्वरं चचार चतुरायणी: ॥ ६ ॥ द्यतेकव्यसनाशिक्तदोषात्पिवाऽपमानितः। द्युमत्प्रश्रीजिथिन्यामुक्कियन्यां जगाम सः॥ ०॥ गुलिकाया: प्रयोगेण स भूत्वा कुलवामन: । पौरान् विसाययंस्तव कलाभिः खातिमासदत् ॥ ८ ॥ तवासीद्रपतावख्यकलाविज्ञानकीशलै:। दत्तवपा रतेदेंवदत्तेति गणिकोत्तमा ॥ ८ ॥ गुण: कलावतां यो यः प्रक्रष्टा तव तव सा। क्रेकाया रञ्जने तस्याः प्रतिच्छेको न कोऽप्यभूत्॥ १०॥ मूलदेवस्ततस्तस्याः चोभाधं तहहान्तिके। प्रभाते गातुमारेभे प्रत्यच दव तुम्ब्कः ॥ ११ ॥ त्राकर्ण देवदत्ताऽपि कोऽयेष मधुरो ध्वनिः। कस्येति विस्मयाद्यास्याऽन्वेषयामास तं बह्यः॥ १२॥ श्रभंसागत्य सा देवि गन्धर्वः कोऽपि गायति । मूर्त्येव वामनः पूर्णेर्गुणैः पुनरवामनः॥ १३॥ देवदत्ता ततः क्रुआं माधवीं नाम चेटिकाम्। प्रजिघाय तमाह्वातुं प्रायो वेश्याः कलाप्रियाः ॥ १४ ॥ सा गला तं जगाटेटं महाभाग कलानिधे। देवदत्ता खामिनी मे लामाह्वयति गौरवात्॥ १५॥ मूलदेवोऽवदहच्छ नागिसधामि कुछिके। कुष्टिनीवस्थविस्थानां स्ववशी विस्म को विशेत्॥ १६॥ व्याघुटन्तीं विनोदेच्छः कलाकीशलयोगतः। स ग्रास्फाल्य ऋजृवक्रे तां कुकीमजनानवत्॥ १०॥ वपुर्नविसवासाद्य सानन्दा साऽिप चेटिका। उपेत्य देवदत्तायै तचेष्टितमचीक्यत्॥ १८॥ देवदत्तवरेणेव देवदत्ताऽिं तेन ताम्। कुन्ना सजुक्ततां वी च्या परमं प्राप विचययम् ॥ १८ ॥

देवदत्ता ततोऽवादीदीहत्त्रसुपकारिणम्। निजाङ्ग्लिमपि च्छित्वा तमेकच्छेकमानय॥ २०॥ ततो गला समभ्यर्थं चाटभिश्रतुरोचितै:। श्रवालि वैद्याभिसुखं धूर्त्तराजी भुजिष्यया ॥ २१ ॥ तया निर्दिश्यमानाध्वा प्रविवेश निवेशनम्। ततोऽसी देवदत्ताया राधाया दव माधव: ॥ २२ ॥ तं वामनमपि प्रेच्य कान्तिनावख्यशानिनम्। सा मन्वाना सुरं छन्नस्पाविशयदासने ॥ २३॥ मियो हृदयसंवादिसंलापसुभगा तत:। तयोः प्रवहतं गोष्ठी तुल्यवैदन्धामालिनोः ॥ २४ ॥ अयाऽऽगात्तव कोऽध्येको बीणाकारः प्रवीणधीः। वीगामवीवदत्तेन देवदत्ताऽतिकौतुकात्॥ २५॥ वसकों वादयन्तं च व्यक्तगामश्रुतिस्वराम्। भूनयन्ती शिरी देवदत्ताऽपि प्रशशंस तम्॥ २६॥ सिलाऽवदम्बदेवोऽघ्यहो उज्जियनीजन:। जानात्यत्यन्तनिषुणी गुणागुण्विवेचनम् ॥ २०॥ सागङ्का साऽप्युवाचैवं किमत्र चृणमस्यही। केकर्केकप्रशंसायामुषहासं हि सङ्कते॥ २८॥ सीऽप्याचचचे किं चृणमस्ति कापि भवादयाम्। सगर्भा किन्त्वसी तन्त्री किञ्च वंशोऽपि श्रत्यवान् ॥ २८ ॥ क्षं ज्ञायत इत्युक्तस्तयाऽऽदाय स वज्रकीम्। वंशादस्मानमाक्षच तन्त्राः केशमदर्शयत्॥ ३०॥

समारचय्य तां वीणां ततः स्वयमवादयत्। योत्व र्णेषु पीय्षच्छटामिव परिचिपन् ॥ ३१ ॥ टेवटत्ताऽब्रवीवैव सामान्यस्वं कलानिधे। नरक्षं प्रपेटाना साचादिस सरखती ॥ ३२॥ वीगाकारयरणयोः प्रशिपत्येत्यवीचत् । स्वामिन गिरी भवत्यार्थे वीणावादां प्रसीद मे ॥ ३३॥ स्लदेवो जगादैवं सम्यग् जानामि नहाहम्। किन्त जानामि तान ये हि सम्यग जानन्ति वसकीम् ॥३४॥ के नाम ते का सन्तीति पृष्टोऽसी देवदत्त्या। श्रवीचटस्ति पूर्वस्थां पाटलीपुत्रपत्तनम् ॥ ३५ ॥ तस्मिन विक्रमसेनोऽस्ति कलाचार्यी महागुणः। मृत्देवोऽहं च तस्य सदाप्यासन्नसेवनः ॥ ३६ ॥ श्रवान्तरे विश्वभूतिर्नाव्याचार्यः समागतः। साज्ञाइरत इत्यसी कथिती देवदत्तया ॥ ३०॥ मूल्देवोऽप्येवसूचे सत्यमेवायमोटशः। ग्राहिताभि: कलां युषादृशोभिरपि लच्चर्त ॥ ३८ ॥ विश्वभूतिक्पकारले विचारे भारते तत:। तं खर्व दत्यवाज्ञासीदाश्चार्यज्ञा हि तादृशाः ॥ ३८ ॥ मेने च धूर्तराजेन विद्वासाययमस्य तत्। ताम्यस्वर्णानद्वरणस्वेवान्तर्दर्शयाम्यसम् ॥ ४० ॥ खच्छन्दं भरते तस्य गरभमानस्य धूर्त्तराट्। पूर्वीपरविरोधास्यं व्यास्थाने दोषमग्रहीत्॥ ४१॥

विखभृतिस्ततः कीपादसंबद्धमभाषत । प्राज्ञैः पृष्टा स्थापाध्यायाण्कादयन्त्यज्ञतां क्षा ॥ ४२ ॥ . लमेवं 'नाटयेर्नाव्याचार्य नारीषु नान्यत:। इसितो मूलदेवेन तृष्णीकः सीऽप्यजायत ॥ ४३॥ साराची देवदत्ताऽपि पश्यन्ती वामनं सुदा। उपाध्यायस्य वैल्ह्यमपनेतुमवीचत ॥ ४४ ॥ इटानीमुख्यका यूयमुपाध्यायाः चणान्तरे। परिभाव्याभिधातव्यं प्रश्ने विज्ञानशालिनाम् ॥ ४५ ॥ देवदत्ते वयं यामी नाट्यस्यावसरीऽधुना । सज्जस्व त्वमपीत्युक्का विश्वभूतिस्त्ततो ययौ ॥ ४६ ॥ रेवट साऽपायादि च्रावयो: सान हतवे। श्रुङ्गरी <sup>र</sup>निर्विमदे कश्चिदाह्रयतामिति ॥ ४०॥ बजन्बबूर्त्तराजोऽपि व्याहार्धीर्माऽक्रमदेवम् । सुभ्र यदानुजानासि तवाभ्यक्तं करोमि तत्॥ ४८॥ किमेनद्पि वेसीति तयोक्तः प्रत्यवाच सः। न जानामि स्थितः किन्तु तज्ज्ञानामहमन्तिके ॥ ४८ ॥ चादेशाहेवदत्तायाः पक्षतैलान्ययाययुः। श्रभ्यङ्गं कर्तुमारी स मायावामनस्ततः ॥ ५०॥ मद्रमध्यद्वदं स्थानीचित्यात् पाणिं प्रसारयन्। प्रकेतस्या मूलदेवः सुखमहैतमाद्धे॥ ५१॥

<sup>(</sup>१) स्त च उ का दये-।

<sup>(</sup>२) च निर्विमईः।

सर्वार्थेष कलादास्त्रमोदृग्नान्यस्य कस्यचित्। न सामान्योध्यमिलं हो। पतित्वा साध्ववीदिति ॥ ५२ ॥ गुणैरपि लमाखातः कोऽप्यल् ष्टः पुमानिति । मयूरव्यंसकात्मानं किंगोपयसि मायया ॥ ५३ ॥ प्रसीद दर्भयातानं किं मोहयसि मां सह:। भक्तानामुपरोधेन साज्ञात्स्यदेवता ऋषि ॥ ५८ ॥ भाक्तव गुलिकामास्याद रूपं तत्परिवर्त्य सः। प्रतिपेटे निजं रूपं ग्रैनुष दव तत्त्वणात् ॥ ५५ ॥ अनङ्गमिव जाताङ्गं तं लावखेकसागरम्। उदीच्य विस्मिता सोचे प्रसादः साधु मे कतः ॥ ५६ ॥ तस्यार्पयत्वा स्नानीयं 'पोतं प्रीता स्वपाणिना । त्रङ्गाभ्यङ्गं व्यरचयहेवदत्ताऽनुरागिणी ॥ ५० ॥ खिजप्रचालनापृषे पिष्टातकसुगन्धिभि:। कवीणावारिधाराभिस्तती हावपि सस्रतुः ॥ ५८ ॥ देवद्रश्ये देवदत्तोपनीते पर्याधत्त स:। सुगस्याद्यानि भोज्यानि बुभुजाते समं च ती ॥ ५८ ॥ रहःकलारहस्यानि वयस्यीभूतयोस्तयोः। मियः कथयतोरेकः चणः सुखमयो ययौ ॥ ६०॥ तत: सा व्याजहारैवं हतं में हटयं लया। गुणैलीकोत्तरैनीय प्रार्थयेऽहं तथाऽम्यदः॥ ६१ ॥

<sup>(</sup>१) च पानं प्रीत्या।

यथा पदमकार्षीस्वं हृदये सम सुन्दर। विदर्भायास्त्या नित्यमस्मिन्नेव निवेतने॥ ६२ ॥ मूलदेवीऽप्युवाचैवं निर्धनेषु विदेशिषु । ग्रस्मादृशेषु युषाकमनुबन्धो न युज्यते॥ ६३॥ गुणानां पच्चपातेनानुरागो निर्धनेऽपि चेत्। वेग्यानामर्जनाभावालुलं सीदेत्तदाऽखिलम् ॥ ६४ ॥ बभाषे देवदत्ताऽपि को विदेशो भवादशाम्। सर्वः स्वदेशो गुण्नितं तृणां कीमरिणामिव ॥ ६५ ॥ त्रात्मानमर्थयन्यर्थर्मूखी हि बह्दिव नः। प्रवेशं न सभन्तेऽन्तर्विना खां गुणमन्दिर्॥ ६६॥ सर्वया प्रतिपत्तव्यं लया सुभग महत्रः। इत्युक्त मूलदेवेनाप्यामिति जगदे वच:॥ ६०॥ ततश्च क्रीडताः सेहादिनादेविविधेस्तयोः। राजदा:स्योऽत्रवीदेत्यागच्छ प्रचाचगोऽधुना ॥ ६८ ॥ क्रव्रवंषं सूलदेवं सा नीत्वा राजवंश्मनि । राज्ञीऽग्रे नृत्यमार्ग्भ रक्षेव करणीज्वलम् ॥ ६८ ॥ श्क्रपाउद्दिकसमः पाटप्रकटन पट्ः। मूलदेवोऽपि निपुणोऽवादयत्पटहं तत:॥ ७०॥ राजाऽरज्यत तृत्तेन तस्याः करण्यालिना। प्रसाद मार्गयेत्यूचे तं च न्यासीचकार सा॥ ७१॥ सा मूलदेवसहिता जगी चानु ननर्त च। ददी चास्यै नृपसुष्टः साङ्गलमं विभूषण्म् ॥ ७२ ॥

पाटनीपुत्रराजस्य राजदीवारिकस्ततः। हृष्टो विमलसिंहास्य इत्यवाच महीपतिम् ॥ ७३ ॥ श्रयं हि पाटलीपुने मूलदेवस्य धीमत:। कलाप्रकर्षीऽसूष्या वा न हतीयस्य कस्यचित् ॥ ७४ ॥ ततः प्रदीयतां देव सूलदेवादनन्तरम्। विज्ञानिषु च पटोऽस्यै पताका नर्त्तकोषु च ॥ ७५ ॥ ततो राजा तथा दत्ते साऽबवीदेष मे गुरुः। ततः प्रसादमादास्ये स्वामित्रस्याभ्यमञ्ज्या ॥ ७६ ॥ राजाऽप्यवीचत्तदियं महाभागानुमन्यताम । धृत्तीऽप्यवादीयदेव श्राज्ञापयित तत्न्र ॥ ७० ॥ यतान्तरे धूर्त्तराजो वीणां खयमवादयत्। हरकानांसि विखेषां विखायसुरिवापरः ॥ ७८ ॥ ततो विमलसिंहन बभाषे देव खख्वयम्। मुलदेव ऋव रूपो नापरस्ये हशी कला ॥ ७८ ॥ विज्ञानातिशयस्यास्य प्रयोक्ता नापरः कवित्। मूलदेवं विना देव सर्वेषाऽसी स एव तत्॥ ८०॥ राजा जगाद यद्यंवं तदाहो खं प्रदर्भय। दर्भने मूलदेवस्य रत्नस्येवास्मि कौतुको ॥ ८१॥ गुलिकां मूलदेवोऽपि मुखादाक्षण तत्त्रणात्। व्यत्तोऽभूलान्तिमानोघनिर्मृत इव चन्द्रमाः॥ ५२॥ साधु ज्ञातोऽसि विज्ञानिविति सप्रेमभाषिणा। ततो विमलसिंहेन धुत्तीसिंह: म सख्जी ॥ ८३ ॥

'त्रपतब्रुबरेबोऽपि नृदेवस्य पदालयोः । राजाऽपि तं प्रसादेन सगीरवसपूजयत् ॥ ८४ ॥ एवं च देवदत्ताऽपि तस्मिन्नत्यनुरागिणी। पुरूरवस्युवैशीवान्वभृहिषयजं सुखम्॥ ८५॥ श्रतिष्ठसृतदेवोऽपि न विना सृतदेवनम्। भवितव्यं हि केनापि दोषेण गुणिनामपि॥ ८६॥ ययाचे देवदत्ताऽपि धिग् द्यृतं त्यञ्यतामिति । नात्यजन्मृनदेवस्तत्रक्षतिः खलु दुस्यजा ॥ ८० ॥ तस्यां नगर्यामासीच धनेन धनदोपमः। सार्धवाहोऽचलो नाम मूर्च्याऽपर दव सार: ॥ ८८ ॥ श्रामक्तो देवदत्तायां सूलदेवायतोऽपि सः। क्षतस्वीकरणी भाव्या बुभुजे तां निरन्तरम् ॥ ८८ ॥ ईष्यां स मूनदेवाय महतीं वहति सा च। अन्विष्यति स्रातिच्छिद्राख्यद्विचिकीर्षया॥ ८०॥ तच्छक्कया मूलदेवोऽप्यगात्तहेस्मनि च्छलात्। पारवच्छेऽप्यविच्छिस्रो रागः प्रायेण रागिणाम् ॥ ८१ ॥ देवदत्तां जनन्यूचे धूर्त्ततासगधूर्त्तकम्। निर्धनं यूतकारं च मूलदेवं सुते त्यज ॥ ८२ ॥ प्रसः विविधं द्रश्यं यच्छत्यस्मिन् रमस्न तत्। श्रचले नियलस्ती स्मोव धनदात्मजी॥ ८३॥

<sup>(</sup>१) च न्यपतन्।

देवदत्ता प्रत्यवाच मातरिकानती श्चडम्। धनानुरागिणी नास्मि किं त्वस्मि गुणरागिणी ॥ ८४ ॥ यमुष्य द्यातकारस्य गुणास्तिष्ठन्ति कीदृशाः। इति कीपाज्जनचीता देवदत्तेत्यभाषत ॥ ८५॥ धीरो वदान्यो विद्याविहण्रागी स्वयं गुणी। विभेषतः गरखोऽयं नामं त्यच्यामि तत् खलु ॥ ८६ ॥ ततय क्रिटिनी रहा क्रूटजुष्टा प्रचक्रमे। उचारियतं तनयां खैरिणी वैरिणीमिव ॥ ८० ॥ माऽदात्तयाऽर्थिते मास्ये निर्मास्यं श्रके पय:। द्त्त्त्वर्ण्डे वंग्रवर्ण्डं श्रीखर्ण्डं नीपवर्ण्डलम् ॥ ८८ ॥ सकोपं देवदत्तीका कुष्टिनी कुटिलाऽब्रवीत्। मा क्षपः प्रति याद्यो यचस्ताद्वग्बन्तिः किन ॥ ८८ ॥ लतेव कर्ण्टिकतरं किमालस्वा स्थितास्यसुम्। सर्वया मृत्तदेवं तत्त्यजापात्रिममं पतिम् ॥ १००॥ चवादीहेवदत्तैवं मातः किमिति मुह्यसि। पुमान् पात्रमपातं वा किमुचेतापरीचित: ॥ १ ॥ परीचा कियतां तर्हीत्युक्ता साचेपसम्बया। सदिता देवदत्तीवमादिदेश खवेटिकाम ॥ २ ॥ यदिन्ती देवदत्ताया स्रभिनाषी ह्या विद्यते। े प्रेथन्तामिचवः सार्थवाद्याचल ततस्वया॥३॥ तयोक्तः सार्थवाहोऽपि धन्यमानी प्रमोदतः। शकटानी तुपूर्णानि प्रेषयामास तत्त्रणात् ॥ ४ ॥

हृष्टा कुट्टिन्युवाचैवमचनखामिनो इते। भविन्तनीयमीदार्यं पश्च विन्तामणेरिव ॥ ५ ॥ विषसा देवदत्तीचे किमम्बाऽस्मि करेणुका। भक्तगायेच्ववः चिप्ता यसमूलदनायकाः ॥ ६॥ म्रादिश्वतां मृलदेवीऽप्यस्मिन्रधें भुजिष्यया । विवेक जायते मातर्दयोरपि यथाउन्तरम् ॥ ७ ॥ मूलदेवीऽपि चेट्योक्त इच्चनादाय पञ्चषान्। मृलागाणि त्यजनाङ्ग् निस्ततच विचचणः ॥ ८॥ कठोरत्नेन द्वर्वपर्वग्रसीन् परित्यजन्। द्वाङ्गला गण्डिका यक्रे पीयूषस्येव कुण्डिका:॥ ८॥ चतुर्जातेन मंस्कत्य कर्पूरेणाधिवास्य च । श्रुलप्रोता वर्डमानमंपुटे प्राह्मिणोत्स ता: ॥ १०॥ टेवटत्ताऽपि ताः प्रेच्य बभाषे श्रमार्कीमिति। भूर्त्तेशाचलयो: पश्य खर्णरीयौरिवान्तरम् ॥ ११ ॥ क्टिन्यचिन्तयदही महामीहान्यमानसा । सगीव सगतः शासी धूर्तमेषाऽनुधावति ॥ १२ ॥ स कोऽप्यपायः कियते येन निष्कास्यते पुरात्। चत्य पाजनसेकेन बिलादिव महोरग:॥ १३॥ क्रिंहिनी मुलदेवस्थीचाटनायाचलं जगी। कर्चव्यः क्रविमी यामगमनीपक्रमस्वया॥ १४॥ यामे यास्यामीत्यनीयं सार्थवाह लमस्मा। कथर्येर्देवदत्ताया विश्वन्धा सा यथा भवेत ॥ १५ ॥

ततो ग्रामान्तरगतं श्रुत्वा त्वां धूर्र्तपांसनः। नि:ग्रङ्कं देवदत्तायाः स समीपमुपैष्यति ॥ १६ ॥ देवदत्तान्तिके मूलदेवे दीव्यति निर्भरम्। भागच्छे: सर्वसामग्रा मलाङ्गेतन सन्दर्॥ १०॥ ततस्तया कथमपि त्वमतमवमानयेः। यथैतां न भजें द्रूयस्तित्तिरीमिव तित्तिरः॥ १८॥ तत्त्रवा प्रतिपद्माय यास्यामि ग्राममित्यसी। श्राख्याय देवदत्ताया द्रव्यं दत्त्वा च निर्वयौ ॥ १८ ॥ ततस्तया निरातङ्कं मूलदेवे प्रवेशिते। श्राह्मास्त कुटिन्धचलं कुटाकभटवेष्टितम् ॥ २०॥ देवटत्ता च सहसा प्रविशन्तं ददर्श तम । मूलदेवं च खटाऽघी न्यधात्पत्नकरण्डवत् ॥ २१ ॥ तथ।स्थितं मूलदेवं कुष्टिन्या ज्ञापितोऽचलः। पर्यक्ते क्षतपर्यक्तो निषमाट स्मिताननः ॥ २२॥ श्रवोचदचलस्तत्र कुर्वन् कैतवनाटितम्। देवदत्ते वयं श्रान्ताः स्नास्थामः प्रगुणीभव ॥ २३ ॥ देवदत्ताऽबवीदेवं विलक्षवितयस्मिता। स्नानयोग्यासने तर्ष्टि स्नातुं पादीऽवधार्यताम् ॥ २४ ॥ एवसुत्थाप्यमानोऽपि सादरं देवदत्त्रया। विशेषतोऽभूत् खट्टायामचलो निश्वलासनः ॥ २५ ॥ शशाक भूर्त्तराजोऽपि स्थातुं गन्तुं च नो तदा। प्रायेण विगनन्येवास्त्रस्ये मनसि शक्तयः ॥ २६ ॥

श्रवीचटचली देवदत्ते खप्नी मयेचितः। पर्यक्रे स्मिन कताभ्यकः सचेलस्नातवानहम् ॥ २०॥ स्तप्रं सत्यापयिषामि तद्धमहमागमम्। मत्यीक्रतो चार्यं स्वप्नः श्रभीदर्काय जायते ॥ २८ ॥ क्राष्ट्रिन्यवीचदादेश: प्रमाणं जीवितेशितु:। प्रति किंन युतं खामी यदिच्छति करोति तत्॥ २८॥ देवदत्ताऽब्रवीदार्य किमेतदुचितं तव। चद्रचदेवद्रचेयं तृत्तिका यद्विनध्यति ॥ ३० ॥ भचनोऽप्यवदङ्गद्रे कापे खं किमिदं तव। शरीरमपि यच्छन्ति पत्यर्थे लाहमः स्त्रियः ॥ ३१ ॥ किं तेऽन्यास्त्र्निका न स्यः पतिर्यस्याः किलाचलः । लवणेन स किं सीदेदास्य रताकर: सखा ॥ ३२ ॥ तती भाटीविवश्या कारितो देवदत्त्रया । श्रभ्यङ्गोद्दर्भनादीनि पर्यङ्गस्थित एव सः॥ ३३॥ स्रायमाने ततस्तसिवीशे खिलजलादिना। मूलदेवश्रग्ड इव भियतं सा समन्तत: || ३४ ॥ त्राजुहावाचलभटान् कुट्टिनी ट्रष्टिसंज्ञया। निदिदेशाचलं चाग्र धृत्तीकर्षणकर्मणे ॥ ३५॥ कीपाटीपसमाविष्टी मूलदेवं ततीऽचलः। चकर्ष छत्वा केंग्रेषु द्रीपदीमिव कीरव:॥ ३६॥ तं चोवाच नयन्नोऽसि विद्वानसि सुधीरसि। कर्मगीऽस्थानुरूपोऽय ब्रूहि कस्तेऽसु निग्रहः॥ ३०॥

धनाधीनग्रीरेयं वेखा तां वेद्विरंससे। यामपद्दकवद्गरिधनेन न किमग्रही: ॥ ३८ ॥ मूलदेवोऽपि निष्यन्दस्तदा मुक्कलितेचणः। विफलीभूतफालस्योदवाह दीपिनसुलाम ॥ ३८ ॥ एवं च चिन्तयामास सार्थवाह्यतिस्ततः। न नियाच्चो महात्माऽसी दैवादेवं दशां गतः ॥ ४० ॥ इति चीवाच मुक्तीऽद्य लमस्मादागसी मया। क्ततज्ञोऽस्यपकर्त्तव्यं त्वयाऽपि समये मम ॥ ४१ ॥ मुक्ती इय तेन धूर्त्तेशो विश्वतो निर्ययौ तत:। तूर्णं तूर्णं परिक्रामन् रखाइग्न इव दिप: ॥ ४२ ॥ गला पुरीपरिमरे सस्री सरसि विस्तृते। शरकाल द्व भेजे तत्त्रणात् चालितास्वर: ॥ ४३ ॥ श्रवलस्थापकर्तुं चोपकर्त्तुं च स धूर्त्तराट्। मनीरयरयारूढीऽचलहेगातटं प्रति ॥ ४४ ॥ द्वादशयोजनायामां सः खापदकुलाकुलाम्। दुर्दशायाः प्रियसकीमिव प्राप महाटवीम् ॥ ४५ ॥ यारावारमिवापारां तितीर्ष्स्तां महाटवीम्। सहायं चिन्तयामास तरग्डमिव धूर्त्तराट्॥ ४६ ॥ कस्मादप्यागतोऽकस्मादभादिव परिच्तः। शम्बलस्यगिकां विभ्नलोऽपि टक्को दिलस्तदा ॥ ४० ॥ असहायः सहायीयं तं विप्रं चिप्रमागतम्। हडो यष्टिमिव प्राप्य सूलदेवो सुदं ययौ ॥ ४८ ॥

जगाद मूनदेवस्तं समारखे प्रपेतुषः। प्रामच्छायादितीयस्य दिष्या मिलितवानसि ॥ ४८ ॥ स्वक्रन्दं वार्त्तियिषावस्तदावां द्विजसत्तम । मार्गखेदापहरणी विद्या वार्त्ता हि या पथि ॥ ५०॥ दूरे कियति गन्तव्यं स्थाने जिगमिषा काते। कथ्यतां भी महाभाग मार्गमैतीं वशी कुरु ॥ ५१ ॥ विषोऽप्याख्यद्वसिष्यासि पारेऽरख्यसिव स्थितम । स्थानं वीरनिधानास्यं ब्रुह्ति त्वं कुत्र वास्यसि॥ ५२॥ मुनदेवोऽत्रवीदास्याम्यहं वणातटे पुरे। विप्रोऽप्युचे तदेहि त्वमैकोऽध्वा दूरमावयो:॥ ५३॥ सनाटनापतपने मध्याक्रेऽय समागते। मिलिताभ्यां च गच्छ इतां ताभ्यां प्रापि महासरः॥ ५४॥ पाणिपाटमुखं मूलदेव: प्रचात्य वारिणा। निरम्तरतक्च्छाये भूतले समुपाविशत्॥ ५५॥ स्थािकायाः समाक्षय सक्तृनालोद्य वारिणा। एकोऽपि भोत्रमार्भेटको रङ्कदव दुतम्॥ ५६॥ षूत्तींऽव्यविन्तयदसी नाऽऽदी में भोजनं ददी। त्रतिचुधाऽत्रो सङ्के सुक्तः सन् खलु दास्यति ॥ ५०॥ भुक्का तत्नोत्यिते विप्रे बभ्गाति स्वगिकामुखम्। दभ्यौ धूर्त्तीऽपि यदादा नादात्तच्छुः प्रदास्यति ॥ ५८ ॥ तिसावदत्ता भुजाने मूलदेवस्तदागया। बीन्वासरानगमयत्रृणामाशा हि जीवितम्॥ ५८॥

घटनीं तां परित्यच्य धूर्तराजं दिजोऽवदत्। स्वस्ति तभ्यं महाभाग यास्यास्यहमितीऽधना ॥ ६० ॥ तमुचे मुबदेवोऽपि लक्षाहायादियं मया। द्वादशयोजनायामा क्रोशवस्द्विताऽटवी ॥ ६१ ॥ वेणात है गमिषामि मूलदेवाभिधी उस्यहम्। तत मे कथये: कार्यं कथातां किंच नाम ते ॥ ६२ ॥ लोकैनिर्घणशर्मित विहितापरनामकः। विप्रोऽहं सदडो नामेत्युक्ता टकस्ततो ययौ ॥ ६३॥ गच्छता मूलदेवेन ततो वेणातटं प्रति। हष्ट: संवसय: कश्चित्तसदावसय: पथि ॥ ६४ ॥ प्रविष्टस्तव भिचार्थं चामकु चिब्धु स्वया। भ्रमवासादयामास कुल्यावान् कुत्रचिद्रहे॥ ६५॥ ग्रामानिष्नामतस्तस्याभिमुखः कोऽप्यभूक्यनिः। मासक्तपणपुर्वातमा पुरवपुष्त द्वाङ्गवान् ॥ ६६॥ तं दृष्टा मुदित: सीऽभूदहो मे सुक्रतोदय:। यक्तयाप्तिं पात्रं यानपात्रं भवोदधी ॥ ६०॥ साधी: कुल्याषदानेन रत्नित्रयशालिन:। उन्मीलतु चिरादय महिवेकतरो: फलम्॥ ६८॥ कुल्माषान् साधवे दत्त्वा मूलदेव: पपाठ च। धन्यास्ते खलु येषां स्यः कुल्याषाः साधुपारणे ॥ ६८ ॥ तस्य भावनया ऋष्टा बभाषे व्योक्ति देवता। पर्डश्लोकेन याचल भद्र किंते प्रदीयताम्॥ ७०॥

प्रार्थयामास सद्यस्तां मूलदेवीऽपि देवताम् । गणिकादेवदत्तेभसहस्तं राज्यमसु मे ॥ ७१ ॥ एवमस्विति देव्यूचे मूलदेवोऽपि तं मुनिम्। वन्दिलाऽय गाममध्य भिचित्वा बुभुजे खयम्॥ ७२॥ मार्गं कामन् क्रमेणामी प्राप विणातटं पुरम्। सुन्वाप पात्यशालायां निद्रासुखमवाप च ॥ ७३ ॥ यामिन्याः पश्चिमे यामे स सुप्तः स्वप्नमैच्ता यत्यूर्णमग्डलश्चन्द्रः प्रविवेश सुखे सस ॥ ७४ ॥ तमेव सप्रमद्राचीलोऽपि कार्पेटिकस्तदा। अन्धकार्पटिकानां च प्रबुद्धस्तमचीकथत्॥ ७५॥ तेषु कार्पेटिकेष्वेक: स्वप्नमेवं व्यचारयत्। श्रविरेण लामासे त्वं सखग्ड पृतमग्ड कम्॥ ७६॥ इष्ट: कार्षिटक: मीऽभूदेवं भूयादिति बुवन् । जारीत बटरेगापि शुगालस्य महोत्सवः॥ ७०॥ स्तप्नं नाचीकथत्तेषामज्ञानां धूर्त्तराट् निजम्। मूर्वा हि दर्शित रत्ने द्वत्वग्ढं प्रचत्तते ॥ ७८ ॥ मग्डकं कर्यटि: प्राप ग्टहाच्छादनपर्वेगि। प्रायेण फलति स्वप्नो विचारस्यानुसारत: ॥ ७८ ॥ धृत्तीर्राप प्रातरारामे गला पुष्पीचयादिना। श्रप्रीणायालिकं लोकंप्टणं कर्मापि तादृशाम् ॥ ८०॥ रटहीला मालिकात्तसात प्रथाणि फलानि च। श्रुचिर्भूत्वा ययी वेशम खप्रशास्त्रविपश्चितः ॥ ८१ ॥

मुलदेवस्ततो नला दत्ता पुष्पफलानि च । उपाध्यायाय तज्ज्ञाय शशंस खप्रमात्मनः ॥ ८२ ॥ मदितः सोऽवदिहरान्वस स्वप्नमलं तव। सुमुहर्त्ते कथिययाम्यद्यास्माकं भवातिथि: ॥ ८३ ॥ मूलदेवं स्वपियला भोजियला च गौरवात्। परिणाययितं कन्यामुपाध्याय उपानयत् ॥ ८४ ॥ बभाषे मूलदेवीऽपि ताताऽज्ञातकुलस्य मे। कन्धां प्रदास्यसि कथं विचारयसि किं निह्न ॥ ५५ ॥ उपाध्यायोऽप्य्व।चैवं त्वमूर्स्थाऽपि कुनं गुणाः । ज्ञातास्तत्सर्वया कन्या ममेयं परिगीयताम् ॥ ८६ ॥ तहाचा मूलदेवोऽपि कन्यकां तामुपायत। कार्यसिद्देभीविष्यन्याः प्रादुर्भूतिमवाननम् ॥ ८७ ॥ मध्ये दिनानां सप्तानां त्वं राजेह भविष्यसि । इति तस्य स्वप्नफलमुपाध्यायो न्यवंदयत्॥ ८८॥ ष्ट्रष्टस्तत्र वसन् धृत्तराजी गला बहि: पुरात्। सुव्याप चम्पकतले संप्राप्ते पञ्चमेऽहनि ॥ ८८ ॥ तदा च नगरे तिसावयेतनमहीपति:। त्रपुत्रो निधनं प्राप निष्पाद दव पादप: ॥ ८० ॥ मन्त्रोचिताः पुरीभाषच्छत्रभृङ्गारचामराः। भ्रेमु: प्रापुन राज्याई दुष्पापस्तादृशी जन: ॥ ८१ ॥ ततो बहिः पर्यटन्तो निकषा चम्पकद्रमम्। भपश्यम्बदेवं ते नरदेवपदोचितम् ॥ ८२ ॥ हयेन हिषितं चन्ने गजेनोजितगर्जितम्।

भुङ्गारेण च तस्याऽविद्यामराभ्यां च वीजनम् ॥ ८३ ॥ पण्डरीकं स्वर्णदण्डमण्डितं तस्य चोषरि । श्रदस्रमिवादस्रतिडहण्डमज्भत ॥ ८४ ॥ तं चाधिरोह्यामास खखन्ये जयकुद्धरः। स्वाम्याप्तिस्दितैलीकैषके जयजयारवः ॥ ८५ ॥ पुरं महातूर्यस्वैः पूर्यमाणदिगन्तरम्। तग्राविशक्त्वदेवी राजराज दवालकाम् ॥ ८६ ॥ उत्तीर्गो राजहर्स्य सौ सिंहासनसधिष्ठितः। समन्ततः समायातैः सामन्तैरस्यविचत ॥ ८० ॥ श्रयो वे देवता व्योक्ति देवतानां प्रसादतः। श्रयं विक्रमराजाख्यो राजा जन्ने कलानिधि:॥ ८८॥ वर्त्तिषान्ते न येऽमुख शासने चितियासितुः। तानहं निग्रहीषामि सहीसत द्वाग्रनि: ॥ ८८ ॥ तद्गिरा विस्नितं भीतं सर्वे प्रकृतिमख्डलम्। यतंरिवेन्द्रिययामः सदा तस्य वशेऽभवत् ॥ २००॥ तत: स राजा विषयसुखान्यनुभवन् व्यधात्॥ प्रीतिमुक्कियनीयेन मिष्यः संव्यवद्वारतः ॥ १ ॥ तदानीं देवदसाऽपि मूलदेवविडम्बनाम् । ताहचीं प्रेच्य साचिपा व्यववोदचलं प्रति॥२॥ किं जाता द्रव्यदर्पान्य लया कुलग्टि एए हम। मुमूर्षी 'मूर्ख महे हे व्यवाहार्षीयदीदशम्॥ ३॥

<sup>(</sup>१) क क सूर्यवहें है।

लयाऽस्मदीयसदने नागन्तव्यमतः परम्। इति निष्कास्य तं गेहासमीपे तृपतेरगात् ॥ ४ ॥ तया च याचितो राजा स वरो दीयतामिति। यथेच्छं बृहि यच्छामि तं येनेत्यवदन्तृपः ॥ ५ ॥ सोचे मां प्रति नाज्ञाप्यो मूलदेवं विना पुमान्। वारणीयोऽचलबायमागच्छन्मम वैश्मनि ॥ ६॥ एवमस्विति राज्ञोत्ता हेतुः कीऽव्रेति पृष्टवान्। शशंस माधवी देवदत्ताभृसंज्ञया ततः॥ ०॥ जितग्रव्रहपः कोपाचितिभ्रूनतस्ततः। सार्थवाहं तमाइय साचेपमिदमत्रवीत् ॥ ८॥ मत्प्रीमण्डनावेती रत्नभूतावरे लया मुखंग धनमत्तेन यावणीव निघर्षिती ॥ ८ ॥ ततीऽस्थापराधस्य प्राणापहरणं तव दण्डोऽस्विति नरेन्द्रोते देवदत्ता न्यवारयत्॥ १०॥ त्वं यदाप्यनया वातीऽधुना वाणं तथापि ते। मूबदेवे समानीते भवेदित्यभ्यधात्रृपः ॥ ११ ॥ नृपं नत्वा ततो गत्वा सार्थवाइ: प्रचक्रमे । नष्टरत्निवान्वेष्टं मूलदेवं समन्ततः ॥ १२ ॥ मूलदेवमपश्यन् स भीतो न्यूनतया तया। भाग्डं भत्वा ययी शीघं पारसकूलमण्डलम् ॥ १३॥ दधी च मूलदेवोऽपि विना मे देवदत्तया। भोज्येनालवर्षेनेव प्राज्यराज्यश्रियाऽपि किम्॥ १४॥ ततः स देवदत्ताया जितसतीय भूपतेः । चतुरं प्रेषयामास द्रतं प्रास्टतसंयुतम् ॥ १५ ॥ गत्वोज्जयिन्यां दूतोऽपि जितग्रत्नं व्यजिन्नपत्। देवतादत्तराज्यश्रीर्मूनदेवी वदत्यदः ॥ १६ ॥ यथा मे देवदत्तायां प्रेम जानीय तत्त्वा। यदास्य रोचते वोऽपि तदियं प्रेष्यतामिति ॥ १० ॥ ततीऽवददवनीयस्तेनेदं कियदर्थितम् । राज्ञा विक्रमराजेन भेदी राज्येऽपि नास्ति नः ॥ १८ ॥ त्राकार्य देवदत्तां च जगादोक्जयिनीपति:। दिच्या जाताऽसि भद्रे त्वं चिरात् पूर्णमनोरया ॥ १८ ॥ राजा जन्ने मृलदेवी देवतायाः प्रसादतः। लामानितुं च स प्रैषीत्रधानपुरुषं निजम् ॥ २०॥ ततस्वं तत गच्छेति प्रसादाज्ञितम्बुगा। मादिष्टा देवदत्ताऽगाहेग्गातटपुरं क्रमात्॥ २१॥ राजा विक्रमराजोऽपि महोत्सवपुर:सरम्। स्वचेतसीव विपुत्ते स्ववेश्मनि निनाय ताम्॥ २२॥ जिनाचीमर्चतस्तस्य सम्यक् पालयतः प्रजाः। दोव्यतो देवदत्तां च त्रिवर्गीऽभूदवाधित: ॥ २३ ॥ दत्र पारसकूलाइहात्तक्रेयवस्तुकः। श्राययावचलस्तत्र जलपूर्ण द्वाम्बुदः ॥ २४ ॥ बच्मीमहत्विषशुनैर्माणमीतिकविद्रमै:। भृता विग्रालं स स्थालं महीनायसुपास्थित: ॥ २५॥

भवलोऽयमिति चिप्रमुपलचितवान् हपः। दृष्टा प्रागजवासम्बन्धमपि प्राज्ञाः स्मरन्ति हि ॥ २६ ॥ राजानं मूलदेवोऽयमित्यश्वासीत् नाचतः। श्रात्तवेषं नटमपि ख्लप्रश्ना न जानते ॥ २७ ॥ कुतस्विमिति राज्ञोतः पारसादित्य्वाच सः। ययाचे पश्चक्तं च भाग्डालीकनकर्मणे ॥ २८॥ कौतुकात्स्वयमेषाम इत्यक्तो भूभूजा स तु। महाप्रसाद इत्युचे कोपं को वैत्ति ताह्याम्॥ २८॥ ततः पञ्चक्तनोपेतो ययौ राजा तदासये। मिक्किष्ठापद्दस्तादि सोऽपि भाग्छमदर्भयत्॥ ३०॥ भाग्डं किमियदेवेदं सत्यं ब्रूहीति भूभुजा। उत्त इत्युत्तवान् येष्ठी सत्यमेतावदेव मे ॥ ३१ ॥ नृपेण पुनरप्युचे सम्यग् ज्ञाला निवेदय। भस्रद्राज्ये ग्रुल्भचीर्थां यच्छरीरेण नियहः॥ ३२॥ भवीचदचलोऽप्येवससाभिः कथ्यतेऽन्यया । पुरतो नापरस्यापि खयं देवस्य किं पुन: ॥ ३३ ॥ राजेत्य्वाच तर्ह्धस्य श्रेष्ठिनः सत्यभाषिणः। क्रियतामर्डदानं च सम्यग्भाग्डं च वीच्यताम् ॥ ३४ ॥ ततः पञ्चक्तलेनां क्रिप्रहाराहं ग्रवेधतः । श्रसारभाग्डमध्यस्थं सारभाग्डमशङ्कात ॥ ३५ ॥ जातामञ्जेस्ततो राजपुंभिविभिदिरे चणात्। ग्ररूद्रसुमनांसीव भाष्डस्थानानि सर्वतः ॥ ३६ ॥

तैर्यया शक्कितं भाग्छं वित्तशाखं तथाऽभवत्। परपरान्त:प्रवेशकारिणो श्वधिकारिण: ॥ ३०॥ तज जाला कपितो राजा बस्ययामास तं चणात्। सामना चिप बध्यने राजादेशाहणिक् कियान् ॥ ३८ ॥ ततस्तं सदने नीला क्षीरियला च बन्धनम्। किं मां प्रत्यभिजानासि पप्रच्छेति महीपति: ॥ ३८॥ अचलाऽपि जगादैवं जगदृद्योतकारिणम्। भानमन्तं भवन्तं च बालिशोऽपि न वेत्ति कः ॥ ४०॥ पर्याप्तं चाट्वचनैः सम्यक् लं विस्ति तद्दर। राम्नेत्युत्तोऽचलोऽवोचत्तर्हि जानामि नह्यस्म्॥ ४१॥ देवदत्तामयाह्रय भूपतिस्तमदर्भयत । दृष्टेर्दृष्टा क्रतार्थी स्थान्मनःसिंदिहि सानिनाम् ॥ ४२॥ देवदत्तामसी दृष्टा ज्ञीतः कष्टां दृशां ययी। श्रये स्त्रापभाजना हि सत्योरप्यधिका तृणाम ॥ ४३ ॥ साऽप्यूचे मूलदेवोऽयमित्युक्तो यस्तदा त्वया । एवं कुर्या ममापि त्वं देवाद्यसनमीयवः॥ ४४॥ तदसि व्यसनं प्राप्तः प्राण्मन्देह्वार्ण्म। मुक्तोऽसि चार्यपुर्वेग नेहचाः चुद्रघातिनः॥ ४५॥ ततो विलचः स विणक् पतित्वा पादयोस्तयोः। जर्वे सर्वापराधान्मे तितिचध्वं तदा क्षतान्॥ ४६॥ रुष्टस्तेनापराधेन जितशतुर्मेहीपति:। प्रवेशमुक्तियिन्यां मे युषादाचा प्रदास्यति ॥ ४० ॥

प्रयोचे मूलदेवोऽपि मया चान्तं तदेव ते। यदा प्रसादो विदधे देव्या श्रीदेवदत्तया ॥ ४८ ॥ ततः प्रसादं दस्बोचैदूतमेकं समर्प्य च। पुरीमुक्जयिनीं गन्तुं विससर्जीचनं दृप: ॥ ४८ ॥ प्रवेशोऽवन्तिनाधेन तस्यावन्यामटीयत । मूलदेवस्य वचसा कोपस्तम्ल एव यत्॥ ५०॥ त्रचेद्युर्दः खविधुराः प्रजाकार्यधुरस्वरम्। मिलिला विणिजी मूलदेवमेवं व्यजिन्नपन् ॥ ५१॥ जायत्वि प्रजास्तानं लिय देव दिवानिशम्। श्रमुखतेदं नगरं परितः परिमोविभिः ॥ ५२ ॥ कोला दव 'चिरं चौरा: प्ररे सिम्मन्दिराणि न:। प्रतिचेपं खनन्युचैर्नारचा रचितं चमा: ॥ ५३॥ श्रदृश्यमानाः केनापि क्रतसिदाञ्जना इव। भाग्यन्ति चौराः स्वैरं नो ग्रहेषु स्वग्रहेस्विव ॥ ५४ ॥ प्रचिरावियहीषामि तस्त्ररानयस्त्ररान्। मूलदेवोऽभिधायैवं विणिजो विसम्रजे तान्॥ ५५॥ पादिचवगराध्यचं साचेपं स्मापतिस्तत:। प्रत्विष्य तस्त्ररान् सर्वान् रुष्हाण निरुष्हाण च ॥ ५६ ॥ श्रयोवाच पुराध्यचः स्वामिन्नेकोऽस्ति तस्तरः । त्रसी न शकाते धर्त्तुं दृष्टनष्टः पिशाचवत् ॥ ५० ॥

<sup>(</sup>१) गच विभी।

जातामर्षस्ततो राजा महीजा निर्ययौ निश्च। नीलाक्वरपावरणी नीलाक्वर इवापरः॥ ५८ ॥ खानेषु ग्रङ्काखानेषु बस्ताम खामधाम सः। दस्युं कमपि नापश्यदहेः पदमिवासासि ॥ ५८ ॥ स सर्वे नगरं भ्रान्तः श्रान्तः सुखाप कुत्रचित्। खग्डदेवकुले ग्रैलगुहायामिव केसरी ॥ ६०॥ निशाचर द्वाकसाम्निशाचरणदारुणः। तस्तराग्रेमरस्तत्रोपासरकारिङकाभिधः॥ ६१॥ कोऽत्रेति व्याहरत्र्चैर्मलिस्त्र्चपतिस्ततः। क्ष्ट: सुप्तमिव व्यालं पदा तृपमघद्यत्॥ ६२॥ चेष्टां स्थानं च वित्तं च जिन्नासुस्तस्य भूपति:। जरे कार्पटिकोऽस्मीति क क निष्णा न ताद्याः॥ ६३॥ एहि कार्पटिकाद्य लामदिर्द्रीकरोग्यहम्। इत्युचे तस्त्ररो भूषं मदान्धानां धिगज्ञताम् ॥ ६४ ॥ तमन्वचानीत्सोऽधेंच्छः पत्तिवत्पृथिवीपतिः। ममद् गर्दभस्यापि पादौ कार्याज्ञनार्दनः॥ ६५ ॥ श्रजानान: स राजानं पार्खे सत्युमिवासन:। जगाम धाम कस्यापि येष्ठिन: येष्ठसम्पद: ॥ ६६ ॥ तव खात्रं खनित्रेण पातियत्वा स वैश्मनः। जयाह सारद्रविणं राहु: कुग्डात्स्धामिव ॥ ६० ॥ श्रजी राजा समस्तं तदास्यामास तस्तर:। उदरं दर्भग्रामास ग्राकिन्धै व स सृद्धी: ॥ ६८ ॥

तसुन्वयुत्तं सूलान्यूलदेव उवाह तत्। भूत्ती हि कारणीपात्तमार्दवाः वार्यराचसाः ॥ ६८ ॥ जीर्णीयानं तती गला गुहामुहावा सीऽविशत। निनाय तत भूपं च च्छगणारोपितालिवत् ॥ ७० ॥ त्रासीदागकुमारीव कुमारी तंत्र तत्खसा। नवयीवनलावख्यपुख्यावयवशालिनी ॥ ७१ ॥ चानयास्यातियेः पादावित्यादिष्टा स्वब्धना । सोपकूपं ततो भूपसुपावेशयदासने ॥ ७२ ॥ प्रचालयन्ती तत्पादकमले कमलेचणा। त्रनुभूय सद्स्पर्श तं सर्वोङ्गसुदैक्त ॥ ७३ ॥ यहो कोऽप्येष कन्दर्पः साचादिति सविस्रया । सानुरागा सानुकम्या साऽब्रवीदिति भूपतिम् ॥ ७४ ॥ पादप्रचालनव्याजात्मूपेऽस्मित्रपरे <sup>१</sup>नरा: । त्रपात्यन्त महाभाग तस्कराणां कृत: क्रपा ॥ ७५ ॥ चेप्रामि नेच कूपे त्वां त्वल्रभाववयीकता। महतामनुभावो हि वशीकरण्मद्गतम्॥ ७६॥ ततो मदुवरोधेन सुन्दरावसर दूतम्। इयोरव्यन्यया नाय कुशलं न भविष्यति ॥ ७७ ॥ विस्थाय महीनायो निर्जगाम द्रतं ततः। धीमन्तो हि धिया चन्ति हिष: सत्यपि विक्रमे ॥ ७८ ॥ गते नृपे त् व्याहारि तया गच्छत्यसाविति।

स्रज्ञू करचलार्वे हि प्रपञ्ची धीमतामयम् ॥ ७८ ॥ क्षष्टकङ्गासिजिह्याली विताल इव दार्णः। भनुभूपालमुत्तासी दधावे मण्डिकस्ततः॥ ८०॥ तं समासत्रमालीका भूपतिर्धी हस्स्रतिः। चलरोत्तिभातयावस्तंभोनान्तरितोऽभवत् ॥ ८१ ॥ कोपान्धनयनशासी स एवेष प्रसानिति। कङ्गासिना द्वतस्तमां च्छित्वात्गाद्वास सिन्हकः ॥ ८२ ॥ ययी खंधाम राजाऽपि ष्टष्टशीरीपलगतः। प्राप्तः सौख्याय जायेत टोषकारी न कस्य वा ॥ ८३ ॥ राजा प्रातस्ततो राजपाटिकाव्याजतो बहिः। दस्यं विश्वमनोदस्युक्तं निरूपयितं ययौ ॥ ८४ ॥ ष्यथ वस्तापणहारे कुर्वाणं तुत्रकारताम । पहैंबें ष्टितजङ्गी कं किञ्चिद्दाटिताननम् ॥ ८५॥ तस्तरं मस्तरलतोपेतं छद्मश्रयाक्षतिम । हञ्चापासचयत् च्यापः चपाहरानुमानतः ॥ ८६ ॥ (युग्मम्) गला हम्यं महीनायोऽभिन्नानानि निवेदयन्। पुरुषान प्रेषयामास तस्याकारणहेतवे ॥ ८० ॥ न इतः स पुमावनं तद्विज्भितमित्यसी। पाइतोऽमंस्त चौरा हि महाराजिकवेदिन: ॥ ८८ ॥ सीऽगासती राजकुले राजाऽऽस्थत महासने। महाप्रसादं कुर्वन्ति नीतिज्ञा हि जिघांसव: ॥ ८८ ॥ तं भूपतिरभाषिष्ट प्रसादमुख्या गिरा।

स्वसा दीयतां मद्यं दातव्या एव कन्यका ॥ ८०॥ दृष्टपूर्वी खसारं मे नापरो निरगात्तत:। भयं स एव राजेति निश्चियो मिण्डिको हृदि ॥ ८१ ॥ ग्रह्मतां मत्स्वसा देव देवकीयैव सा किल। मदीयमन्यदप्येवमवीचत स पार्थिवम् ॥ ८२ ॥ तदानीमप्यपायंस्त रूपातिशयशालिनीम्। तस्य स्वसारं नृपतिः कंसारिरिव क्किगीम् ॥ ८३ ॥ महामात्यपदे चक्रे तस्करं तं नरेखर:। को वित्ति भूभुजां भावं मध्यं पत्य्रिवाश्वसाम् ॥ ८४ ॥ तसाइषणवस्तादि तइगिन्धेव भूपति:। नित्यमानाययदहो धूर्ती धूर्तीर्घ्यत ॥ ८५ ॥ बहु यावसमाक्षष्टं द्रव्यं तावस्पेण सा। मभाषि वित्तं लहस्थोः कियदद्यापि तिष्ठति ॥ ८६ ॥ वित्तमेतावदेवासीदस्य दस्योः स्वसाऽपि हि। एवं न्यवेदयद्राञ्जो गोप्यं प्रियतमे न हि॥ ८०॥ विडम्बनाभिर्वह्वीभिर्माण्डिकं चण्डमासनः। निजयाह ततो राजा पापानां कुश्रलं कियत्॥ ८८॥ चौर्यात खशुर्यमणि विक्रमराजराज:. श्रानीय मण्डिकमखण्डनयो जघान। स्तैन्धं न तेन विद्धीत सुधी: कथिं-दवापि जयानि विरुद्धमलानुबन्धि ॥ २८८ ॥ ॥ इति मूलदेवमिण्डिकयोः कथानकम्॥

षासीद्राजग्रहे सम्मजितामरपुरे पुरे। पादाकान्तमृपश्रेषिः श्रेणिको नाम पार्थिवः ॥ १ ॥ राज्ञस्तस्य च तनयो नयविक्रमभाजनम्। नामाऽभयकुमारोऽभृत् प्रद्युमः श्रीपतेरिव ॥ २ ॥ इतस तिस्रवगरे वैभारगिरिकन्दरे। चौरो लोइखुराख्योऽभृद्रौद्रो रस द्वाङ्गवान् ॥ ३॥ स तु राजयहें नित्यं पीराणामुसावादिषु। लब्या किद्राणि विदर्ध पिशाचवदुपद्रवम् ॥ ४ ॥ भाददानस्ततो द्रव्यं भुज्जानश्च परस्तियः। भार्ष्डागार निशान्तं वा निजं मेने स तत्पुरम्॥ ५॥ चीर्यमेवाभवत्तस्य प्रीत्ये वृत्तिर्न चापरा । भपास्य क्रव्यं क्रव्यादा भक्तंस्तृप्यन्ति नापरेः ॥ ६॥ तस्यानुरूपो रूपेण चेष्टया च सुतोऽभवत्। भार्यायां रोहिणीनान्त्रां रीहिणेयोऽभिधानतः ॥ ७॥ खमृत्यसमये प्राप्ते पिचाऽऽह्रयेत्यभाषि सः। यद्यवध्यं करोषि लस्परेशं दरामि तत्॥ ६॥ श्वत्रयमेव कर्त्तव्यमादिष्टं भवतां मया। कः पितुः पातयेदाज्ञां पृथिव्यामित्यवाच सः ॥ ८ ॥ प्रहृष्टो वदसा तेन चौरो लोइसुरस्तत:। पालिना संस्थान् पुत्रमभाषिष्टेति निष्ट्रम् ॥ १० ॥ योऽसी समवसर्खे स्थितः सरविनिर्मिते। विधन्ते देशनां वीरो मा श्रीषीस्तस्य भाषितम् ॥ ११ ॥ प्रन्यस् खेच्छ्या वस क्यास्विमनियन्तितः। उपदिखेति पञ्चलं प्राप लोइखरस्तत: ॥ १२ ॥ सतकार्यं पितुः कला रीहिणेयस्ततोऽनिशम्। चकार चौरिकां लोइखरोऽपर इवोद्गत: ॥ १३ ॥ पालयन पित्रादेशं जीवितव्यमिवासनः। स्वदासेरमिवामुखात् स राजग्रहपत्तनम् ॥ १४ ॥ तदा च नगरयामाकरेषु विहरन क्रमात्। चतुर्दश्महासाधुसहस्रपरिवारितः ॥ १५ ॥ सुरैः संचार्थ्यमाणेषु खर्णाभोजेषु चारुषु। न्यस्थन पदानि तवागादीर यरमतीर्थकत् ॥ १६ ॥ 'व्यन्तरैरसरैज्योतिषिकैवैंमानिकैरपि। सुरै: समवसर्गं चक्रे जिनपतस्तत: ॥ १७॥ श्वायोजनविसर्विखा सर्वभाषान्यातया । भारत्या भगवान् वीरः प्रारंभे धर्मदेशनाम ॥ १८ ॥ तदानीं रीहिण्योऽपि गच्छन राजग्रहं प्रति। मार्गान्तराले समवसरणाभ्यर्णमाययौ ॥ १८ ॥ एवं स चिन्तयामास पथाऽनेन वजामि चेत्। मृणोिस वीरवचनं तदाज्ञा भज्यतं पितु: ॥ २०॥ न चान्यो विद्यते पत्या भवलेवं विसुध्य सः। कर्णौ विभाय पाणिभ्यां दुतं राजग्रहं ययी ॥ २१ ॥

<sup>(</sup>१) खगच ड वैमानिकें अद्योतिषिकें र्यानरेर सुरेरिप।

एवमन्बहमप्यस्य यातायातकतोऽन्यदा । उपसमवसरणं पार्देऽभज्यत कण्टकः ॥ २२ ॥ श्रीत्वासमाद्राद्धमग्नं पादे स कग्टकम्। त्रनुदृत्य समुदत्तुं न शशाक क्रमात् क्रमम् ॥ २३ ॥ नास्त्यपायोऽपरः कोऽपीत्याक्तव्य अवगात्करम्। कर्षन् कगट्रकमत्रीषीदिति विख्युरोर्गिरम् ॥ २४॥ महीतनास्पर्शिपादा निर्निमेषविसीचनाः। भन्नानमाच्या नि:स्रेदा नीरजोऽङ्गा: सुरा इति ॥२५ ॥ बहुश्रुतमिदं धिग् धिगित्याश्रुत्तकग्टकः। पिधाय पाणिना कर्णे तथैवापससार सः॥ २६ ॥ त्रयान्वहं मुख्यमाणे पत्तने तेन दखना। उपेला श्रेणिकं श्रेष्ठिश्रेष्ठा व्यज्ञपयिति ॥ २० ॥ खिय ग्रासित देवान्यत भयं द्रविणं तु नः। चाक्षथ रुह्यते चीर्रहष्टैश्वंटकेरिव ॥ २८ ॥ बस्युनामिव तेषां तु ग्रन्हीतः पीड्या ततः। सकोपाटोपिमत्युचे नृपतिदेग्डपाशिकम् ॥ २८ ॥ किं चौरीभूय दायादीभूय वा मम वंतनम्। ग्रह्मासि चौरैर्ग्रह्माने यदेते लद्पेचितः॥ ३०॥ सोऽप्यूचे देव कोऽप्येष चौरः पौरान् विलुग्टति । री हिण्याह्रयो धर्तुं दृष्टोऽपि न हि गच्चते ॥ ३१॥ विद्युदुत्चिप्तकरणेनोत् प्रुत्वायं प्रवङ्गवत्। गेहाद्वेषं ततो वप्रमुल्लक्यति हेल्या ॥ ३२ ॥

मार्गेण यामस्तनार्गं यावत्तावसः नेस्थते। त्यतो ह्योक क्रमेणापि भ्रतेन त्यञ्चते क्रमै:॥ ३३ ॥ न तं इन्तुं नवा धर्तुमइं शक्तोमि तस्करम्। ग्रह्मात् तदिमां देवो दाण्डपाशिकतां निजाम ॥ ३४ ॥ न्रिपेणोक्षासितैकभ्रूसंज्ञया भाषितस्ततः। कुमारोऽभयकुमारस्तमूचे दाग्छपाशिकम् ॥ ३५ ॥ चतुरङ्गचमूं सज्जीक्षत्य मुख बहिष्पुरात्। यदान्त:प्रविशेचीर: पत्तनं वेष्टयेस्तदा ॥ ३६ ॥ भन्तम वासितो विद्युदुत् चिप्तकरणेन सः। पतिष्यति बह्दि: सैन्ये वागुरायां कुरङ्गवत् ॥ ३० ॥ प्रतिभूभिरिवानीतो निजपादैस्ततश्व सः। यहीतव्यो महान् दस्य्रप्रमर्त्तः पदातिभिः ॥ ३८ ॥ तथित्यादेशमादाय निर्ययी दाण्डपाशिकः। तथैव च चम्ं सज्जां प्रच्छत्नं निर्ममे सुधी: ॥ ३८ ॥ तहिने रीहिणेयोऽपि यामान्तरसमागमात्। श्रजानान: पुरीं रुडां वारीं गज दवाविशत्॥ ४०॥ तैरुपायैस्ततो धृत्वा बड्डा च स मलिस्तुच:। भानीय तृपतेर्दाग्डपाशिकेन समर्पित: ॥ ४१ ॥ यथा न्यायं सतां वाणमसतां नियहस्तथा। निग्टश्चतामसौ तस्मादित्यादिस्वसहीपति: ॥ ४२ ॥ घलोपुः प्राप्त इत्येष न हि नियहमर्हति। विचार्य निग्रहीतव्य इत्युवाचाभयस्ततः ॥ ४३ ॥

श्रय प्रमुक्त नं राजा क्रात्यः कीट्यजीविकः। क्रती हेतोरिहायाती रीहिणेय: स चासि किस ॥ ४४ ॥ स्वनामशङ्कितः सोऽपि प्रत्यवाचेति सूपतिम् । यालियामे द्रमैचण्डाभिधानोऽहं कुटुस्विक: ॥ ४५ ॥ प्रयोजनवर्धने हायात: मंजातकी तुकात्। एकदेवकुले रात्रिं महतीमस्मि च स्थित: ॥ ४६ ॥ खधाम गच्छवारकौराकिप्ती राचमेरिव। चलङ्कयमहं वप्रं प्राणभीर्महती हि भी: ॥ ४० ॥ मध्यारचविनिर्याती बाह्यारचगणेष्वसम्। कैवर्तहस्तविस्नम्तो जाले मत्य दवापतम् ॥ ४८ ॥ ततो निरुपराधोऽपि बष्टा चीर द्रवाधना । भ्रहमेभिरिहानीतो नीतिमार विचारय ॥ ४८ ॥ ततस्तं भूपतिर्गृप्ती प्रेषयामास तत् चणात्। तत्रव्वतिज्ञानहितोस्तव यामे च पूरुषम्॥ ५०॥ मोऽयेऽपि गाहितो याम: मङ्गेतं तेन दस्युना । चौराणामवि केषाञ्चित्रियायतिचिन्तनम्॥ ५१॥ तत्खरूपं राजपुंसा ग्रामः पृष्टोऽत्रवीदिदम् । दुर्गचरहोऽत्र वास्तव्यः परं ग्रामान्तरं गतः ॥ ५२ ॥ तवार्धे तेन विज्ञप्ते दध्यी श्रीण्कस्रिदम्। षहो सुकतदमास्य ब्रह्माऽप्यन्तं न गच्छति ॥ ५३॥ भभयोऽसज्जयदय प्रामादं सप्तभूमिकम्। महार्घरत्नखचितं विमानमिव नाकिनाम् ॥ ५४॥

वियाऽपरायमाचाभीरमचीभिरलङ्कृतम्। दिवोऽसरावतीखण्डमिव भ्रष्टमतर्वि सः ॥ ५५ ॥ गन्धववर्गप्रारब्धसङ्गीतकमञ्चोत्सवः। सोऽधादकस्मादुद्गृतगन्धर्वनगरित्रयम्॥ ५६॥ ततोऽभयो मद्यपानमूढं निर्माय तस्करम्। परिधाप्य देवदृष्ये 'मिमतत्त्वमशाययत् ॥ ५० ॥ मदे परिखते यावदुदस्थात्तावदैचत । सोऽकसाहिसायकरीमपूर्वा दिव्यसंपदम् ॥ ५८ ॥ श्रवानार्ऽभयादिष्टैर्नरनारीगणैस्तत:। उदचारि जय जय नन्देत्यादिकमङ्गलम्॥ ५८॥ यसियाहाविसाने लम्त्यवस्तिदशीऽधना । श्रसाकं स्वामिभूतोऽसि त्वदीयाः किङ्करा वयम् ॥ ६० ॥ असरोभि: सहैताभी रमख खैरभिन्द्रवत्। इत्यादि चतुरं चाटुगर्भमूचे च तैरमी ॥ ६१ ॥ जात: सर: किमस्रोति दध्यी यावस तस्तर:। संगीतकार्यं तावत्तै: प्रदत्त: समहस्तक: ॥ ६२ ॥ उपेत्य पुंसा केनापि खर्णदण्डभृता तत:। सहसा भो: किमारव्यमेतदेवमभाष्यत ॥ ६३॥ ततः प्रतिबसाचे तैः प्रतीहार निजयभोः । प्रदर्शयतुमारव्यं खकं विज्ञानकी शलम् ॥ ६४ ॥ सोऽप्यवाच खनायस्य दर्श्वतां निजकीशलम्।

<sup>(</sup>३) खगच अधितत्य-।

देवलोकसमाचारं कार्यतां किं त्वसाविति ॥ ६५ ॥ तेरुकां की हगाचार इति अला स पूरुषः। साज्ञेपिमत्यभाषिष्ट किमेतदपि विस्मृतम् ॥ ६६ ॥ य इसोत्पदार्त देव: स स्व सुक्ततदुष्कृते। श्राख्याति प्राप्तने स्वर्गभोगाननुभवेत्तत: ॥ ६० ॥ विस्नृतं स्वामिलाभेन सर्वमेतल्रसीदतः। देवनोकस्थिति देव: कार्यतामिति तेऽवदन् ॥ ६८ ॥ स रीहिण्यमिल्यूचे निजे हन्त ग्रुभाग्रुभे। प्राज्ञने शंस नः खर्गभोगान् भुङ्ख्य ततः परम् ॥ ६८ ॥ ततः सोऽचिन्तयइस्यः किमेतत् मत्यमीदृशम्। मां ज्ञातुमभयेनैष प्रपञ्ची रचितोऽयवा॥ ७०॥ न्नेयं कथमेतदिति ध्यायता तेन संस्मृतम्। कग्टकोद्धरणकालाकर्णितं भगवद्यः॥ ७१॥ देवस्तरूपं श्रीवीराच्छ्तं चेत् संवदिष्यति । तसत्यं कषयिषामि करिषाम्यन्ययोत्तरम् ॥ ७२ ॥ इति ब्ह्या स तानीचा धक्रे चितितलस्थ्यः। प्रस्वेदमिनान् स्नानमान्यात्रिमिषदीच्यान् ॥ ७३ ॥ तस्रवं कपटं चालाऽचिन्तयत् दस्य्कृत्तरम्। तेनोचे कष्यतां देवलाकः मर्वोऽयमुक्तकः ॥ ७४ ॥ रीहिषेयस्ततोऽवादीसया पूर्वत जसनि। भदीयत सुपातेभ्यो दानं चैत्यानि चिक्रिरे ॥ ७५ ॥ प्रत्यष्ठाप्यन्त बिम्बानि पूजितान्यष्टभाऽचेया।

विहितास्तीर्ययात्राय गुरवः पर्युपासिताः ॥ ७६ ॥ इत्यादि सदनुष्ठानं मया क्षतमिति ब्रवन्। जर्वे दण्डस्ता ग्रंस दुषरित्रमपि खकम्॥ ७०॥ री हिषयोऽप्यवाचेदं साधुसंसर्गशालिना । कदाचिद्रपाचित्तं किश्विवाशोभनं मया ॥ ७८ ॥ व्याजहार प्रतीहारो जन्म नैकस्वभावतः। याति तलायतां चौर्यपारदारिकतादिकम् ॥ ७८ ॥ रीहिणेयोऽभ्यधत्तैवं किमवंविधचेष्टितः। स्वर्जीकं प्राप्नयादन्धः किमारोच्चित पर्वतम् ॥ ८०॥ गला ततस्तैस्तसर्वमभयाय निवेदितम्। अभयेन च विज्ञप्तं श्रेणिकस्य महीपतिः ॥ ८१ ॥ एवंविधेरपार्ययश्वीरो जातं न प्रकात । स चौरोऽपि विसोक्तव्यः शक्या नीतिर्न लक्कितुम् ॥ ८२ ॥ श्रभयः पार्थिवादेशाद्रीहिणेयमयासुचत् । वश्चान्ते वश्चनादचैदैचा त्रपि कदाचन ॥ ८३॥ ततः सीऽचिन्तयचीरी धिगारेशं पितुर्मम । विश्वितोऽस्मि चिरं येन भगवद्वचनासृतात ॥ ८४ ॥ नागिमध्यत् प्रभ्वची यदि मे कर्णकीटरम्। तदा विविधमारेणागमिष्यं यमगीचरम ॥ ८५ ॥ अनिच्छ्याऽपि हि तदा ग्रहीतं भगवहचः। सम जीवातवे जन्ने भैषज्यसिव रोगिण: ॥ ८६ ॥ त्यक्काईदचनं हा धिक चीरवाचि रतिर्भया।

षामाखपास्य निम्बेष कार्कनेव चिरं क्रता ॥ ८० ॥ उपदेशैकदेशोऽपि यदीयः फलतीदृशम्। तस्वीपदेश: सामस्यात सेवित: किं करिष्यति ॥ ८८ ॥ एवं विस्था मनसा ययौ भगवतोऽन्तिके । पादाम्बजे च नतीवं रीहिणेयो व्यक्तिन्नपत्॥ ८८॥ भवाश्वी प्राणिनां घोरविपन्नक्रकलाकले। महापोतायते ते गीरायोजनविसर्पिणी ॥ ८०॥ निषिबस्वद्वः योतुमनाप्तनाप्तमानिना । इयत्कालमइं पिता विश्वतस्त्रज्जगहरी: ॥ ८१ ॥ त्रैलोकानाथ ते धन्या: श्रद्धधानाः पिबन्ति ये। भवद्वचनपीयूषं कर्णाञ्जलिपुटै: सदा ॥ ८२ ॥ अहं तु पापीऽश्वश्रृषुर्भगवन् भवती वच:। विधाय कर्णों हा कष्टमिदं स्थानमलङ्ग्यम् ॥ ८३॥ एकदाऽनिच्छताऽप्येकं युतं युषादची मया। तेन मन्त्राचरिमेव रचितो राजराचमात्॥ ८४॥ यथाऽहं मरकास्नातस्तथा वायस्व नाथ माम्। संसारसागरावर्त्ते निमज्जन्तं जगत्पते ॥ ८५ ॥ ततस्तत्क्षपया खामी निर्वाणपददायिनीम्। विश्व विदवे साधु साधुधर्मस्य देशनाम् ॥ ८६ ॥ ततः प्रवृद्धः प्रणमन् रीहिणेयोऽब्रवीदिदम्। यतिधर्मस्य योग्योऽस्मि नवे त्यादिश मां प्रभो ॥ ८७॥

<sup>(।)</sup> क स ग -त्यादिश्यतां।

योग्योऽसीति स्वामिनोत्ते. यहीष्यामि विभो व्रतम । परं किञ्चिद्दिष्यामि, श्रेणिकेनेत्युवाच सः ॥ ८८ ॥ निर्विकस्यं निर्विशक्षं स्ववत्तव्यमुदीरय। इत्यक्त: येणिकनृपेगोचे लोहख्रात्मज: ॥ ८८ ॥ इन्ह टेव भवडिर्यः खतोऽहं लोकवार्त्तया। स एव रोहिण्योऽसि भवत्यत्तनमोषकः॥ १००॥ भगवहचसैकेन दुर्नेङ्गा लङ्किता मया। प्रज्ञाऽभयक्रमारस्य तरण्डेनेव निम्नगा ॥ १ ॥ श्रशिषमितवाषितं पत्तनं भवतो मया। नान्वेषणीयः कोऽप्यन्यस्तस्त्ररो राजभास्तर॥ २॥ कमपि प्रेषय यथा तस्रोपनं दर्भयास्यहम । करिये सफलं जना ततः प्रवज्यया निजम् ॥ ३॥ श्रभयोऽय समुत्याय श्रेणिकादेशतः स्वयम । कीतुकात्पीरलीक्य सहागात्तेन दस्युना॥ ४॥ ततो गिरिण्दीकुञ्जश्मशानादिषु तदनम्। स्विगतं दर्भयामास सीऽव श्रेणिकस्नवे ॥ ५ ॥ मभयोऽपि हि यदास्य तत्तस्य धनमार्पयतः। नीतिज्ञानामलोभानां मन्त्रिणां नापरा स्थिति: ॥ ६॥ परमार्थं कथयित्वा प्रबोध्य निजमानुषान्। यदालुभगवत्पार्खे रीहिण्यः समाययी ॥ ०॥ ततः श्रेणिकराजेन क्षतनिष्क्रमणोत्सवः। 'स जग्राह परिव्रज्यां पार्खे श्रीवीरपाटयो: ॥ ८ ॥

<sup>(</sup>१) चड जगाइस-।

ततसतुर्योदारस्य षणमासान् यावदुञ्चलम् । विनिमेमे तपःकर्मे कर्मनिर्मूलनाय सः ॥ ८ ॥ तपोभिः क्षितः क्षता भावसंलेखनां च सः । श्रीवीरमाष्ट्रच्या गिरी पादपोपगमं व्यधात् ॥ १० ॥ श्रमधानः स्नरन् पञ्चपरमिष्ठनमस्त्रियाम् । त्यक्का देहं जगाम वां रीहिणेयो महासुनिः ॥ ११ ॥

रोहि एय दव चौर्यान हत्तः स्वर्गनोक मचिरादुपयाति ।
तत्तुधीर्न विद्धीत कथञ्चिचौरिका मुभयनोक विरुद्धा म् ॥ ११२ ॥
॥ इति रोहि एये यक्यानक म ॥ ७२ ॥

स्तेयस्यातिपरिहरणीयतामाह—

दूरं परस्य सर्वस्वमपहर्तुमुपक्रमः। उपाददीत नादनं त्रणमाचमित क्वचित्॥ १३॥

दूर याम्तां तावत्परस्य सर्वेस्वं निःशिषधनम्, श्रपहर्तुमुपक्रमः प्रारमः, श्रदत्तं स्वामिना, तृणमात्रमिव नोपाददीत न रहिशोधात् न तदर्थं यत्नं कुर्योदिति यावत् ॥ ७३॥

स्तेयनिवृत्तानां फलं श्लोकद्वयेनाह —

परार्धग्रहणे येघां नियमः शुडचेतसाम् । श्रम्यायान्ति श्रियस्तेषां स्वयमेव स्वयम्बराः ॥ १८॥ परार्धग्रहणे परधनहरणे येषां नियमो निवृत्तिः शुडचेतसां निर्मलित्तितानां न तु बकहत्तीनां कथ्मलमनसां तेषामभ्यायान्ति श्रीमस्खमायान्ति श्रियः सम्पदः, स्वयमेव न तु परप्रेरणया व्यवसायेन वा। स्वयंवरा दत्युपमानगर्भम्। स्वयम्बरा इव कन्याः॥ ७४॥

तथा--

अनर्था दूरतो यान्ति साधुवादः प्रवर्त्तते । स्वर्गसौद्यानि दीकन्ते स्फटमस्तेयचारिणाम्॥०५॥

श्रनर्था विषदः, दूरतो यान्यासत्रा श्रिष न भवन्ति ; साधुरय-मिति प्रवादः साधुवादः श्लाघा, प्रवर्त्तते प्रसरित, एतावदे हिका फलम् ; स्वर्गसोख्यानीति तु पारलीकिकम्, श्रस्तेयव्रतिनावश्यं चरन्तीत्यस्तेयचारिणस्तेषाम् ।

चत्रान्तरे श्लोकाः--

वरं विक्विशिखा पीता सर्पास्यं चुम्बितं वरम् ।

वरं हालाहलं लीढं परस्तहरणं न तु॥ १॥

प्रायः परस्तलुव्यस्य निःश्र्का बुिडिरेधते ।

हन्तं स्नातृन् पितृन् दारान् सहृदस्तनयान् गुरून् ॥ २॥

परस्तं तस्करो ग्रह्मन् वधवन्धादि निचते ।

पयःपायीव लगुडं विडाल उपरि स्थितम् ॥ २॥

व्याधधीवरमार्जारादिभ्यश्चीरोऽतिरिच्यते ।

निग्रह्मते नृपतिभिधदमी नितरे पुनः ॥ ४॥

<sup>(</sup>१) गड एताबहै कि कै।

स्वणीदिकेऽप्यन्यधने पुर:स्थे

सदा मनीषा दषदीव येषाम्।

सन्तोषपीय्षरमेन स्ताः

स्ते द्यां नभन्ते रटहमेधिनोऽपि॥५॥७५॥

ददानीमामुष्मिकमैहिकं चाब्रह्मफनसुपदर्श्य

रटहस्थोचितं ब्रह्मचर्यव्रतमाह—

षग्ढत्विमिन्द्रियक्केदं वीच्याब्रह्मफलं सुधीः। भवेत् खदारमन्तुष्टोऽन्यदारान् वा विवर्जयत्॥ ७६॥

षग्रत्वमामुषिकं परदाररतानां फलं, इन्द्रियच्छेदस राजादि-क्षत 'ऐहिकं, सब्रह्मणः प्रतिषिद्धस्य मेथुनस्य, वीच्य श्रास्त्राग्रत्यचेण वा जात्वा, स्वदारेषु धर्मपत्नगं सन्तृष्टो भवेदित्येकं रहस्थब्रह्म-चर्यम्, श्रन्यदारान् वा परमम्बन्धिनीः स्त्रियो विवर्जयेत्। स्वस्त्रीमाधारणस्त्रीसेवीत्यर्थः इति दितीयम्॥ ७६॥

यद्यपि ग्रह्नस्थस्य प्रतिपत्नं व्रतमनुपालयतो न ताद्यः पापमस्बन्धोऽस्ति तथापि यतिधर्मानुरक्तो यतिधर्मप्राप्तेः पूर्वे गार्डस्थेऽपि कामभोगविरकः सन् आवकधर्मे परिपालयति इति तं वैराग्यकाष्ठामुपनेतुं सामान्येनावस्त्रद्वीषानास्

रम्यमापातमात्रे यत् परिणामेऽतिदार्गणम् । विंपाकपालसंकाणं तत्कः सेवेत मैथुनम् ॥ ७०॥ प्रापातमात्रे प्रथमारक्षमात्रे, रस्यं मनोइरं, परिणामे

<sup>(</sup>१) क न्हतमी इकं,

प्रारभादुत्तरीत्तरावस्थायां, दाक्षं रीद्रं, वितंपाकफलसंकायं वितंपाकी वृत्तविशेषस्तत्फलसदृयं, वितंपाकफलं द्यापाते रम्यं परिणामे दाक्णं मारणाव्यकत्वात्।

#### यदाह ---

'वसाड्टा इनइनया' दीसन्ता दिन्ति हिययपरिश्रोसं। किंपागफना पुत्तय श्रासायन्तो वियाणिहिसि॥१॥ एवंविधं यसीयुनं मिथुनकर्म तत्कः सेवेतेति सम्बन्धः।

#### यदाह---

यदापि निषेत्र्यमाणा मनसः परितुष्टिकारका विषयाः।

किंपाकफलादनवत् भवन्ति पश्चादतिदुरन्ताः॥ २॥ ७०॥

मैथुनस्य परिणामदाक्णलमाइ—

कम्यः खेदः श्रमी मूक्का भिमर्ग्नानिर्वलचयः। राजयच्मादिरोगाश्व भवेयुर्मेथुनोखिताः॥ ७८॥

कम्पो वेपयु:, खेदो घर्म:, श्रम: क्रमः, मूर्च्छी मोहः, श्रमिर्श्वमः, ग्लानिरङ्गसादः, बलचयः प्रक्रिनागः, राजयच्या चयरोगः. स श्रादिर्येषां कामश्रासादीनां रोगाणां ते तथा मैयुनोत्यिता मैथुनप्रभवाः॥ ७८॥

<sup>(</sup>१) वर्षाद्याः कौतुका दृश्यमाना दद्ति हृदयमरितोषम् । किंपाकफलान् पुत्रक आस्वादमानो विज्ञास्यस्य ॥ १ ॥

<sup>(</sup>२) 'त्रमुलाभा कोउए इनइलं' इति श्रीक्षेमचन्द्र।चार्याः देशीनाममातार्याः त्रप्टमार्गो सनेकार्थमकरचे ७३ स्त्रोके व्याचख्यः।

## श्रहिंसापरिवारत्वाच्छेषव्रतानां सेयुने श्रहिंसाया एवाभावमाह्न—

योनियन्त्रसमुत्पद्माः सुसूच्मा जन्तुराशयः । पौडामाना विषदान्ते यत्र तन्मैयनं त्यजित् ॥ ७६॥

योनिः प्रसवसार्भः. सैव यन्त्राकारत्वाद्यन्तं, तत्र समुत्पदाः संसूच्छेनेनोत्पदाः, ते च न चत्तुर्पाद्या इत्याह—सस्द्याः, जन्तुराभयो जन्तुससूहाः, पीद्यमाना स्ट्यमानाः पृंध्वजेनेति भेषः, कृतनानिकायां तप्तायःकण्कप्रविभे कृतानीव, विपद्यन्ते विनष्यन्ति, यत्र सैथुने तस्मेथुनं त्यर्जत्॥ ७८॥

योनी जन्तुसङ्गावं संवादेन द्रुढयति —

### जन्तुसङ्गावं वात्स्यायनोऽप्याह ।

वात्यायनः कामग्रास्त्रकारः । श्रनेन च वात्यायनसंवादाधी-नमस्य प्रामाख्यमिति नोच्यते, न हि जैनं श्रासनमन्यसंवादाधीन-प्रामाख्यं किन्तु येऽपि कामप्रधानास्तैरपि जन्तुसङ्गावो नापह्नुत इत्युच्यते ।

वास्यायनश्चीको यथा--

रत्तजाः क्रमयः सूच्मा मृदुमध्याधिशत्तयः । जन्मवतमेमु काग्डूतिं जनयन्ति तयाविधाम्॥८०॥ रत्नजा रत्नोद्ववाः, क्षमयो जन्तविश्रेषाः, सूच्मा प्रशस्त्रचाः, सदुमध्याधिशक्तयः सदुशक्तयो मध्यशक्तयोऽधि श्रक्तयस्, तथा-विधां सदुमध्याधिमात्रशक्त्यनुरूपां ; सदुशक्तयो सहीं, मध्यशक्तयो मध्यां, श्रिधिकशक्तयोऽधिकां कण्डूतिं कण्डूं जन्मवस्ते सुयोनिषु जनयन्ति ॥ ८०॥

कामज्वरचिकित्सार्थमीषधमिव मैथुनसेवनमिति यो मन्येत तं प्रत्याइ —

स्त्रीससोगेन यः कामज्वरं प्रतिचिकीर्षति । स इताशं घ्रताइत्या विध्यापयितुमिक्कति ॥८१॥

प्रतिचिकीर्षिति प्रतिकर्तुमिच्छति, विध्यापयितुं गमयितुम् ; श्रयमर्थो नायं कामञ्चरस्य प्रतीकारोऽनुगुणः, श्रपि तु हिडिहेतुः नहि इताग्रे छताइति प्रचेपस्तच्छान्धे भवति किन्तु तदृहद्वे ।

बाह्या ग्रयाइ:---

न जातु कामः कामानासुषभोगेन शास्यति। इविषा कष्णुवर्सेव भूय एवाभिवर्दते॥१॥

'िकन्तु कामज्वरप्रतीकारा ईष्रकारा वैराग्यभावनाप्रतिपच-सेवाधर्मशास्त्रश्रंवणादयः ; तदेतेषु कामज्वरप्रशान्युपायेषु सत्सु किंभवस्त्रमणहेतुना सैधुनसेवनेन ॥ ८१॥

<sup>(</sup>१) क खगळ -ऽधिक-।

<sup>(</sup>२) च ऋधिगक्त-।

<sup>(</sup>१) गड किंच।

'एतदेवाइ ---

## वरं ज्वलदयस्तस्मपरिरस्भो विधीयते । न पुनर्नरकदाररामाजवनसेवनम् ॥ ८२ ॥

अयमर्थः । भवतु कामज्वरीयशमहितुर्मैधुनं परं नरकहितुत्वात्र प्रशस्यम् ॥ ८२ ॥

श्रवि च स्त्रीसम्बन्धनिबन्धनं निधवनं, स्त्रियश्च स्नृता श्रवि सकानगुणगरिमविधातहेतव इत्याह,—

> सतामि हि वामधूर्ददाना इदये पदम् । चिभगमं गुणग्रामं निर्वासयति निश्चितम् ॥८३॥

सतामित हि महासनामित, वामसूर्विरिचतनोचनिवकारा, हृदये पदं ददाना स्मृतिमाचेणापि सिवधापिता, श्रिभिरामं रमणीयं, गुणग्रामं गुणमसूहं, निर्वासयित उद्दासयित । श्लेष-च्छाया चैयम्। यथा कुनियोगी कश्चिद्देशमध्ये पदं देदान एव रिचतव्यान् श्रामान् लोभमोहादिनोह्रासयित, एवं हृदये लब्ध-पदा कामिन्यित पान्नीयं गुणग्राममुच्छेदयित । श्रयवा सतामित गुणग्रामं सतामित हृदये पादं दत्वा वामस्त्रू निर्वासयित ॥ ८३॥

द्वटयसन्त्रिधायनमिय स्त्रीणां बहुदोषत्वाहुणहानिर्हतुः किं पुनारमणमित्येतदेवाह —

<sup>(</sup>१) ड एतहेवसाह।

<sup>(</sup>१) च दशनः प्रवर्गस्वतन्याम् ।

## वञ्चकत्वं न्रशंसत्वं चञ्चलत्वं कुशीलता। इति नैसर्गिका दोषा यासां तासु रमेत कः॥८४॥

वश्वकत्वं मायागीनता, नृगंसत्वं क्रूरकर्मकारिता, चश्चनत्वं कुत्राध्यवस्थितचित्तत्वाभावः, कुशीनता दुःस्वभावता, उपस्थसंयमा-भावी वा, इत्येति नैसर्गिकाः स्वाभाविका दोषा नत्वीपाधिकाः, तासु को रमेत ॥ ८४ ॥

न चेयन्त एव दोषा किन्त्वपरिसंख्याता इत्याह—
प्राप्तुं पारमपारस्य पारावारस्य पार्यते ।
स्त्रीणां प्रकृतिवक्राणां दुश्चरिचस्य नो पुनः ॥८५॥
पारावारस्य समुद्रस्य, अपारस्यादृष्टपारस्य, पारं परतीरं,
प्राप्तुं पार्यते प्रकार्त, न पुनः स्त्रीणां प्रकृतिवक्राणां स्वभावकृटिनचरित्राणां, दुश्चरित्रस्य दुष्टचेष्टितस्य, पारं पर्यन्तः ; प्राप्तुं
पार्यत इति॥ ८५॥

दश्रित्रमेवाह—

नितम्बिन्यः पति पुतं पितरं भातरं चणात्।

चारोपयन्त्यकार्येऽपि दुर्हेत्ताः प्राणसंश्रये॥ ८६॥

नितम्बन्य इति योवनोन्माददर्शनार्थम्। चत्रपव स्त्रीति
नोक्तम्। दुर्वृत्ता दुष्टशीलाः, अकार्येऽपि प्रयोजनमन्तरेणापि.

पथवाऽकार्येऽत्ये प्रयोजने नजोऽत्यार्थलात्, प्राणसंश्रये प्राणसन्देहे; उपलच्चणं चैतत्। प्राणनार्येऽपि पारोपयन्ति पारोइयन्ति। क्रमित्याहः। पति भक्तरम्। सूर्यकान्तेव प्रदेशिराजम्।

#### यदाह —

'भज्जा वि इन्दियविगारदोसनडिया करेड पदपावम्। जह सो पएसिराया स्रियकंताद तह वहिश्रो॥१॥ पुत्रं तनयम्। जुलनीव ब्रह्मदत्तम्।

#### यदाह ---

भाया नियगमदिवाणियिका ऋखे ऋपूरमाणिका । पुत्तस्य कुणद वमणं चुलणी जह बंभदत्तस्य ॥ २ ॥ पितरं जनकं, स्वातरं सीदरम् । जीवयशा दव जरामस्यं, कालादींच स्वातृन् ॥ ८६ ॥

#### चतएव--

भवस्य वीजं नरकदारमार्गस्य दीपिका। श्रुचां कन्दः कलेर्मूलं दुःखानां खानिरङ्गना ॥८०॥

भवस्य मंसारस्याङ्गुरस्थेव बीजं तत्कारणत्वासंसारस्य, नरकदारं नरकप्रवेगः, तत्व यो सार्गः प्रत्यास्तव दौषिकेव दौषिका तत्प्रकाशः कत्वात्, श्रवां शोकानां वक्कीनामिव कन्दस्तग्ररीहर्हतुत्वात्, कत्तेः कन्दस्य तरोगिव सूनं पादा हिद्दित्तवात्, दुःखानां शारीर-भानसानां नवणादीनामिव खानिराकरस्त्रसमुद्यत्वात् दुःखानां,

 <sup>(</sup>१) भार्याऽपि इन्ट्रियविकारदोषनटिता करोति पतिषापम् ।
 उष्णा पदेशिराजः सूर्यकालया तथा विधतः ॥ १॥

<sup>(</sup>क) भाता निजकमति (कित्सितं अर्थे अपूर्यमासी। प्रतस्य करोति व्यसनं मुजनी यथा ब्रह्मदस्य॥ २॥

काऽसावङ्गना। एवं तावद्यतिधर्मानुरक्तं ग्टहस्थं प्रति सामान्धेन मैथुनदोषाः स्त्रीदोषायोक्ताः॥ ८०॥

सम्प्रति खदारमन्तुष्टान् ग्रह्म्थानिधकत्य साधारणस्त्रीदोषाः स्रोकपञ्चकेनीचन्ते —

### मनखन्यहचखन्यक्रियायामन्यदेव हि।

यासां साधारणस्त्रीणां ताः कयं सुखईतवः ॥८८॥

मनिस चित्तेऽन्यत् वच: क्षिययोर्विलचणं, वचिस वचनेऽन्यत् मन: क्षिययोर्विलचणं, क्षियायां चेष्टितेऽन्यत् वाञ्चनसोर्विसंवादि, यामां साधारणस्त्रीणां वेण्यानां, ता विसंवादिप्रेमाणः कथं सुखस्य विखासैकनिबन्धनस्य हतवः।

यदाह--

भन्यस्मे दत्तसङ्केता याचतेऽन्यं सुते परम्।
भन्यसित्ते परः पार्खे गणिकानामही नरः॥१॥ प्रम्॥
तथा—

मांसिमश्रं सुरामिश्रमनेकविटचुिस्वतम्। को विश्वावदनं चुम्बेदुिक्छप्टमिव भोजनम्॥८६॥

मांसेन जलस्थल'खचारिजीवजाङ्गलेन, मिश्रमामगिन्ध, मांसादिलादेखानां, सुरथा काष्ठिपष्टादिमय्या मदिरया, मिश्रं व्याप्तं, सुरापाणप्रसक्तलात्। श्रनेकविटैबेच्च भिविटैरित्यर्थः, चुस्बित-मास्तादितम्, प्रायो विटासक्तलात्; एवंविधं वेध्यानां वदनं

<sup>(</sup>१) सच खचराहि-।

कषुम्बेन्न किथं चेतनसुम्बेदित्यर्थः । उच्छिष्टमिव भोजनिमत्युप-मानमनेकविटचुम्बितवेश्यावदनस्योपमैयस्य । श्रथवा मास-मित्रत्वं सुरामित्रत्वं चोच्छिष्टभोजनेऽपि योज्यम् ॥ ८८ ॥

तथा---

त्रिप प्रदत्तसर्वस्वात् कामुकात् चीणसम्पदः । वासोऽप्याक्केत्त्रिमक्कन्ति गक्कतः पग्ययोषितः ॥६०॥

प्रश्तसवैस्वादिष महाधनावस्थायां, पुरुषच्यात्चीणसम्पदः, कामुकात्तत एव गच्छतः खग्छहं प्रति, वासोऽषि परिधानवस्त-मिष, श्राच्छेत्तं बलाद ग्रहीतुमिच्छन्ति ; पर्ण्यं मूर्ण्यं, तत्प्रधाना योषितो वैश्याः ; श्रनेन क्षतन्नलं तासामाह ।

यदाह---

उपचरिताऽप्यतिमात्रं प्रकटवधुः चीणसम्पदः पुंसः । पातयति दृशं वजतः सृहया परिधानमात्रेऽपि ॥१॥८०॥ तथा—

न देवात गुरुद्वापि मुद्दरो न च बास्ववान्। असत्मद्गरतिर्नित्यं वेष्यावायो हि मन्यते॥ १॥

विश्वावश्यः पुमात्र देवादीनान्यते, कुतः श्रससङ्गरितिनेत्यं श्रमद्भिविटादिभिः सङ्गो श्रमसङ्गस्तव गतिर्यस्य । विश्वावश्यस्य हि सुलभा एवाससङ्गाः ॥ ८१॥

<sup>(</sup>१) च सचेतनः। क सञ्चेतनः।

तथा---

# कुष्ठिनोऽपि सारसमान् प्रश्चन्तीं धनकाङ्मया। तन्वन्तीं क्रित्रमस्त्रेष्ठं निःस्त्रेष्ठां गणिकां त्यजेत्॥८२॥

कुष्ठिनः कुष्ठिरोगिणोऽप्यत्यन्तमनुपादेयान्, स्नरसमान् कन्दपेतुत्यान्, धनकाङ्कया हेतुभूतया प्रश्चन्तीं, महत्या प्रतिपच्या प्रतिपादयन्तीं, न च स्नेहमन्तरेण कुष्ठिनोऽपि सकाशाहनावाप्ति-रिति। तन्वन्तीं विस्तारयन्तीं, क्विममुपचरितं, स्नेहं प्रेम; परमाधितस्तु नि:स्नेहां गणिकां वेध्यां, त्यजेत्। एवं तावत्स्वदार-सन्तुष्टस्य पर्णाङ्गनागमने दोषाः प्रतिपादिताः॥ ८२॥

### ददानीं परदारगमनदीषाना ह-

नासत्त्वा सेवनीया हि स्वदारा अप्युपासकैः॥ आकरः सर्वपापानां किं पुनः परयोषितः॥८३॥

सर्वविरितिलालमः खलु देशविरितिपरिणाम इति गाई स्थेऽपि वैराग्यातिश्यादुपासकेरप्रतिषिदाः स्वदारा श्रष्यासस्या गर्डेन न सेवनीयाः किं पुनः परयोषितस्ता श्रत्यन्तमसेवनीया इत्यर्थः ; यत श्राकरः खानिः सर्वेपापानां मायास्रषावादादीनाम्, हि शब्दो यस्मादर्थे, यस्मात् स्वदारानिप नासस्या सेवन्ते उपासकाः ततः कथं परदारेषु प्रसजेयुरित्यर्थः ॥ ८३ ॥

परस्तीणां पापकारित्वमेव दर्भयति—

खपतिं या परित्यच्य निस्त्रपोपपतिं भजेत्। तस्यां चिश्वकचित्तायां विश्वसः कोऽन्ययोषिति॥१८॥

तस्यां चिणकि विकासः, न किष्यित्वय्यः। विश्वभाधीनं च सुखं तदिप नास्तीत्वर्थः। या किं, या स्वपति देवतारूपं 'भर्तृदेवता हि स्वियः' इति शुर्तः; परित्यच्य पाणिरहित्यपि त्यक्का, निस्त्रपा नजारहिता; वपा हि भूषणं स्त्रीणाम्; उपपति पत्यन्तरं, भजित्॥ ८४॥

ददानीं परस्तीप्रसत्तोऽनुशिष्यर्त--

भौगोगकुलचित्तस्य दुःस्थितस्य परस्तियाम् । रतिर्न युज्यते कर्तुमुपशूनं पशोरिव ॥ ८५ ॥

परिस्तियां रितः प्रीतिः, कर्तुं न युज्यते, भीरीः पितराजा-दिभीतस्य, अतएवाकुलिचत्तस्य अनेन दृष्टोऽनेन ज्ञातोऽह्मिति उपसर्पतीति व्याकुलिचत्तस्य, दुःस्थितस्य खण्डदेवकुलादी भव्या-सनादिरिहतस्य, कस्येव, पशोरिव वध्यस्य, उपभूनं भूना-समीपे॥ ८५॥

तस्रात--

प्राणसन्देहजननं परमं वैरकारणम्। लोकदयविरुद्धं च परस्वीगमनं त्यजेत्॥ ८६॥ परस्त्रियां गमनं सभीगस्तक्षजेत्, प्राणानां जीवितव्यस्य, सन्देही नाग्रगङ्का, तं जनयतीति प्राणसन्देहजननं; 'परस्तीषु प्रसत्तास्य हि प्रायेण परै: प्राणा प्रणाय्यन्ते कदाचित्रेति प्राणः सन्देह:, परमं प्रकष्टं, वैरस्य विरोधस्य, कारणम्।

यदाह---

वडमूलस्य मूलं हि महद्देरतरोः स्त्रिय इति ।
लोकदयिमहलोकपरलोकलचणं, तस्य विरुद्धं प्राणसन्देहजननत्वादेरकारणत्वास्नोकदयविरुद्धत्वादिति परस्तीगमनत्यागे
हितुत्रयं विश्रेषणदारेण ॥ ८६ ॥

नोकदयविरुद्धं चेति विशेषणमस्पृटं स्मुटयति—
सर्वस्वहरणं दस्यं शरीरावयविक्छदाम्।
स्वतस्य नरकं घोरं लभते पारदारिकः॥ ८०॥

सर्वधनापहारं, रज्ञ्वादिना बन्धं, ग्ररीरावयवः पुंध्वजादि-स्तस्य च्छिदां केदं लभत इतीहलोकविरोधः। सृतस्य नरकं घोरं लभते इति परलोकविरोधः। परदारान् गच्छतीति पारदारिकः॥ ८०॥

उपपत्तिपूर्व परस्तीगमनप्रतिषेधमाइ— स्वदाररचार्य यतं विद्धानी निरन्तरम् । जानद्गपि जनी दुःखं परदारान् कयं व्रजित्॥६८॥ जानदापि चनुभवद्रपि, दुःखं मनःपीडां, परदारप्रसङ्गे तस्य ; परदाराः परेषां दाराः परदाराः चतः स्वदारप्रसङ्गेषु परेषु

<sup>(</sup>१) का ग परस्तीप्रसक्तस्य।

दु:खमनुभवत्येव। श्रव हेतुमाह। खदाररचणे खकलत्ररचणे, यव्रमादरं, भित्तिवरण्डकप्राकारप्राहरिकादिभिर्विदधानः कुर्वन्, निरम्तरं दिवानिशं, खदाररचणपरिक्षेश्रशाली जनो जानात्येव खिस्तन् दु:खं दत्यालानुभवेन परेष्वपि दु:खं पश्यन् कथं परदारान् व्रजेत्॥ ८८॥

भास्तां परस्तीषु रमणं रमणेच्छाऽपि महतेऽनर्थायेति भाह— विक्रमाक्रान्तविश्वोऽपि परस्त्रीषु रिरंसया। कृत्वा कुलचयं प्राप नरकं दशकस्वरः॥ ८८॥

परस्तीविषये रमणाभावेऽिष रिरंसामानेण हेतुना, दशकस्थरो रावणो, नरकं प्राप इति पारलीकिकं फलम्। ऐहिकमाह। काला कुलच्चं, यद्यपि कुलच्चयस्तस्य रामादिभिः कार्ता न तेन, तथापि तदीयपरदाररिरंसापूर्वकलादिभिस्तत्वतस्तलृत उच्यते। ननु पारलीकिकं फलं नरकगमनरूपमास्तां, ऐहलीकिकं तु बलवतां कुतस्यं भवेदित्याह। विक्रमाक्रान्तविष्योऽिष ; न हि दशकस्वरादन्यो बलवान्, यो विक्रमेण विष्यमप्याक्रान्तवान् सोऽिष यद्यनर्थमञ्जते तदपरस्य का मानेति॥ ८८॥

भयं चार्थः सम्प्रदायगम्यः, सचायम् ।—

श्र स्ति तिक्टिश्चिरिस शिरोमणिरिव कितः ।

रत्तोद्दीपे हिरण्याङ्का लङ्किति प्रथिता पुरी ॥ १ ॥

विद्याधरष्ट्रपस्तस्यां पुलस्यकुलकीसुभः ।

भजायत महावीर्यौ रावणो विख्वरावणः ॥ २ ॥

चभुतां भातरी तस्य नि:सीमस्याम'शोभिनी। अपराविव टो:स्तभी क्रभकर्णविभीषणी॥ ३॥ देवतासिव कुलस्य स्वपूर्वपुरुषार्जिताम् । ग्रहे नवसहारतसूजं सीऽपश्वदन्यदा ॥ ४ ॥ यूयन्ते द्वादशादित्या नवादित्या इमे पुनः। दृश्यन्ते कथमित्येतहडान् पप्रच्छ तच सः॥ ५ ॥ अथाचचित्रिरं तसी लत्पूर्वपुरुषेः पुरा। वरलब्धा महासाराऽनर्घ्यंयं रत्नमालिका ॥ ६ ॥ इसां चिपेत यः कराहे स्थासोऽईभरतेखरः। द्रस्थान्त्रायात्त्रवात्राये पूज्यते पूर्वजैरसी॥ ७ ॥ ततस्तां सोऽचिपत्वग्छे तद्रबेषु नवखपि। सङ्कान्तास्यतया चात्री दशस्य इति पप्रये॥ ८ 🛊 ततो जनैर्जयजयेखारावैरभिनन्दितः। सोऽभाषार्त्त द्वोत्साहो जगदिजयहेतवे ॥ ८ ॥ तस्थानवद्या विद्यास्ताः प्रत्रप्तीप्रमुखाः सदा । असाध्यसाधनप्रीढाः पार्खे सेना दवावसन् ॥ १० ॥ ततो भरतवर्षाहें स एक ग्राम नी नया। दु:साधं साधयामास दो:कण्डूर्नेलपूर्यत ॥ ११ ॥ श्रामीदितय वैताकागिरी विद्यापरेश्वरः। इन्द्रनामा पूर्वजन्मानुभूतेन्द्रपदस्थितिः॥ १२ ॥

<sup>(</sup>१) खच शालिनी।

विष्वैषयीवनोद्रेकादिन्द्रलाभ्यामतोऽपि च। ष्ट्रमालानमेवायसमंस्तेन्द्रं तु नापरम् ॥ १३ ॥ श्चीति स स्वमश्चिषीं स्वमस्तं वजमित्यपि। पद्देशसेरावण इत्याखमुचै: यवा दति ॥ १४ ॥ सार्राधं मातलिरिति चतुरोऽन्याबाहाभटान्। स्रोमो यमः पाग्रधरः कुबेर इति चाभ्यधात्॥ १५ ॥ मन्यमानस्त्णायान्यानिन्द्रंमन्यः स दोर्मदी। नाजीगणद्रावणमप्यत्यन्तरसदार्गम् ॥ १६॥ तसी ततः प्रकुपितः क्रतान्त इव दाक्णः। रावणोऽत्रावणाभोदगर्जद्रजवलोऽचलत् ॥ १० ॥ विद्यावनात्मसैन्योऽपि नङ्गयामास सोऽर्णवम्। विद्याधरासुख्याना भुव्यभसि नभस्यपि ॥ १८ ॥ स दिग्रम्हादयन् सैन्यवात्योद्दूतै रजस्यै:। वैताक्यं प्राप कल्पान्तम हावात इव द्वतम्॥ १८॥ शुला रावणमायान्तमिन्द्रोऽपि इतमभ्यगात्। पुंसां मैत्रां च वैरे च संमुखीत्यानमादिमम्॥ २०॥ हुरादिप दशास्त्रेन प्रश्वितो महितीजसा । भय दूतोऽभ्युपेत्वेन्द्रमित्युवाच ससीष्ठवम् ॥ २१॥ ये केचिदिष्ठ राजानो विद्यादोवीर्यदर्षिण:। तैरुपैत्योपायनाद्यैः पूजितो दशकस्वरः ॥ २२ ॥ दशकगढस्य विस्नृत्या भवतश्वार्जवादयम्। प्रयान् काली ययी तस्मिन् भक्तिकालस्तवाश्चना॥ २३॥

भितां दर्भय तत्तिकान शितां वा दर्भयाधना । भितागितिविद्योनयेदेवमेव विनङ्खसि ॥ २४ ॥ इन्होऽपि निजगादैवं वराकैः पृजिती तृषैः। रावणस्तदयं मतः पूजां मत्तोऽपि वाञ्कति॥२५॥ यथा तथा गत: काली रावणस्य सखाय स:। कालक्षपस्वयं कालम्तस्येदानीमुपस्थितः ॥ २६ ॥ गला स्वस्वामिनो भक्तिं ग्रिक्तं वा मिय दर्गय। स भिताशिता हीन येदेवमेव विन ङ्खाति ॥ २०॥ दृतेनागत्य विज्ञप्ते रावणः क्रीधदारुणः। चचालानलसैन्योर्भिः चयोङ्गान्त दवार्णवः ॥ २८ ॥ तयोर्वलानामन्योऽन्यं संफेटः शस्त्रवर्षिणाम् । संवर्त्तपुष्करावर्त्तवारिदानामिवाभवत् ॥ २८ ॥ रावणं रावणिर्नला युद्वायेन्द्रमधाह्नत । रणक्रीडास वीरा हि नाग्रं ददति कस्यचित ॥ ३० ॥ ततस्वैकाङ्गविजयाकाङ्किणाविन्द्ररावणी। सैन्यान्य धास्यायुध्येतां हन्द्रयुद्धेन दुर्दरी ॥ ३१ ॥ मियः प्रतिहतास्त्री ती रणपारियास्या । ययधाते नियुद्धेन मदान्धी सिन्धुराविव ॥ ३२ ॥ रावणिः किमधोऽधेन्द्र जर्डमिन्द्रोऽध रावणिः। नासस्यत तयोर्व्यक्तिर्वेगादिपरिवर्त्तिनोः ॥ ३३ ॥

<sup>(</sup>१) जच-पास्त बुदेरता।

विजयश्री; ऋषेनेन्द्रे मेघनादे ऋषेन च। यातायातं व्यवाद्गीतवोभयोरिप भीमयोः ॥ ३४ ॥ श्रमी मग्रक दलस्थादावद्गर्वेण वज्रभित्। तावसर्वीजसा सेघनादस्तं सस्पाद्वत् ॥ ३५ ॥ धातियत्वा भगित्वे व तं वबन्ध दशास्त्रस्: । जिगीषृणां जये हेतु: प्रथमी ह्याग्रुकारिता ॥ ३६ ॥ मेधनादः सिंहनादैनीदयन् रोदसी अपि। वितुः समर्पयामास सूत्तें जयमिवाय<sup>र</sup> तम् ॥ ३७ ॥ प्रबन्तारच्युप्तायां तं सुप्ती रावणोऽचिषत्। इयं विधत्ते हि बली निइन्यपि वहत्यपि ॥ २८ ॥ सीमी दग्डधर: पाशी कुबरस समेत्य ते। दशास्यमिन्द्रयहणात्रज्ञुहा क्क्षिरे तत: ॥ ३८ ॥ जितकाशी दशास्वीऽपि भूलोसाहाचतुर्ग्यः। योधयामास संयासचतुर्यतुरोऽपि तान् ॥ ४० ॥ सोऽभाङ्गीहरिखनो दग्छं चुचोद गदिनो गदाम्। पाणिनीऽबोटयत्पाणान् धनुः सोमस्य चाच्छिदत्॥ ४१॥ चपातयसहारैस्ताचाहेभः कलभानिव। त्रग्रहीद्रावणी बड्डा वैरिविद्रावण: चणात्॥ ४२॥ सप्ताङ्गराज्यसहितसुपादाय पुरन्दरम्। पाताललङ्कां लङ्केशो विजेतुमगमस्ततः ॥ ४३॥

<sup>(</sup>१) का-वं।

<sup>(</sup>२) च -प्रतः।

इला चन्द्रोदरं तत्र 'तद्राज्यं खां च सीदरीम्। सोऽदात्खराय विशिरोद्रषणच्यायसे ततः ॥ ४४ ॥ चन्द्रोदरस्य नि:श्रेषं खर: खरवलोऽयहीत्। एका तु गुर्विणी राज्ञी प्रणय्य क्वचिदय्यगात्॥ ४५॥ ततः पाताललङ्कातो लङ्कां लङ्कापतिर्ययौ। तत्र निष्कारत्वं राज्यं चक्रे विष्टपकारत्कः ॥ ४६॥ सीऽन्येदाः पुष्पकारूढक्रीडयेतस्ततो भ्रमन्। मर्त्तभूपप्रार्थमीचाच्क्रे महामख्म् ॥ ४०॥ ततो विमानादृत्तीखीं दशास्त्रस्तिहृहच्या। त्रानर्चे भूभजा तेन पाद्यसिंहासनादिना ॥ ४८ ॥ ततो महत्तभूपालं जगादैवं दशाननः। श्ररे किमेष क्रियते नरकाभिसुखैर्भखः॥ ৪८॥ धर्मः प्रोत्तो ह्यहिंसातः सर्वज्ञैस्त्रिजगिदतैः। प्राहिंसात्मकाद्यज्ञात्म कथं नाम जायते ॥ ५० ॥ लोकदयारिं तदान्नं मा कार्षीयेकरिष्यसि। मद्रुप्ताविह ते वासः परत्न नरके पुनः ॥ ५१॥ विसमर्ज मखं मची मन्त्रतृपतिस्ततः। अलङ्गा रावणाजा हि विश्वस्थापि भयङ्करा ॥ ५२ ॥ प्रभञ्जन द्वीजस्वी मक्त्रमखभञ्जनः। ततोऽगाचैत्ययात्राधं सुमेर्वष्टापदादिषु ॥ ५३ ॥

<sup>(</sup>१) खच राञ्चं स्तांच ग्रहोदरीम्।

विधाय यावां चैत्येषु क्वविमाक्वविमेषु सः। भाजगाम निजंधाम पुनरेव दशाननः॥ ५४॥ इतशासीदयोध्यायां पुर्व्यामेकमहारयः। राजा दशर्यो नाम धाम नि:सीमसम्पदाम् ॥ ५५ ॥ पताः वीश्रवाकैवियोसमितासप्रभाभिधाः। प्रियासतस्रस्तस्यासन्मूर्त्ता इव दिशां त्रिय: ॥ ५६ ॥ की शस्या सुषुवे रामं कै के यी भरतं सुतम्। सुमित्रा लक्षाणं नाम शत्र्वं सुप्रभाऽभिधा ॥ ५७ ॥ रामलक्क्मणभरतशत्रुष्ट्रास्तस्य रेजिरे। चलार: सुनवो दन्ता इव विद्यदन्तिन: ॥ ५८ ॥ जनकस्य सुतां सीतां भामग्डल'सहोदरीम्। कार्मुकारोपणपणां रामभद्र उपायत ॥ ५८ ॥ जिनेन्द्रविम्बस्पनजलं मङ्गलहेतवे। चतस्रणां च राम्नीनां तृषः प्रैषयदन्यदा ॥ ६० ॥ तत्तीयमागतं पशादिति रीषम्पेयषीम । भनुनेतुं खयं राज्ञीं सुमित्रामगमन्त्रपः॥ ६१॥ घण्टान्तर्जालकालोलद्यनं चलिताननम्। खेतसर्वाङ्गरीमाणं भृरीमच्छत्रलीचनम् ॥ ६२ ॥ पदे पदे प्रस्वलन्तं याचमानं च पञ्चताम । गतस्तव ददर्भेकं जरलञ्चिकिनं ऋपः॥ ६३॥

<sup>(</sup>१) खबड-सहोहराम्।

तं हद्दाऽचिन्तयद्राजा स्मो यावनेहमा वयम्। चतुर्धपुरुषार्थाय ताविद्व प्रयतामहे ॥ ६४ ॥ व्रतं जिष्ट्यः स ततो राज्ये स्थापयितं निजे। यज्ञायाज्ञाययामास तनयी रामनद्मणी॥ ६५॥ भरतस्य जनन्यात्य कैंकेय्या मन्यरागिरा। वरी प्राक्पितिपनी स याचित: सत्यसङ्गर: ॥ ६६ ॥ वरेणार्थित एकेन स तदा रघुपुङ्गवः। प्रतिपदस्थिरो राज्यं भरताय समार्पयत्॥ ६०॥ चतुर्द्रशसमा यावद्दनवासाय चादिशत्। ससीतालकाणं रामं वरेणान्येन चार्थित: ॥ ६८ ॥ ससीतालक्षाणी रामः मद्यो श्गा दण्डकावनम । पञ्चवञात्रमे चावतस्थेऽसी सत्यसङ्गरः ॥ ६८ ॥ तत्रायाती चारणवीं राघवाभ्यां नमस्कृती। सीताऽजनचीतिथीभृती त्रदातुः शुद्रभिष्यया ॥ ७० ॥ ततो गन्धोदकैई ष्टिरमरै विदेधे तदा। तद्रसादाययी तत्र जटायुनीम रम्प्रराट् ॥ ७१ ॥ ती सुनी देशनां तत चन्नतः स 'व्यवीधि च। संजातजातिस्मरणोऽवतस्ये चानुजानिक ॥ ७२ ॥ तस्त्रपस्तत्र रामस्य फलादार्थं बिर्रातः। ददर्भ लक्षमः खद्रमयहीच कुतृष्टलात्॥ ७३॥

<sup>(</sup>१) सचड-हिंग्डिका-।

<sup>(</sup>२) याच व्यव्हारत।

तत्तीच्यात्वपरीचार्धे तत्त्रणं तेन लद्मणः। मभ्यर्णस्थां वंशजालीं नललावं लुलाव च ॥ ७४ ॥ वंशजालान्तरस्थस्य कत्तं कस्यापि देहिन:। ग्रयैकं मीलिकमलं सोऽपग्यत्पतितं पुरः॥ ७५॥ श्रयध्यमानीऽशस्त्रश्र प्रमान कोऽपि इतो मया। त्रमुना कर्मणा धिग्मामित्यात्मानं निनिन्द सः॥ ७६॥ गला च रामभद्राय तदशेषमचीकयत्। श्रसिं च दर्शवामास रामोऽप्येवमभाषत ॥ ७० ॥ त्रसावसिः सूर्येहासः साधकीऽस्य लया हतः। त्रस्य सभाव्यते नृनं किष्यदुत्तरसाधकः॥ ७८॥ श्रवान्तरे दश्यीवस्त्रसा चन्द्रग्खाऽभिधा। खरभार्या ययी तत्र ददर्भ च इतं सुतम् ॥ ७८ ॥ कासि इत वस शब्बुक शब्बुकेति रुदत्यसी। अपश्यक्षसागस्यां क्लिन्यासपङ् तिं सनी हराम् ॥ ८०॥ मम सुनुईतोऽनेन यस्ययं पदपद्वति:। पदपङ्क्तिपयेनैव ततसन्द्रणखाऽऽययी ॥ ८१ ॥ याविकिञ्चिदगात्तावसभीतासस्मणं पुरः। नेवाभिरामं रामं साऽपश्वत्तरतते स्थितम ॥ ८२ ॥ निरीच्य रामं सा सर्चा रिरंसाविवशाऽभवत्। कामाविशः कामिनीनां शोकोद्रैकेऽपि कोऽप्यहो ॥ ८३ ॥ स्वं रूपं चार क्रलाऽय रन्तुं रामस्तयाऽर्धित:। इसमूचे सभायों (इसमायं भज लक्काणम् ॥ ८४॥

तयाऽर्धितस्तथैवैत्य लक्ष्मणोऽप्येवमव्रवीत । भार्यं गता त्वमार्येव तदलं वार्तयाऽनया ॥ ८५ ॥ सा याञ्चाखन्डनात्प्तवधाच रुषिताऽधिकम्। पाख्यहत्वा खरादीनां तत्कृतं तनयच्चयम् ॥ ८६ ॥ विद्याधरसङ्खैस्ते चतुर्हग्रभिरावृताः। ततोऽभ्येयुरुपद्रोतं रामं ग्रैसमिव दिपा: ॥ ८० ॥ किमार्यः सत्यपि मयि योत्यते स्वयमीहशैः। इति राममयाचिष्ट तेषां युदाय लक्सणः॥ ८८॥ गच्छ वस ! जयाय खं यदि ते सङ्घरं भवेत । सिंहनादं ममाइत्ये कुर्या दत्यन्वशात् स तम्॥ ८८॥ रामाज्ञां प्रतिपदी चैल च्याणीऽय धनः सखा । गला प्रवहते हन्तं म तांस्तार्च्च द्वीरगान्॥ ८०॥ प्रवर्दमाने तद्युदे स्वभर्तः पाणिवृहये। गला लरितमित्यूचे रावणं रावणस्वसा॥ ८१॥ प्रायाती दण्डकार खे मनुष्यी रामलक्षाणी। चनासाची निचतुस्ते यामेयं यसगोचरम् ॥ ८२ ॥ श्रुता स्वरूपतिस्ते तु सानुजः सबनो ययौ। तत्र सीमित्रिणा साई युद्धामानोऽस्ति संप्रति ॥ ८३ ॥ कनिष्ठभाद्यवीर्येण स्ववीर्येण च गर्वित:। परतीऽस्ति स्थितो रामो विलसन सीतया सह ॥ ८४ ॥ सीता च रूपनावर्णात्रया सीमेव योषिताम । न देवी नोरगी नाप्रि मानुष्यन्धेव काऽपि सा ॥ ८५ ॥

तस्या दासीक्षताशिषसुरासुरवध् जनम्। वेलोक्येऽप्यप्रतिच्छन्दं रूपं वाचामगोचरम् ॥ ८६ ॥ प्राससुद्रमसुद्राच ! यानि कान्यपि भूतले । तवैवार्डिन रक्षानि तानि सर्वाणि बान्धव ! ॥ ८७ ॥ दशामनिमिषीकारकारणं क्यसम्पदा। स्तीरतमितहृहीया नचेत्तनासि रावणः ॥ ८८॥ भारता प्रधानमधादिदेश दशकत्वरः। विमानराज ! त्वरितं याहि यवास्ति जानकी ॥ ८८ ॥ ययौ चात्यस्विगेन विमानमन्जानिक ! साईयेव दशयीवमनसस्तव गच्छतः ॥ १००॥ दृद्वाऽपि रामादत्वयतंजसो दशकस्यरः। विभाय दूरे तस्थी च व्याघो इतवहादिव ॥ १॥ इति चाचिन्तयदितः कष्टं रामो दुरासदः। इतय सीताहरणमितो व्याघ इतस्तटी ॥ २ ॥ विस्था च ततो विद्याससार्वीदवलोकनीम । उपतस्थे च सा मङ्ग किङ्करीव क्षताञ्चलिः॥ ३॥ ततवाचापयामास तत्वालं तां द्याननः। क्रक् साहाय्यमङ्गाय मम सीतां हरिष्यत: ॥ ४ ॥ साऽवीचदासुक्रेमौलिरब्रमादीयते सुखम्। न तु रामसमीपस्था सीता देवासुरैरिप ॥ ५ ॥ उपाय: किन्खसावस्ति यायाद् येनैष लक्क्मणम्। तस्यैव सिंहनादेन सङ्गेती हानयोरयम्॥ ६॥

एवं क्वविति तेनोक्ता व्रजिला परतस्तत:। सा साचादिव सीमित्रिः सिंहनादं विनिर्मने ॥ ७ ॥ तं युला मैथिलीं तत्र सुक्का रामी ययी इतम्। महतामि मोहाय भवेनाया हि मायिनाम् ॥ ८॥ भयोत्तीर्य दशयीवः सीतामारोप्य प्रथके। तां इरन रावणोऽस्मीति कथयत्रभसा ययौ ॥ ८॥ ष्टा नाथ विडिचनााथ राम हा वला लक्षाण। षा तातपाट हा भातभीमण्डल महाभुज ॥ १०॥ सीता वी क्रियतेऽनेन काकीनेव बलि'म्बलात । एवं सीता क्रोदोचे रोदयन्तीव रोदसीम ॥ ११॥ मा भैषी: प्रति मा भैषी: क रे यासि निशाचर। रोषादिति वदन दूराज्यटायुस्तमधावत ॥ १२ ॥ भामण्डलानगर्यकः कोऽपि विद्याधरायणीः। ड्ढीके दमकाएं रे तिष्ठ तिष्ठेति तर्जयन् ॥ १३॥ जटायुर्विकटाटोप'करजत्नोटिकोटिभि:। ैप्रणिइन्सं दशयीवीरसि प्रवहत ततः ॥ १४ ॥ रे जीवितस्य एप्तोऽसि जरहभ्रेति विब्वन्। दशास्त्रसम्द्रहासासिमाक्षय निजवान तम ॥ १५॥

<sup>(3)</sup> 斯頓可可一頭-

<sup>(</sup>२) चड-नखर-।

<sup>(</sup>१) च प प्रतिकृत्ं।

तस्य विद्याधरस्यापि विद्यां दशमुखोऽहरत्। निकत्तपचः पचीव सोऽपविद्योऽपतद्भवि॥ १६॥ रावणोऽगात्ततो लङ्कां सीतां चीपवनेऽमुचत्। तां प्रसोभयितुं तत्र त्रिजटामादिदेश च ॥ १७ ॥ रामस्यापि इतामित्रः सौमित्रिः संमुखोऽभवत्। श्रार्यामार्य ! विसुर्च्यकां किमागा इति चात्रवीत् ॥ १८ ॥ श्राह्नतः सिंहनादेन तव वैधुर्यलस्मणा। लक्कमणाऽहमिहायातो व्याजहारिति गघव:॥ १८॥ नुसाणोऽप्यवदस्रके सिंहनाटी मया नहि। **ज्युतद्यार्थेण तन्नृनं** वयं किनापि विश्विता:॥ २०॥ त्रपनेतुं सत्यमार्यामपनीतोऽस्युपायतः। सिंहनाटस्य करणे ग्रङ्के स्तोकं न कारणम् ॥ २१ ॥ व्रवन् साध्विति रामोऽपि खस्थानिऽगालालद्याणः। सीतामपश्चन् कासीति विलयसृच्छितोऽपतत्॥ २२॥ तं लब्धमंत्रं मीमिविग्लिचे बदितरलम्। पीक्षं पुक्षाणां हि व्यस्तिषु प्रतिक्रिया ॥ २३ ॥ श्रवान्तरे पुमार्नकः कथिदेत्य ननाम ती। ताभ्यां पृष्ट: खहत्तान्तमेवं व्यन्नपयन सः॥ २४॥ इला पाताननके यं तातं चन्द्रीदरं मम। श्रावस्थेव पदे तस्य खरं खररयोऽकरोत्॥ २५॥ गुर्वी च नष्टा मन्त्राता विराधं नाम मां सुतम्। प्रत्यक्षास्त तस्याव किषदास्यदिदं मुनि: ॥ २६ ॥

यदा दाशरिथ ईन्ता खरादीं स्वत्सुतं तदा। पाताससङ्घाधिपतिं करिचति न संश्य: ॥ २७॥ तदच समयं लब्धा युषानस्मि समात्रितः। पित्रवैरिवधक्रीतं पत्तिं जानीय मां निजम् ॥ २८॥ रामस्ततोऽदात्पाताललङ्कां तस्मे महाभुजः। फलन्ति समयज्ञानां खामिन: खयमेव हि ॥ २८ ॥ तं च स्थापयित्ं तत गच्छन् रामः सलक्षाणः। ऋतिवद्यं पुरोऽपश्यञ्जस्यं भामग्डलानुगम् ॥ ३०॥ त्रय दागरयी नला खहत्तान्तं व्यजिज्ञपत्। मात्मनय जटायोय सीताया रावणस्य च ॥ ३१ ॥ श्रय पाताललङ्कायां ययी रामः सलक्काणः। मत्यसन्धो विराधं च पित्रे राज्ये न्यवेशयत्॥ ३२॥ इतस साइसगतिनीम विद्याधरायणी:। खे भ्रमनिधिकिष्किन्धाधित्यकं ससुपाययौ ॥ ३३॥ ययी तदा च किष्किन्धाधिपति: क्रीडितं बहि:। स्योव: सपरीवारो राज्ञां हि स्थितिरीट्ट्यी ॥ ३४ ॥ ददर्भ साहसगतिस्तदा चान्तः पुरस्थिताम । सुचीवस्य प्रियां नास्ता तारां तारविलोचनाम् ॥ ३५ ॥ तस्यां लावण्यकृतिन्यां स चिक्रीडिषुक्चकैः। इयेष नान्यतो गन्तुं घर्मार्त्त इव कुद्धरः॥ ३६॥ सोऽस्थात्तयैव तत्रैव निषिद्यमनः चणात्। तां मूर्त्तामिव कामाज्ञामुक्कद्वितुमचमः ॥ ३०॥

रमकी रमकीयेयं रमकीया मया कथम्। इतीच्छाव्याञ्जलः 'सोऽप्यूपायं चणमचिन्तयत् ॥ ३८ ॥ सङ्सा साइसगतिस्ततः सुयीवरूपताम् । स क्रमीलत्वक्रमलः क्रमीलव प्रवाददे ॥ ३८ ॥ ष्रवासी विटसुग्रीव: सुग्रीव इति मानिभि:। पक्ररचेरस्वस्तिः सुयीवभवनेऽविशत्॥ ४०॥ भनः पुरस्हद्वारं स ययी यावदुल्कः । तावद्वाच्या सुग्रीवः स्ववित्मदारमाययौ ॥ ४१॥ सुग्रीवस्य प्रवेष्टं न दारं प्राहरिका ददुः। भगे प्रविष्टो राजाऽस्ति लमन्योऽसीति वादिन: ॥ ४२ ॥ तत्रय सत्यसुगीवे स्वत्यमाने स्ववेतिभः। चतुलसुमुली जन्ने मध्यमान द्वार्णवे॥ ४३॥ स्यीवहितयं दृष्टा सन्देशहासिनन्दनः। ग्रहान्तविप्रवं व्रातं तहारं त्वरितो ययौ ॥ ४४ ॥ गुडान्ते विटसुग्रीवः प्रविशन् वालिसुनुना । मार्गाद्रिणा सरित्पृर इव प्रस्वसितस्तत: ॥ ४५ ॥ प्रधामिलन् सैनिकानामची हिष्य्यतुर्देश् । चतुर्दशजगसाग्सर्वस्वानीव सर्वतः ॥ ४६ ॥ ह्योर्पि तयोभेंदमजानन्तोऽय सैनिका:। सत्यसुयीवतोऽर्षेऽर्षे विटसुयीवतोऽभवन् ॥ ४० ॥ तत: प्रवहते युद्धं सैन्ययोक्भयोद्धि ।

<sup>(</sup>१) क च ग च ड कार्म सें। अधुपायम चिलायत्।

क्रम्तपातैर्दिवं क्रवेद्स्कापातमयीमिव ॥ ४८ ॥ युष्धे सादिना सादी निषादी च निषादिना। पदातिना पदातिस रथिको रथिकेन च ॥ ४८ ॥ चतुरङ्गचसूचक्रविमदीदय मेदिनी। घवाप कम्पं सुन्धेव प्रीटिप्रियसमागमात् ॥ ५०॥ एक्कोडि रे परग्टइप्रवेशस्त्रकिति ब्वन्। विटसुयीवमुद्गीव: सुयीवी योदमाह्रत ॥ ५१ ॥ ततस विटसयीवी मत्तेभ इव तर्जित:। जर्जितं गर्जितं कुर्वेन् संसुखीनी युधेऽभवत्॥ ५२॥ युयुधात महायोडी ती क्रोधारण बीचनी। विद्धानी जगन्नासं कीनाशस्येव सोदरी ॥ ५३ ॥ ती निमाति निमातानि मस्तै: मस्ताखयो मियः। चिच्छेदाते त्वणच्छेदं रणच्छेकावुभाविष ॥ ५४॥ ग्रस्तखण्डैरुक्कनद्भिद्देद्वे खेचरीगणः। महायुद्धे तयीर्वृद्धखाडी महिषयीरिव ॥ ५५ ॥ ती किवास्तावधान्धीन्यसमर्पणियोमणी। मस्युडेनास्मासतां पर्वताविव जङ्गमी ॥ ५६ ॥ जलातनी चनाइग्रीम निपतनी चनाइवि। ताम्बनुडाविवाभातां वीरचृडामणी उभी ॥ ५०॥ ती दाविष महाप्राची मियो जेत्मनीखरी। चपस्रव च दूरेण हजभाविव तस्यतु: ॥ ५८ ॥ पुनर्यहेन सुषीव: खिब: खिबतनुस्तत:।

बिहिनिर्गत्य किष्किन्धापुरादावासमग्रहीत्॥ ५८॥ तर्तेव विटसुग्रीवस्तस्यावस्तस्यमानसः। चन्तः पुरप्रवेशंतुन लेभे वालिनन्दनात्॥ ६०॥ सुगीवो न्यञ्चितग्रीवमयैवं पर्याचिन्तयत्। श्रहो स्त्रीसम्पट: कूटपटु: कोऽप्येष नो दिषन् ॥ ६१ ॥ चास्त्रीया चयनासीया हिषसायावशीकताः। षहो बभुवुस्तदसाववस्तन्दो निजैहेयै: ॥ ६२॥ मायापराक्रमोत्कृष्टः कथं वध्यो दिषन् मया। धिरमां पराक्रमभ्रष्ट वालिनामस्वपाकरम् ॥ ६३ ॥ धन्यो महाबनो वाली योऽखग्डपुरुषव्रत:। राज्यं त्रण्मिव त्यक्का यस भेजे परं पदम् ॥ ६४ ॥ चन्द्रश्मः क्रमारो मे बलीयान् जगतोऽप्यसी। किंतु इयोरभेदज्ञ: कंरचतु निइन्तु कम् ॥ ६५॥ ददं तु विदधे साधु साध्वहा चन्द्रश्याना। तस्य पापीयसो क्ड शुद्रान्ते यत्रविशनम् ॥ ६६ ॥ वधाय बलिनोऽमुख बलीयांसं श्रयामि कम्। यदु घात्या एव रिपवः स्वतोऽपि परतोऽपि वा ॥ ६०॥ भूभ्वः सस्त्रयीवीरं महत्तमस्रभञ्जनम् । अजामि विदिषद्वातहैतवे किंदशाननम्॥ ६८॥ ष्रसी किंतु प्रक्तत्या स्त्रीची चर्स्त्रची क्यक गटक:। तं च मां च निह्लाग्र तारामाटास्यते स्वयम्॥ ६८॥ ईट्टमे व्यसने प्राप्ते साम्रायं कर्तृमीखरः।

भामीत् खर: खरतरी राघवेण इत: स तु ॥ ७० ॥ तावेव रामसौमित्री गला मित्रीकरोमि तत्। तलालोपनतस्यापि यो विराधस्य राज्यदी ॥ ७१ ॥ ती तु पाताललङ्कायामलंकमीणदोर्बली। विराधस्योपरोधेन तयैवाद्यापि तिष्ठत: ॥ ७२ ॥ एवं विस्था सुयीवीऽनुशिषा रहसि खायम । विराधपुर्यां विम्बासभृतं दूतं न्ययोजयत्॥ ७३ ॥ गला पाताललङ्कायां विराधाय प्रणस्य सः। स्वामिव्यसनद्वत्तान्तं कष्ययिलाऽत्रवीदिदम्॥ ७४॥ महति व्यमने खामी पतितो नस्तटीहर्शे। राघवी प्ररमीकर्त्तुं तव द्वारेम वाञ्कति ॥ ७५ ॥ द्रतमायातु सुयीवः सतां सङ्गी हि पुख्यतः। तिनेत्युक्तो द्रत एत्य सुग्रीवाय ग्रग्नंस तत्॥ ७६॥ प्रचचालाय सुयीवोऽम्बानां यैवेयकस्वनेः। दिशो मुखरयन् सर्वा वेगाइरमट्रयन् ॥ ७० ॥ पाताललङ्कां स प्राप चर्णनाप्य्पविश्मवत्। विराधं चीपतस्थेऽसावभ्यत्तस्थी स चापि तम् ॥ ७८ ॥ विराधोऽपि पुरोभृय रामभद्राय तायिने। तं नमस्तारयामास तद्:खं च व्यजिज्ञपत्॥ ७८॥ सुग्रीवं। इध्वेवसूचे इसिन् दुःखे त्वमसि मे गति:। च्चते हि सर्वेषा मूढे **शरणं तरिणः खलु॥ ८०॥** खयं दुःख्यपि तदुःखच्छेदं रामोऽभ्युपागमत्।

स्रकार्यादिधिको यद्धः परकार्ये महीयसाम् ॥ ८१ ॥ मीताहरणवत्तानां विराधेनावबोधितः। रामं विज्ञपयामास सुग्रीवोऽय क्रताञ्जलिः ॥ ८२ ॥ वायसाणस्य तं विष्वं तथा द्योतयतो रवे:। न कापि कारणापेचा देव विचम तथाप्यदः॥ ८३॥ लक्षमादात् चतारिः मन् समैन्धोऽपि तवानुगः। बानेषामि प्रवृत्तिं च सीताया न चिरादहम् ॥ ८४ ॥ ससग्रीवः प्रतस्थे च किष्किन्धां प्रति राघवः। विराधमनुगच्छनां संबोध्य विससर्ज च ॥ ८५ ॥ रामभद्रेऽथ किष्कित्यास्कत्वावारमधिष्ठितं। सुग्रीवो विटसुग्रीवसाह्यास्त रणकर्मणे ॥ ८६ ॥ निनदन् विटसुषीवोऽप्यागादाह्वानसावतः । रणाय नालसा: श्रा भोजनाय दिजा द्व ॥ ८० ॥ दुईरैश्वरणन्यासैः कम्पयन्ती वसुन्धराम्। तावुभावष्ययुध्येतां मत्ताविव वनहिषी ॥ ८८ ॥ रामः सरूपौ ती दृष्टा कोऽस्मदीयः पर्व कः। इति संशयतस्तस्यावुदासीन इव चणम् ॥ ८८ ॥ भवलेवं तावदिति विस्थान् रस्युङ्गवः। वजावर्त्ताभिधधनुष्टङ्कारमनरोत्ततः ॥ ८०॥ धनुष्टद्वारतस्तसाता साइसगर्तः च्यात। रूपान्तरकरी विद्या हरिगीव 'पलायत ॥ ८१ ॥

羽 ख च पनायिता।

विसोध मायया सर्व परदारै रिरंससे। पापारोपय रे चापिसति रामस्ततर्ज तम ॥ ८२ ॥ एकेनापीषुणा प्राणांस्तस्थाहाषींद्रघृदहः। न दितीया चपेटा हि हरेईरिणमारणे ॥ ८३॥ विराधमिव सुग्रीवं रामी राज्ये न्यवंशयत्। सयीवोऽपि खलोकेन प्रायदेवानमस्यत ॥ ८४ ॥ इन्य रामकार्यायागादिराघः सम बन्तः। खामिकत्यमकत्वा हि कतना नासर्व सुखम् ॥ ८५ ॥ भामग्डलोऽपि तवागार विद्याधरचस्रवृत:। प्रभुकार्यं कुलीनानामुलावो ह्यालवाटिष ॥ ८६ ॥ जास्ववद्वनुसर्वाचननादीन् विदितीजमः। सुगीवश खसामन्तान् समन्तादप्यजहवत् ॥ ८० ॥ विद्याधरचमूचकेष्वायातिष्वय सर्वतः। उपेत्य रामं सुर्योवः प्रणम्यैवं व्यक्तित्रपत ॥ ८८ ॥ 'हनुमानाञ्जनेयोऽयं विजयी पावनञ्जयिः। सीताप्रवृत्त्वे लङ्कायां लदादेशाद् व्रजिष्यति ॥ ८८ ॥ रामेणाजापितो दस्वा स्वमभिज्ञानसृर्मिकाम। नभस्तानिव नभसा नभस्वत्तनयो ययौ ॥ २००॥ सोऽगात्वर्णेन लङ्घायामुद्याने शिश्रपातले। सीतामपण्यद्यायन्तीं नाम रामस्य मन्ववत्॥१॥

<sup>(</sup>१) क गच इतुमानिति सर्वत् पाठः।

तर्गाखातिरीभृतः सीतोत्सङ्गेऽङ्ग्लीयकम्। इनमान पातयामास तहृष्टा सुमुदे च सा ॥ २ ॥ तदैव गला विजटा दशकारं व्यक्तिमप्त्। दयकालं विषयाऽऽसीत् सानन्दा लद्य जानकी ॥ ३॥ मन्ये विस्नृतरामियं रिरंसुर्मिय संप्रति। तहत्वा बोध्यता'मित्यादिचत् मन्दोदरीं स तु॥ ४॥ ततम पत्युर्टूत्वेन तत्र मन्दोदरी ययी। प्रजीभनक्त सीतां विनीता सेखवीचत ॥ ५ ॥ ष्रदेतेष्वयसीन्दर्यवर्यस्तावदृशाननः। त्वमध्यप्रतिरूपैव रूपलावख्यसम्पदा ॥ ६॥ यदापान्नेन दैवेन युवयोक्भयीर्पि। न व्यथाद्यचितो योगस्तथापि ऋसु संप्रति ॥ ७॥ उपेत्य भजनीयं तं भजन्तं भज रावण्म। षद्मन्याय तदात्रास्वदात्रां सुभ् ! विभ्नतु ॥ ८॥ सीताऽप्यवीचदाः पापे पतिदृत्यविधायिनि । लक्षत्रिव वीचेत मुखं दुर्मुखि कस्तव ॥ ८ ॥ रामस्य पार्श्वं मां विदि सीमितिमिह चागतम्। खरादीनिव इन्तं द्राक् धवं तव सबान्धवम् ॥ १०॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पापिष्ठे विच्या नातः परं लया । सीतया तर्जितैवं सा सकीपा प्रययी ततः॥ ११॥

<sup>(!).</sup> याच छ -मेवमूचे।

प्रयावतीर्य इनुमान् सीतां नत्वा कृताञ्चलि:। इत्युचे देवि जयति दिध्या रामः सलक्षणः॥ १२॥ वज्रवित्तकते रामेणादिष्टोऽइमिहागमम्। मयि तत्र गते राम प्रहेष्यति रिपुच्छिटे॥ १३॥ पतिदूर्तं इन्मन्तमभिन्नानसमपैकम्। प्रीता सीताऽप्यथाशीभिरमोघाभिरनन्दयत् ॥ १४ ॥ हन्मदुपरोधेन रामोदन्तमुदा च सा। एकोनविंगत्युपवासान्ते व्यधित भोजनम् ॥ १५ ॥ प्राभञ्जनि: प्रभञ्जन द्वीद्यानस्य भञ्जने ! प्रवृत्ती दशकारुख बनानीकनकीतुकात्॥ १६॥ भज्यमानं तद्यानं तेन मानमिवोचकैः। उपेख दशकारहस्यायंसम्यानपालकाः ॥ १० ॥ त्रारचा रावणाटिष्टास्तं निहन्तं समागताः। इता इनूमतैकेन विचित्रा हि रणे गति:॥ १८॥ मादिष्टो दशकराउन साटोपः शक्रजित्ततः। तद्यसायामुचत्यागान् पागै: स्वं सीऽप्यवन्धयत् ॥ १८ ॥ नीतशाये दशास्त्रस्य दलयन् मुकुटं पदा । उत्पदातापास्तपाशस्तिहरु द्वानिसिः॥ २०॥ इन्छतां रुद्धतां चैष इति जल्पति रावणे। भनाथामिव सोऽभाङ्चीत्तत्पुरीं पाददर्दरै: ॥ २१ ॥ क्रीडां कर्त्वैवसुत्पत्त्व सुपर्ण ६व पावनि:। एत्य रामं नमस्कत्य तं हत्तान्तं व्यजित्रपत् ॥ २२ ॥

रामसां गाढमापीडोरसा सुतमिवीरसम्। न्द्राविजययात्राये सुगीवादीनयादिगत्॥ २३॥ समुद्रं रावणारचं बड्डा सेतं च राघव: । लुक्कापुरीं विमानस्थः सुयीवाद्यैः समं ययी ॥ २४ ॥ निवेश्य कटकं रासो इंसडीपान्तरे तत:। 'ब्रववेष्ट्रहर्नेर्नुङ्गासेकपाटकलीलया ॥ २५ ॥ मतान्तरे दशयीवं प्रणस्थीचे विभीषणः। किनष्ठस्थापि में स्वामित्रदीकं वचनं क्रक् ॥ २६ ॥ मायाती रामभटोऽत्र निजां जायां च याचते। भ्रष्टेतां तटसी सीता धर्मीऽप्येवं न बाध्यते ॥ २०॥ श्रयोचे रावणो रोषादे विभेषि विभीषण । तदेवमपदेशं में दसे कापुरुषोचितम्॥ २८॥ विभीषणो बभाषेऽधरे दूरे राम: सलक्षण:। तत्पत्तिरेको इनुमान दृष्टो देवेन किं निह ॥ २८ ॥ प्रसाहेषी विपन्नानरागी जातोऽसि यान्ति रे। इति निर्वासितस्तेन ययौ रामं विभोषण: ॥ ३०॥ सङ्गाधिपत्यमेतस्मै रामोऽपि प्रत्यपद्यतः। नह्यौचित्वे विमुद्धान्ति महात्मान. वादाचन ॥ ३१॥ बिहिनिगत्य लेड्डेग्रेसेना राधवसेनया। कांस्यतालं कांस्यतालेनेवास्मालदशोस्वणम्॥ ३२॥

<sup>(</sup>१) च व्यविषेक्षत्।

<sup>(2)</sup> 福田 田1

प्राणसर्वेखदेविको सिंधश्वम्बोर्गतागतम् । जयश्री: श्रीरिवाकार्षीदुत्तमर्णाधमर्णयो: ॥ ३३ ॥ रामभ्रमंत्रयाऽऽत्रप्ता चन्मलमुखास्ततः। जगाहिरे दिवलीन्यं सुरा दव महोदधिम ॥ ३४ ॥ हता: केऽपि हता: केऽपि नाशिता: केऽपि राचसा:। प्रसरक्की रामवीरेर्दुवरिवारणैरिव ॥ ३५ ॥ कुभकर्षस्तदाकर्ष्यं कुदो विक्रिरिव ज्वलन्। मैघनादय सावेग: प्रविवेश रणाङ्गणम् ॥ ३६ ॥ तावापतन्ती कल्पान्तपवनज्वलनाविव। न हि मोद्मशक्वेतां रामसैन्वैभैनागिष ॥ ३०॥ सुग्रीवोऽय रुषोत्पाव्य शिलामिव शिलोचयम्। श्राचिपलाभाकाणीय सोऽपि तं गदयाऽपिषत् ॥ ३८॥ पुनर्गदाप्रहारेण पातियत्वा कपी खरम्। कचायां न्यस्य पीलस्यो लङ्कां प्रत्यचलत्ततः ॥ ३८ ॥ मेघवविनदसेघनादोऽपि मुदितस्ततः। प्रवङ्गान् प्रावयामास निमातग्ररहृष्टिभिः ॥ ४० ॥ ड्ढीके तिष्ठ तिष्ठेति भाषमाणीऽक्णेच्चणः। रामोऽय कुभाकर्णाय मेघनादाय लक्ष्मणः॥ ४१ ॥ सुग्रीवोऽप्यत्पपाताय क्रत्वीजो रावणानुजात्। मुष्टी धृत: कियत्कालं नतु तिष्ठति पारद: ॥ ४२ ॥ वितः कुभकर्णीऽपि रामेण युयुधे ततः। सीमित्रिणा मेघनादोऽप्रमादः चोभयन् जगत्॥ ४३ ॥

मिलिती रामपीलस्यावसी पूर्वापराविव। श्रभातामुत्तरापाचाविव लक्षमगरावणी ॥ ४४ ॥ रावणावरजं रामी रावणि लुद्धणः प्रनः। पातयित्वाऽग्रहीसत्यं रचमामपि राचसः ॥ ४५ ॥ रावणैरावणो रोषादशेषकपिकुञ्जरान्। पिषवयाययी यु**डभुवं भुवन**भीषणः ॥ ४६ ॥ अलमार्य ! स्वयं युडेनेति रामं निवास्यन् । सीमितिरभ्यमित्रीणो बभुवास्मालयन् धनुः॥ ४०॥ चिरं युड्राऽखिलेरस्त्रैरस्त्रविद्रावणस्ततः। जघानामोघया शक्त्या मङ्चु वचित्त लच्चणम् ॥ ४८ ॥ यत्या भिन्नोऽपतत्वोखां लद्मणस्तृत्वणाद्रपि । तथैव सद्यो रामोऽपि बलवच्छोकग्रङ्गा ॥ ४८ ॥ कला वप्रान् भटेरष्टी प्राचैरपि हितेषिण:। सुगीवाद्यास्ततो रामं सन्नन्तमणमवेष्टयन् ॥ ५०॥ मरिष्यत्यदा मीमित्रिस्तदभावे तदग्रजः। किं सुधा में रणेनीत रावणीऽगात्पुरी ततः॥ ५१॥ राघवं परितो जातं वप्रहारचतुष्ट्ये। सुगीवप्रमुखास्तस्युरार्ज्ञीभूय ते निश्चि॥ ५२॥ भामग्डनमधीपीत्य दत्तिगदारस्त्रगम्। पूर्वसंसुत इत्यूचे कोऽपि विद्याधराग्रणी: ॥ ५३॥ षयोध्याया योजनेषु हादशस्त्रस्ति पत्तनम् । कौतुकमङ्गलमिति तत्र द्रोणघनो तृप:॥ ५४॥

कैंकेयीभ्यातुरस्यास्ति विश्रत्या नाम कन्यका। तस्याः सानाभमः सम्मे भत्यं निर्याति तत्स्ववात् ॥ ५५ ॥ त्राप्रत्यवास्त्रसम्बद्धानपयसोच्यते । गतग्रत्यस्तदा जीवेदन्यया तुन जीवति॥ ५६ ॥ ततो मललयाद्रामभद्रं विश्वपय द्रतम्। कस्यापि दापयादेशं तदानयनहेतवे॥ ५०॥ लर्थितां स्वामिकार्याय प्रत्युषे किं करिष्यय। उदस्ते शकटे इन्त किं कुर्वीत गणाधिप: ॥ ५८ ॥ भामग्डनस्ततो गला तद्रामाय व्यजिन्नपत्। षादिचत्तल्ति रामस्तमेव इनुमयुतम् ॥ ५८ ॥ र्द्रयतुस्ती विमानेनायोध्यां पवनरंहसा। प्रासादाक्के दहशतु: श्यानं भरतं तत: ॥ ६०॥ भरतस्य प्रबोधाय तौ गीतं चक्रतः कलम्। राजकार्येर्राप राजान उत्थाप्यन्ते ह्यपायत: ॥ ६१ ॥ विब्ध्य भरतेनापि दृष्टः पृष्टः पुरो नमन्। जवे भामगडल: कार्यं नाप्तस्थाप्ते 'प्ररोचना ॥ ६२॥ मेत्स्यत्येतमाया तत्रेयुषेति भरतस्ततः । तिसानाधिक दोऽगात्प्रं कौतुक मङ्गलम् ॥ ६३॥ भरतेन द्रोणघनो विश्खामय याचितः। सहोदाह्य स्त्रीसहस्रसहितां तामदत्त च ॥ ६४ ॥

<sup>(</sup>१) कखच -धु।

भामण्डलोऽप्ययोध्यायां मुक्का भरतमुख्यकः। चाययी सपरीवारविश्रस्थासंयुतस्ततः ॥ ६५ ॥ ज्वलहोपविमानस्थो भोतै: सुर्योदयभ्रमात्। चणं दृष्टो निजः सोऽधादिग्रत्यासुपन्यागम् ॥ ६६ ॥ तया च पाणिना सृष्टाङ्गस्मणात्तरस्णादपि। नि:स्त्य काप्यगाच्छितियेष्टिनेव महोर्गी ॥ ६० ॥ तस्याः स्नानाश्वसाऽन्येऽपि रामादेशाद्योचिताः। नि: प्रस्था जिन्नरे सैन्या: पुनर्जाता इव चणात् ॥ ६८ ॥ यस्या: स्नानाभसा सेतं कुभाकणीदयोऽपि ते। यानीयतामिहेत्युचैरादिदेश रघृददः॥ ६८॥ तदानीमेव तैर्देव प्रवच्या जग्रहे स्वयम्। दति विज्ञपयामासुरारचा लक्ष्मणायजम्॥ ७०॥ वन्द्यास्तेऽद्य महालानी मोचा मुत्तिपथस्थिताः। दित रामगिराऽऽरचेर्नेलाऽमुचन्त ते चणात्॥ ७१॥ विश्रत्यां कन्यकास्ताश्व तदीपायंस्त नद्धाण:। रावणोऽपि रणायागादमर्षणिश्रीमणिः ॥ ७२ ॥ प्रणम्य रामं सौमितिकत्तस्थेऽधिज्यकार्मकः। विवाहायुक्तविभ्योऽिप वीराणामुक्तवो रण:॥ ७३॥ यद्यदस्तं दशयीवी विससर्जातिदारुणम्। तत्ति चिच्छेद सीमिनिरस्तैः कदलिकाग्डवत्॥ ७४॥ अस्त्रच्छेदादय क्रुडयकां चिचेप रावणः। तल्लाकार्गारस्यपतचपेटावन भारया॥ ७५॥

तदेवादाय सौमिती रावणस्थाच्छिदच्छिरः !

निजाखौरप्यवस्तन्दः पतेत् स्वस्य कदापि हि ॥ ७६ ॥
सौता स्वर्णभलाकेव निर्मला भीलभालिनी ।
रामेण जग्रहे लङ्काराज्ये न्यस्तो विभीषणः ॥ ७७ ॥
भन्नं निहत्य समहोदरदारमित्रो
रामो ययावथ निजां नगरीमयोध्याम् ।
जत्यनया परकलनिरंसयाऽपि'
कत्वा कुलच्चयमगान्नरकं दशास्यः ॥ २७८ ॥
॥ इति सीतारावणकथानकम् ॥ ८८ ॥

तस्मात्।

लावखपुर्ण्यावयवां पदं सीन्दर्यसम्पदः । कलाकलापकुशलामपि जच्चात्परस्त्रियम् ॥१००॥

दुस्यजामि परिस्तयं जच्चात्परिहरेत्। दुस्यजत्वे हेत्नाह । लावण्यपृष्यावयवां लावण्यं स्पृष्टणीयता रूपादिभ्योऽतिरिक्तं तेन पृष्याः पविता अवयवा यस्यास्तां, पदं स्थानं सीन्दर्यसंपदो रूपसम्पदः, कला दासप्ततिलेखाद्याः स्त्रीजनोचिताः तासां कलापः समूहस्तत कुश्लां प्रवीणाम् । लावण्यं, रूपं, वैदग्धं च परदाराणां दुस्यजत्वे हेतुः । अपि शब्दस्तिष्वपि हेतुषु सम्बन्ध-नीयः ॥ १००॥

<sup>(1)</sup> सन हि।

परस्त्रीगमने दोषानभिधाय परस्त्रीविरतान् प्रशंसति—

चकलङ्कमनोष्टत्तेः परस्त्रीसन्निधाविष । सुदर्शनस्य किं ब्रूमः सुदर्शनसमुद्रतेः ॥ १०१॥

परस्तीसिवधानिऽपि निष्कलङ्क्षचेतीहत्तेः सुदर्भनाभिधानस्य महात्रावकस्य किं ब्रूमः कां स्तृतिं कुर्महे। वचनगोचरातीता स्तृतिरित्यर्थः। सुदर्भनस्य विशेषणं सुदर्भनससुत्रतः शोभना दर्भनसमुत्रतिर्यसात्तस्य, सुदर्भनप्रभावकस्येत्यर्थः।

सुदर्भनय संप्रदायगग्यः। स चायम्-

प्रस्यक्षदेशिऽत्यलकापुरी चम्पेति तत च।
दिधवाहन इत्यासीद्राजाऽतिनरवाहनः॥१॥
प्रभूत्तस्याभया नाम कलाकीशलशालिनी।
महादेवी खलावण्यावज्ञातितदशाक्षना॥२॥
इतो नगर्यां तस्यां च समयवण्गियणीः।
श्रेष्ठी दृषभदासोऽभूदासीनः श्रेष्ठकर्मण्॥३॥
यथार्थनामिका जैनधर्मीपासनकर्मण्।।
प्रमृद्दीसीति तस्यासीद् वज्ञभा शीलशालिनी॥४॥
श्रेष्ठिनस्तस्य महिषीरचीऽभूत्सुभगाभिधः।
प्रमृषीत्रिविद्यं स तु चारियतुं वन ॥५॥
वनात्रिद्यत्तः सोऽन्येद्युर्भावमाचे दिनात्यये।
प्रमृद्यावरणं कायोलगंस्थतं सुनिम्॥६॥

पस्यां हिमनिशि खाणुरिव यः खास्यति खिरम्। यसी धन्यो महास्रोति चिन्तयन स ग्रहं ययी ॥ ७॥ महास्निमवज्ञातिहमानीपातवेदनस्। तमेव चिन्तयद्वाद्रीमना राह्निं निनाय सः ॥ ८ ॥ ग्रविभातविभावर्थां ग्रहीता महिषीस्ततः । स ययी तव यवासीत स सुनि: प्रतिमास्थित: ॥ ८ ॥ क ल्याणी भक्तिरानम्योपासाञ्चके सतंतदा। पद्यो नैसर्गिक: कीऽिं विवेकस्तादृशामि ॥ १०॥ श्रवान्तरे चण्डरीचिरारी हद्द्याचलम्। यहया तमिव द्रष्टं कायोत्सर्गस्थितं सुनिम् ॥ ११ ॥ स नमो श्ररिहन्ताणमिति वाचमुदीरयन। हितीय इव चण्डांश्चरूत्यपात नभस्तले ॥ १२ ॥ षाकाशगामिनी नृनमियं विद्येति ब्रित: । नमस्तारपदं तं तु सुभगो निदधे ऋदि ॥ १३ ॥ जायत्खपबटंस्तिष्ठन्दिवा निधि गटहं बहि:। तदपाठीत् म उच्छिष्टोऽप्येकयाचा हि ताद्याः॥ १४॥ ततः पप्रच्छ तं श्रेष्ठी विम्बोत्कृष्टप्रभावस्त्। प्राप्तं पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारपदं कुतः ॥ १५॥ श्रशेषं महिषीपानः कथयामास तत्ततः। साधु भी: साधु भद्रेति शसन् श्रेष्ठी जगाद तम् ॥ १६ ॥ पाकाशगमने हेत्रसी विद्या न केवसम्। किन्तु हेतुरसावेव गती खर्गापवर्गयोः ॥ १०॥

यत्किञ्चित्तुन्दरं वस्तु दुष्पुापं भुवनवये । लीलया प्राप्यते सर्वे तदसुख प्रभावतः ॥ १८॥ श्रस्य पञ्चपरमेष्ठिनमस्तारस्य वैभवम्। परिमातं न शक्तोऽस्मि वारि वारिनिधेरिव ॥ १८ ॥ साध प्राप्तितः भद्र तत्त्वया पुष्पयोगतः । किल् च्छिष्टे प्रेहीतव्यं गुरुनाम न जातुचित् ॥ २०॥ व्यसनी व्यसनमिव न त्यतुं चणमप्यदः। यलमस्मीति तेनोत्तः येष्ठी ऋष्टोऽबवीदिदम् ॥ २१ ॥ तदधीषाखिलां पश्चपरमेष्ठिनमस्त्रियाम्। कस्याणानि यथा ते स्यः परलोकेङलोकयोः ॥ २२ ॥ ततो श्रेषनमस्तारं लब्बार्थमिव 'तहन:। परावर्त्तयताजस्रं सुभगः सुभगाशयः ॥ २३ ॥ महिषीपालकस्यास्य सुत्तृष्णावदनाहर:। परमेष्ठिनमस्कारः प्रकामं समजायत ॥ २४ ॥ एवं तस्य नमस्कारपाठव्यसनिनः सतः। कियत्यपि गते काले वर्षाकाल: समाययी ॥ २५॥ धारानाराचधोरख्या प्रसर्पिख्या निरन्तरम्। भकीलयदिव द्यावाष्ट्रियो नव्यवारिद:॥ २६॥ ग्टहाहुहीला महिषी: सुभगोऽपि बहिर्गत:। विनिष्टक्तोऽन्तराऽपश्यद्वोरपूरां महानदीम् ॥ २०॥

<sup>(</sup>१) म तज्ञनस् ।

तां दृष्टा स मनाग् भीतस्तस्यी किञ्चितिकत्यन्। नटीं तीर्वा परचेत्रे महिष्यः प्राविशंस्ततः ॥ २८॥ नमस्तारं पठन् व्योमयानविद्याधिया ततः। उत्पपात क्षतोत्फालो मध्येनटि पपात च ॥ २८ ॥ तताना:कर्दमं मग्नः खरः खटिरकीलकः। कतान्तदन्तसीदयीं हृदास्य प्रविवेश च ॥ ३०॥ तथैवावर्त्तयन् पञ्चपरमेष्ठिनमिस्त्रयाम्। तदा समीविधा तेन कालधर्मिसयाय सः॥ ३१॥ श्रेष्ठिपत्रास्ततः सीऽईहास्याः कुचाववातरत्। नमस्काररतानां हि सद्गतिने विसंवदेत् ॥ ३२ ॥ तिसान गर्भस्थिते मासि तात्तीयीके व्यतीयवि। श्रेष्ठिनी श्रेष्ठिने खस्य दोइदानित्यचीक्यत्॥ ३३॥ गन्धोदकैः सपयितुं विलेषुं च विलेपनेः। यर्चितं क्रसुमेरिच्छाम्यर्डतां प्रतियातनाः ॥ ३४ ॥ प्रतिलभयितं साधूनिच्छाम्याच्छादनादिभिः। संघं पूजयितुं दातुं दीनेभ्यस मितर्मम ॥ ३५॥ द्रत्यादिदोह्रदांस्तस्याः श्रुत्वा सुदितमानसः। चिन्तामणिरिव श्रेष्ठिथिरोमणिरपूर्यत ॥ ३६ ॥ ततो नवसु मारीषु दिनेष्यद्वीष्टमेषु च। गतेषु श्रेष्ठिनी पुत्रमसूत ग्रुभलचणम् ॥ ३०॥ सद्यो महोत्सवं कत्वा येष्ठी हृष्टः श्रभे दिने। सूनी: सुदर्भन इति यथायं नाम निर्मने ॥ ३८ ॥

## वोगगा स्रो

वर्डमानः क्रमात्पित्रोर्भनोरय इवोचकैः। सुदर्भनो यथीचित्वं जगाइ सकताः कताः ॥ ३८ ॥ कन्यां मनोरमां नाम मनोरमकुलाक्तिन्। साचादिव रमां श्रेष्ठी 'तेन तां पर्याणाययत्॥ ४०॥ सौम्यमूर्त्तः स इर्षाय पित्रोरेव न केवलम्। जन्ने राम्नोऽपि लोकस्य सर्वस्य च ग्रमाङ्गवत् ॥ ४१ ॥ इतो नगर्था तवाभूडूपतेर्हृदयङ्गमः । पुरोधाः कपिलः प्राप्तरोधा विद्यासहोदधेः ॥ ४२ ॥ समं सदर्शनेनास्य मनायेन मधोरिव। पजायत परा प्रीतिः सर्वदाङ्यविनखरी ॥ ४३ ॥ (युग्मम्) प्रायः सुदर्भनस्यैव सुपुरीधा महात्मनः। री क्रिणेय द्वी शांधी: परिपार्खमवर्त्तत ॥ ४४ ॥ कपिलं कपिला नाम भार्यो ऽपृच्छत्तमन्यदा। विसारिकत्यकर्माणि कियत्वासं न तिष्ठसे ॥ ४५॥ पार्वे सदर्भनस्थाइं तिष्ठामीति तदीरिते। कोऽसी सुदर्भन इति तयोक्तः प्रत्युवाच सः ॥ ४६ ॥ मम मित्रं सतां धुयं विष्क्षैकप्रियदर्शनम । सुदर्भनं न चेहेिसा तत्त्वं विसा न किञ्चन ॥ ४७ ॥

<sup>(</sup>१) सामा हा तेनाथी-।

<sup>(</sup>२) साच -स्टीव।

<sup>(</sup>३) क ग स विष्ठि ।

तं ज्ञापयाधुनापीति तयोतः कपिलीऽवदत्। यसाव्यमदासस्य येष्ठिनस्तनयः सधीः ॥ ४८ ॥ एव रूपेल पञ्चेषु: कान्त्येन्द्स्तेजसा रवि:। गामीर्थ्येण महाभोधिः चमया मुनिसत्तमः ॥ ४८ ॥ दानैकचिन्तामाणिकां गुणमाणिकारोहणः। प्रियालापसुधाकुर्ण्डं वसुधासुखमग्ण्डनम् ॥ ५०॥ खनूका खलु यहाऽस्य निखिलानपरान् गुणान्। गुणच्डामणे: शीलं यस्य न खलति कचित्॥ ५१॥ कपिना कपिनाच्छ्ला तहुणान् कामविद्वना। चक्रीऽनुरागं, चपलाः प्रायेण दिजयोषितः॥ ५२॥ सुदर्भनाभिसर्णोपायं प्रतिदिनं ततः। कपिला चिन्तयामास परं ब्रह्मेव योगिनी ॥ ५३ ॥ अपरेबर्नुवादेशाङ्गामान्तरमुपेयुषि । कपिले, कपिलेयाय सुदर्भननिकेतनम्॥ ५४॥ सा मायाविन्यवोचत्तमदा खब्दहरो महत्। गरीरापाटवं तेन हेतुना नाययाविह ॥ ५५ ॥ श्रपाटवं त्विदिरहादपुषी दिगुणं यत:। भतस्वामहमाह्वातुं प्रेषिता सुहृदा तव ॥ ५६॥ नैतज्जातं मयेत्युक्ता तदैवागाता तद्गहम्। नान्यमायां हि शङ्कान्ते सन्तः खयममायिनः ॥ ५० ॥ स तत्र प्रविश्तनू वे का नाम सुद्धदस्ति मे। सीवाच गम्यतामग्रे शयान: सुहृदस्ति तं ॥ ५८ ॥

किञ्चिच परिस्थाये पुनः प्रोचे सुदर्भनः। भवापि कपिलो नास्ति किमन्यत क्वचिद्ययौ ॥ ५८ ॥ संदि स्थितो निवातिऽस्ति ग्रीराषाटवादसी। मूलापवरकं गच्छ वयस्यं तत्र पश्च च ॥ ६० ॥ तत्रापि प्रविवेशायमपथ्यन् सुहृदं ततः । कपिते ! कपितः कास्तीत्युवाच सरलाशयः ॥ ६१ ॥ अवरुडा ततो हारं मदनोहीपनानि सा। किञ्चित्रकाभ्य स्वाङ्गानि च्छादयन्थच्छवाससा॥६२॥(युग्सम्) दृढबस्थामपि नीवीं स्रथयिलाऽभिवप्रती। विलोललोचनाऽवोचद्रोमाञ्चोदश्चिकञ्चना ॥ ६२ ॥ नास्तीह कपिलस्तस्मालपिलां प्रतिजाग्टहि। विभेदो भवतः को वा दयोः किपनयोर्नन् ॥ ६४ ॥ प्रतिजागरितव्यं किं कपिलाया इति ब्रुवन्। सुदर्भनो निजगदे पुनः कपिसभायया॥ ६५॥ वदयस्यः प्रशंस त्वां यदाऽद्वतगुणं मम । ततः प्रश्ति मामेष दुनोति मदनज्वरः ॥ ६६ ॥ दिख्या मे विरहासीया इज्ञनाऽपि त्वदागम:। भुवो ग्रीषाभितप्ताया इव मेधसमागम: ॥ ६०॥ श्रदा नाथामि तनाथ ! मनाथोनायविश्वलाम् । निजास्त्रेषसुधावर्षेराष्ट्रासय चिराय माम् ॥ ६८ ॥ प्रयञ्चः कोऽप्यसावस्या दुर्विचिन्छो विधेरपि। धिक् स्तीरिति विचिन्छोचे स प्रख्त्यक्षधीरिदम् ॥ ६८ ॥

युनां युक्तमिदं किन्तु 'पण्डकोऽहमपण्डित !। सुधा पुरुषवेषेण महीयेनासि विश्वता ॥ ७० ॥ ततो विरक्ता सदाः सा याहि याहीति भाषिणी । दारमहाटयामास निर्वयौ च सदर्भन: ॥ ७१ ॥ स्तोकेन सुक्तो नरकदारादस्मीति चिन्तयन। श्रेष्ठिस्तुर्नुतपदं प्रपेदे निजमन्दिरम् ॥ ७२ ॥ यतिराचमयः क्रटादतिशाकिनयञ्खलात्। अतिविद्युतशापनाहारुणाः किमपि स्त्रियः ॥ ७३ ॥ एताभ्यो भीकरस्त्रीति प्रत्यश्रीषी हिस्य सः। नात: परं परग्रहे यास्यामि कचिरेकक: ॥ ७४ ॥ निर्मिमाणः स धस्यीणि कर्माणि ग्रामकर्मतः। सतां सूर्र्भ दवाचारो नावदां किञ्चिदाचरत्॥ ७५ । एकदा तु यथाकालं पुरे तस्मिन्नवर्त्तत । समग्रजगदानन्दपदिमन्द्रमहोत्सवः॥ ७६॥ सदर्शनपुरोधाभ्यां सहोद्यानं ययी दृषः। साचादिव शरकालसन्द्रागस्तिविराजित:॥ ७० ॥ इतः कपिलया युक्ताऽभया भूपतिमन्वगात । समारूटा याप्ययाने विमान इव नाकिनी ॥ ७८ ॥ सुदर्भनस्य भार्याऽपि घडभिः पुर्विर्मनीरमा । तत्रागाद्यानमारुष्टा सतीधर्म द्रवाङ्गवान् ॥ ७८ ॥

<sup>(</sup>१) क घराष्ट्रकी-।

सदा गुरुकुनासीनो ध्यानमीनाश्वितः सदा । भानेतुमभिमतुं वास कयं नाम प्रकाते ॥ १००॥ वरं फणिफणार्वयन्त्रणाय प्रतियवः। कदापि न पुनस्तस्य गीलोक्षङ्गनकर्मणे॥१॥ च्चयाभयोचे कयमध्येकवारं तमानय। तत जर्ड्म हं सर्वे करिष्यामिन ते च्छलम्॥२॥ विचिन्य चेतसा किञ्चिटित्यवीचत पण्डिता। यदायं निश्चयस्ते तदस्युपायोऽयमेककः ॥ ३॥ पर्वाहे श्रून्धगेहादी कायोत्सर्गं करोति सः। तथास्थितो यदि परमानेतव्यो ज्यथा तुन ॥ ४॥ उपाय: साधुरेषोऽस्मिन् यतितव्यं लयाऽन्वहम्। इत्य्तावत्यां तात्पर्यादेव्यामीमित्य्वाच सा ॥ ५ ॥ तत: परं व्यतीतेषु दिवमेषु कियत्खपि। विखानन्दक्तकीमुदीमहोत्सव उपाययी॥ ६॥ मय राम्नोत्सवोत्सेकविधित्सोत्स्कचेतसा। त्रारचकाः समादिष्टाः पटहेनेत्यघोषयन ॥ ७ ॥ सर्वेद्या सर्वेलोकेन कीमुख्यवमीचित्म। प्रदोद्यानिऽभिगन्तव्यमिति वो राजशासनम् ॥ ८॥ प्रातरेष्यचतुर्मासधर्मकर्मक्रियोग्ननाः। श्रुला सुदर्भनस्तुत् विषादादित्यचिन्तयत् ॥ ८ ॥ मन:प्रह्मिदं प्रात्यैत्यवन्दनकर्भेणे। उद्यानगतये चैतव्यचण्डं राजगासनम् ॥ १०॥

क उपायो भवलेवं तावदित्यभिचिन्य सः। समर्प्योपायनं भूमिपतिमेवं व्यजिन्नपत्॥ ११॥ प्रातः पर्वेदिनं युषायसादादिद्धास्यहम् । टेवाचीटीनि तेनोस्रोऽन्सने तन्मचीपति:॥ १२ ॥ हितीयेऽक्ति जिनेन्द्राणां भक्त्या स्नातं विलेपनम । भर्चा च रचयंश्रेत्यपरिपाद्यां चचार सः ॥ १३ ॥ ततः सुदर्भनो रात्री ग्रहीला पौषधव्रतम्। कायोक्षर्गेण किसंधित्तस्थी नगरचलरे॥ १८॥ पण्डिताऽप्यभयामूचे कदाचित्ते मनोरया:। पूर्व्यन्ते परमुद्यानमद्य लमपि मा गमः॥ १५ ॥ ग्रिरो में बाधत इति कलोत्तरमिलापते:। तस्वी राज्ञी प्रपञ्चे हि सिडसारस्त्रताः स्त्रियः ॥ १६ ॥ ततो लेप्यमयीं काममूर्त्तिमाच्छाय वाससा। याने कला पण्डिताऽगात्रवेष्ट्ंराजवैस्मनि ॥ १७ ॥ किमेतदिति पृच्छि इवें विभि: स्वनिता तु सा। इत्य वे पिक्डिता भाग्डागारिकी कूटसम्पदाम्॥ १८॥ यरीरकारणाइवी नाखीखानं ययी तत:। पूजां सारादिदेवानां वेश्मन्येव करिष्यति ॥ १८ ॥ द्यं प्रवेश्वते तस्मात्रितमा पुष्पधन्वन:। श्राप्यन्थासां देवतानां प्रवेश्या ह्याद्य सूर्त्तय: ॥ २०॥ तदिमां दर्शयिलैव याचीति दाःस्यभाषिता । सा काममूत्तिमुद्वाव्यादर्भयः जगाम च ॥ २१ ॥

सा प्रतीहारमोहाय ग्रहीताऽपरमूर्त्तिका। 'हिस्तिय प्रविवेधाची नारीणां कद्मकौशलम ॥ २२ ॥ यानी सदर्शनं न्यस्थोत्तरीयेण पिधाय च । दाःस्येरस्वनिताऽनीयाऽभयायाः पण्डिताऽर्पयत् ॥ २३ ॥ षाविविकारा साऽनेकप्रकारं सदनातुरा। श्रमया संचीभयितुमित्यभाषत तं तत: ॥ २४ ॥ कन्दर्पी मां दुनोत्येष नि:गङ्कं निश्चितै: ग्रै:। कन्दर्पप्रतिरूप'स्तिच्छितीऽसि श्ररणं मया॥ २५॥ शरखः शरगायातामात्ती वायस्व नाथ ! माम । परकार्ये महीयांसी ख्रकार्यमपि कुर्वते ॥ २६॥ भानीतम्बद्धानाऽसीति कार्यः कीपस्वया नृहि। कार्ये वाणे यदात्तीनां ग्टइति न खलु च्छलम् ॥ २०॥ ततः सुदर्भनोऽप्युचैः परमार्थविचचणः । देवताप्रतिमेवास्थालायोत्सर्गेण निश्चलः॥ २८॥ पुनरप्यभयाऽवादी द्वावहावमनोहरम्। नाष ! सभाषमाणां मां तूषाीक: किमुपेचसे ॥ २८ ॥ वतकष्टमिटं मुच मा क्षयास्वमतः परम्। मत्संप्राप्तरा व्रतफलं विडि संसिडमात्सनः ॥ ३०॥

<sup>(</sup>१) स हिस्तियत्विका हो।

<sup>(</sup>२) क स्त च - पस्तं त्रितोऽसि।

<sup>(</sup>१) खच-त् हावभाव-।

ताम्यन्तीं याचमानां मां नम्त्रां मानय मानद !! दैवात्पतितसुत्सङ्गे रत्नं ग्टह्वासि किं नहि ॥ ३१ ॥ 'कियदद्यापि सीभाग्यगर्वमुन्नाटियश्वसि । द्रत्यासपन्या जग्रहे तया पाणी स पाणिना ॥ ३२ ॥ निविडं मण्डलीभूतपीनोत्तृङ्गस्तनं तया। भुजाभ्यां पद्मिनीनालमृद्लाभ्यां स सखजे ॥ ३३ ॥ एवं तदुपसर्गेषु निसर्गेण स धीरधी:। धर्मध्याने निश्वलोऽभूत् किं चलत्यचलः कचित्॥ ३४॥ स दध्यी चेति चेक्स्च कथि इटहमेतया। पारयामि तदी क्रिमेन्यथाऽनश्नं सम ॥ ३५ ॥ यमानिताऽथ घटितभ्रुक्तिः कुटिनाशया । श्रभया तं भाषियतुमित्यभाषत निर्भया ॥ ३६ ॥ मुमूषी ! मूर्ष ! माकार्षीर्मान्याया मेऽव माननाम् । न वेत्सि मानिनी नृणां नियहानुग्रहचमा ॥ २०॥ मनोभववशाया मे वशमाविश रे जड़।। नो चैद्यमवर्श यास्यस्यव नास्त्येव संशय:॥ ३८ ॥ दति संरम्भकाष्टायां साऽऽक्रोह यथा यथा। धर्मध्याने सहात्माऽसा<sup>5</sup>वाहरोच्च तथा तथा ॥ ३८ ॥

<sup>(</sup>१) क किंयदाद्यापि।

<sup>(</sup>२) क -माननस्। खगच -मेव मान्यतास्।

<sup>(</sup>३) वसवाहरोइ।

एवं कदर्थितो रात्रिं तया ध्यानाच सोऽचलत्। किं त्तुभ्यते महाभोधिः क्वापि नीदग्छताडनैः॥ ४०॥ ततः प्रेच्य प्रभातं सा स्वं तिलेख नर्खर्वेषुः। कोऽप्यसी मे बलालारकारीत्युचै रराम च ॥ ४१ ॥ ततः प्राइरिकास्तत्र संभ्रान्ता यावदागमन्। कायोत्सर्गस्थितं तावइदृशस्ते सुदर्शनम् ॥ ४२ ॥ श्रिसित्रसम्भवत्येतदिति द्रतस्पेत्य तै:। विज्ञप्तो भूपतिस्तवाययो पप्रच्छ चाभयाम्॥ ४३॥ सोचे संपृच्छा देव । लामहं यावदिह स्थिता। एषोऽकसादिहायातो दृष्टस्तावत्यिशाचवत् ॥ ४४ ॥ एव मेष द्वीनात्ती मनायव्यमनी ततः। रिरंसुमीमयाचिष्ट पापिष्ठबाट्कोटिभिः॥ ४५॥ अने सरीष र सैषीरसतीवसतीर्गण। श्रकानो हि चण्कवकारिचानि न चर्वितुम्॥ ४६॥ तत: परं बलालागादेष एवं चकार मे । सया च प्रतक्षतमन्यदबसानां बसं नहि॥ ४०॥ त्रसिविद्मसभाव्यमिति मला महीपति:। किमेतदिति पप्रच्छ बहुधैव सुदर्भनम्॥ ४८॥ पृष्टोऽपि राजा कपया किञ्चित्रीचे सुदर्भनः। परतापोपशान्ये हि निष्टष्टमपि चन्दनम् ॥ ४८ ॥ ततः समावयामास दोषं तस्यापि भूपति:। पारदारिकदस्यूनां तृष्णीकलं हि सचणम् ॥ ५०॥

द्रत्यादिदेश स कोधासकलेऽप्यव पत्तने। दोषप्रख्यापनां कत्वा पाप एष निग्टच्चताम्॥ ५१ ॥ भारचपुरुषेटीं शि स धुलोत्पाटितस्तत:। वचसा सिद्धयो राज्ञां मनसेव दिवीकसाम् ॥ ५२ ॥ स मण्डितो मुखे मचा गरीर रत्तचन्दनै:। करवीरस्रजा सुण्डे कण्ठे 'कोशकमालया॥ ५३ ॥ खरमारोप्य विष्टतसूर्प च्छतः स तैस्ततः। वाद्यमानेनानकेनारेभे भ्रमयितं पुरे ॥ ५८ ॥ क्रतापराधः शुद्धान्तं बध्यते इसी सुदर्भनः । नावदोषो तृपस्येति चक्रुराघोषणां च ते ॥ ५५ ॥ न युक्तं सर्वयाऽयोतनेह सम्भवतीद्रगम्। दति लोकप्रघोषोऽभूद हाहारवयतस्ततः ॥ ५६ ॥ एवं च स्वस्यमाणोऽगाद हारदेशे स्ववेश्मनः। श्रदृष्यत महासत्या स मनोरमयाऽपि च ॥ ५० ॥ चिन्तयामास सा चैवं सटाचारः पतिर्मम । भूपतिश्व प्रियाचारी दुराचारी विधिर्भवम् ॥ ५८ ॥ द्रदमप्यसद्यवा भ्वमस्य महात्मनः । उपस्थितं फलिमिटं प्राक्तनाश्चभकर्मणः ॥ ५८ ॥

<sup>(</sup>१) क कौ शिकमालया।

<sup>(</sup>२) ड विधतसूर्णकाल्यतैसातः। स विधतः सूर्णकाल्यतैसातः। च विधतः सूर्णेन्यत्लयतैसातः।

कोऽपि नास्य प्रतीकारस्तथायेष भविष्यति। निश्चित्येति प्रविश्यान्तर्जिनार्चाः साऽर्चयत्ततः ॥ ६० ॥ कार्योक्षरीं च स्टिता सोचे शासनदेवताः। भगवत्यो सम पत्युदीषमभावनाऽपि न ॥ ६१ ॥ परमत्रावकस्थास्य सान्निध्यं चेलारिष्यय। तदाऽ इं पारियथामि कायो सर्गमिमं खलु ॥ ६२ ॥ श्रन्धयैवंस्थिताया में भवत्वनश्रनं ध्वम्। धर्मध्वंसे पतिष्वंसे किं जीवन्ति कुलस्तियः ?॥ ६३॥ द्रतय न्यधुरारचाः श्रृ निकायां सुदर्भनम्। श्रमङ्गीया भ्रत्यानां राजाज्ञा हि भयङ्गरा ॥ ६४ ॥ स्वर्णाञ्चासनतां भेजे शुलाऽप्यस्य महात्मनः। देवतानां प्रभावेन यमदंष्ट्राऽपि क्राग्ठति ॥ ६५ ॥ वधाय तस्य चारचेर्द्रं व्यापारितः शितः। करवानोऽपतलाएँ प्रथमाला च मोऽभवत् ॥ ६६ ॥ तह्रष्टुः चिकितेरेत्य विज्ञप्तस्तेर्मे होपतिः। त्रारु इस्तिनीं वेगाययाविधसुदर्भनम् ॥ ६० ॥ तमानिष्ठा महीपानीऽनुतापादित्यवीचत । श्रेष्ठित्रहि विनष्टोऽसि दिष्ट्याऽऽसीयप्रभावतः ॥ ६८ ॥ मया हि तावत्पापेन कि राजाऽसि विनाशितः। नाथ: सतामनाथानां धर्मी जागित्तं सर्वथा ॥ ६८ ॥ स्तीणां मायाप्रधानानां प्रत्ययात्वां निहन्ति यः। भविस्थ्यकरः पापो नापरो दिधवाह्नात ॥ ७० ॥

किं च कि चिटिटं पापं भवताऽप्यस्मि कारितः। भसक्रदामाया साधी ! तदा पृष्टीऽपि नावटः ॥ ७१ ॥ एवमालपता राजा करिखामधिरोप्य सः। नीला खहर्म्ये स्विपितश्चन्दनैश्व विलेपितः॥ ७२॥ वस्रालङ्कारजातञ्च परिधाय सुदर्भनः। राज्ञा पृष्टो रातिहुसं यद्यातयमचीकथत ॥ ७३ ॥ भय राज्ञीं प्रति ऋडो भूपतिर्नियहोद्यत:। सदर्भनेन व्याविधि शिरः प्रचिष्य पादयो: ॥ ७४ ॥ 'तत: श्रेष्ठी कृषेग्रीभमारोप्य पुरमध्यत:। महाविभूत्या तद्देश नायितो न्यायतायिना ॥ ७५ ॥ मभगाध्येतटाकखीं इध्यासानं व्यपदात । परद्रोहकरा: पापा: खयमेव पतन्ति हि ॥ ७६ ॥ पिष्डताऽपि प्रणथ्यागात्पाटलीपुत्रपत्तनम । भवसद्देवदत्ताया गणिकायात्र सित्रधी ॥ ७०॥ तत्रापि पण्डिता नित्यं तथाऽऽशंसत्सदर्शनम्। दर्भनेऽस्य यथा देवदत्ताऽभूद्गग्रमुख्ता॥ ७८॥ सुदर्भनोऽपि संसारविरक्षो व्रतमग्रहीत्। उपस्त्य गुरो: पार्खे रत्नमभोनिधेरिव ॥ ७८ ॥ तपः क्षणाङ्ग एकाङ्गविद्वारप्रतिमास्थितः । स क्रमादिहरन् प्राप पाटलीपुत्रपत्तनम् ॥ ८०॥

<sup>(</sup>१) सत्व अध्या

भिचार्थं पर्यटंस्तन दृष्टः पण्डितया च सः। कथितो देवदत्तायाः सा तया तमज्हवत् ॥ ८१ ॥ भिन्ताव्याजात्तयाऽऽह्रतस्तवापि स मुनिर्ययौ । विमर्शमविधायैव सापायनिर्पाययो: ॥ ८२ ॥ टेवटत्ता तती दारं पिधाय तमनेकधा। दिनं कदर्थयामास चुचीम स सुनिन तु ॥ ८३॥ चय 'सुत्तोऽनया सायमुद्यानं गतवानसी। तवापि दृष्टोऽभयया व्यन्तरीभूतया तया ॥ ८४ ॥ कदर्ययितुमारेभे प्राक्कमस्मरणादसी। ऋगं वैरं च जन्तूनां नथ्येज्जन्यान्तरेऽपि न ॥ ८५ ॥ क्रिप्यमानी बह तया महासत्त्वः सुदर्शनः। यारोहत् चपकयेणिमपूर्वकरणक्रमात्॥ ८६॥ तत: स भगवान् प्राप नेवलज्ञानमुज्ज्वलम्। तस्य वेवलमहिमा मदायको सुरासुरै: ॥ ८० ॥ उद्दिधीषुर्भवाज्जन्तृन् स चक्रे धर्मदेशनाम्। लोकोदयायाभ्युदयस्तादृशानां हि जायते ॥ ८८ ॥ तस्य देशनया तत्राबुद्धान्तान्ये न केवलम्। देवदत्ता परिष्डता च व्यन्तरी च व्यवुद्धात ॥ ८८॥ स्त्रीसन्त्रिधावपि नदेवमदूषिताला जन्तून् प्रबोध्य शुभदेशनया क्रमेण ।

११) खंड सक्तासाया साय-। च सक्तासाया सोऽय-।

स्थानं सुदर्भनमुनिः परमं प्रपेदे जैनेन्द्रशासनजुषां न हि तहुरापम् ॥ १८० ॥

॥ इति सुदर्भनऋषिकयानकम् ॥ १०१ ॥

धम्यं कर्माण न पुरुषा एवाधिक्रियन्ते किन्तु स्त्रीणामप्यधि-कारश्चतुर्वेणं सङ्घे तासामप्यङ्गभृतलात् ततः पुरुषस्य परदार-प्रतिषेधवत् स्त्रीणां परपुरुषगमनं प्रतिषेधयति—

ऐख्वर्यराजराजोऽपि रूपमीनध्वजोऽपि च। सीतया रावण द्रव त्याच्यो नार्या नरः परः॥१०२॥

ऐखर्येण विभवन, राजराजी धनदः स इव राजराजः, श्रास्तामितरः। रूपेण सौन्दर्येण, मीनध्वजीऽपि स्नरोऽपि, श्रास्तामन्यः। त्याच्यः परिहरणीयः, नार्या स्त्रिया, परः स्वपतेरन्यो, नरः पुरुषः, क इव कया, सीतया रावण इव। सीताचरितसुक्तमेव॥१०२॥

स्त्रीपुंसयोईयोरिष परकान्तासक्तत्वस्य फलमाइ— नपुंसकत्वं तिर्यक्त्वं दौर्भाग्यं च भवे भवे । भवेद्वराणां स्त्रीणां चान्यकान्तासक्तचितसाम् ॥१०३॥

नणुंसकत्वं षर्छत्वं, तिर्यक्त्वं तिर्यभावः, दीर्भाग्यमनादेयता, भवे भवे जनानि जनानि, भवेत् जायेत, नराणां स्त्रीणां च। श्रन्यकान्तासक्तवेतसामिति। स्त्रिष्टं द्वयोर्विशेषणम्। यदा पुरुषाणां तदा अन्यस्य कान्ता भार्या अन्यकान्ता तदासक्तचेत-साम्। यदातु स्त्रीणां तदा अन्यः पत्युरपरः स चासी कान्तस कामयिता तत्रासक्तचेतसाम्॥ १०३॥

मब्रह्मनिन्दां कता ब्रह्मचर्यस्वैहिकं गुणमाह—
प्राण्मभूतं चरिवस्य परब्रह्मैककारणम् ।
समाचरन् ब्रह्मचर्यं पूजितैरपि पूज्यते ॥ १०४॥

प्राणभूतं जीवितभूतं, चरित्रस्य देशचारित्रस्य सर्वचारित्रस्य च, परत्रद्वाणो मोचस्य, एकमितीयं, कारणं समाचरन् पालयन्, त्रद्वाचर्यं जितिन्द्रियस्थोपस्थिनरोधलचणं पूजितैरिप सरासरमन्-जेन्द्रैः न केवलमन्यैः पूज्यते, मनोवाकायोपचारपूजाभिः॥१०४॥

ब्रह्मचर्यस्य पारलीकिकं गुणमाइ -

चिरायुषः सुसंस्थाना दृढसंइनना नराः। तेजिखिनो महावीर्या भवेयुर्बह्मचर्यतः॥ १०५॥

चिरायुषी दीर्घायुषीऽनुत्तरसुरादिषूत्पादात्, श्रोभनं संस्थानं
समचतुरस्रल्यणं येषां ते सुसंस्थानाः श्रनुत्तरसुरादिषूत्पादादेव,
दृढं बलवत् संहननमस्थिसश्चयरूपं वश्र स्थानाराचास्थं येषां ते
दृढसंहननाः, एतश्च मनुजभवेषूत्पद्यमानानां देवेषु संहननाभावात्.
तेजः शरीरकान्तिः प्रभावो वा विद्यते येषां ते तेजस्विनः,
महावीर्या बलवत्तमाः तीर्थकरचक्रवर्त्त्यादिलेनोत्पादात्, भवेयुजायिरन्, ब्रह्मचर्यता ब्रह्मचर्यातुभावात्॥

## प्रवान्तरश्लोकाः ---

पश्चित्त क्रणाकुटिलां कबरीमेव योषिताम्। तदभिष्कुजनानं न दुष्कर्भपरम्पराम्॥१॥ सीमन्तिनीनां सीमन्तः पूर्णः सिन्द्ररेखना । पत्याः सीमन्तकाख्यस्य नरकस्येति लच्चताम् ॥ २ ॥ भ्वतारीं वर्णिनीनां वर्णयन्ति न जानते। मोचाध्वनि प्रस्थितानां पुरोगामुरगीमिमान् ॥ ३॥ भङ्गरावयनापाङ्गानङ्गनानां निरीचते। इतबुंदिन तु निजं भङ्गरं इन्त जीवितम्॥ ४॥ नासावंग्रं प्रशंसन्ति स्त्रीणां सरलसुत्रतम्। निजवंशं न प्रायन्ति भ्रायन्तमनुरागिणः॥ ५॥ स्तीणां कपोले संकान्तमालानं वीच्य ष्टप्यति। संसारसरसीपक्के मज्जन्तं वित्ति नो जडः ॥ ६॥ पिबन्ति रतिसर्वस्वबुद्धा बिम्बाधरं स्त्रियाः। न बुध्यन्ते यत्कृतान्तः पिबत्यायुर्दिवानिशम् ॥ ७ ॥ योषितां दशनान् क्रन्टसीदरान् बहु मन्वते। खदन्तभङ्गं नेचन्ते तर्सा जर्सा क्रतम ॥ ८ ॥ स्मरदोलाधिया कर्णपाशान् पश्चिति योषिताम्। कर्ष्टोपकर्छनुठितान् कालपाशांस्तु नात्मनः॥ ८॥ योषितां प्रोषितमतिर्मुखं पश्चत्यनुचणम् । चणोऽपि इन्त नास्यस्य कतान्तमुखवीचणे ॥ १०॥

नरः सारपराधीनः स्त्रीक एउमवलम्बते । नासनो वैस्थमुनदा स्त्रो वा कग्ठावलम्बनः ॥ ११ ॥ स्तीणां भुजनताबन्धं बन्ध्यं ब्ह्यते कुधीः। न कर्मबस्यनैर्बेडमात्मानमनुशीचित ॥ १२ ॥ धत्ते स्त्रीपाणिभिः सृष्टो 'हृष्टो रोमाञ्चकण्टकान्। स्नारयन्ति न किं तेऽस्य कूटशाल्यलिकग्टकान् ॥ १३ ॥ कुचकुभी समालिङ्गा स्त्रियाः श्रेते सुखं जडः। विस्मृता नूनमेतस्य कुम्भीपाकोङ्गवा व्यथा॥ १४॥ मध्यमध्यासते सुन्धा सुन्धाचीणां चणे चणे। एतनाध्यं भवाभीधिरिति नैते विविञ्चते ॥ १५॥ धिगङ्गनानां विवनीतरङ्गे क्रियते 'जन: । विवलीक्दमना स्थेतननु वैतरणीवयम् ॥ १६ ॥ स्मरात्ते मज्जित मनः पुंसां स्त्रीनाभिवापिषु । प्रमादेनापि किं नेदं साम्यास्थास सुदास्पदे ॥ १७॥ स्मरारोच्चिनि:श्रेगीं स्त्रीणां रोमलतां विदु:। नराः संसारकारायां न पुनर्लोक्टकक्काम् ॥ १८ ॥ जवन्या जवनं स्त्रीणां भजन्ति विपुलं सुदा। संसारसिन्धोः पुल्तिनिमिति नूनं न जानते॥ १८ ॥ भजते करभोरूणामूरूनल्पमतिर्नर:। चनूरुकियमाणं तै: सद्रती स्वंन बुद्धाते ॥ २०॥

<sup>(?)</sup> **स्त्र** नरी-1

<sup>(</sup>१) ख मनः।

<sup>(</sup>२) ख च. नैवं।

स्तीयां पादैईन्यमानमात्मानं बहु मन्यते। हतायो न तु जानाति चेप्यमाणमधोगती ॥ २१ ॥ दर्भगात् सर्भनाच्छ्रेषाद् या इन्ति शमजीवितम्। हेयोग्रविषनागीव वनिता सा विवेकि भि: ॥ २२ ॥ प्रन्दुनेखेव कुटिला सन्ध्येव चलरागिली। निमागेव निमागितर्वर्जनीया नितम्बिनी। ॥ २३ ॥ न प्रतिष्ठां न सीजन्यं न दानं नच गीरवम् । नच खान्यहितं <sup>१</sup>वामाः पश्यन्ति मदनात्मलाः ॥ २४ ॥ निरङ्शा नरे नारी तकरोत्यसमञ्जसम्। यस्मुषाः सिंह्यार्टूलव्याला चिप न कुर्वते ॥ २५ ॥ दूरतस्ताः परित्याच्याः प्रादुर्भावितदुर्भदाः । विष्वोपतापकारिखः करिख रव योषितः ॥ २६ ॥ स कोऽपि स्मर्यतां मन्त्रः स देवः कोऽप्युपास्यताम्। न येन स्त्रीपिशाचीयं यसते श्रीलजीवितम् ॥ २० ॥ शास्त्रेषु श्रृयते यच यच लोकेषु गीयते। संवादयन्ति दु:शील तकार्थः कामविश्वलाः ॥ २८ ॥ संपिग्छेत्रवाहिदंष्ट्राम्नियमजिह्नाविषाङ्करान्। जगज्जिघांसनानार्थः: क्तताः: क्रूरेण वेधसा॥ २८ ॥ यदि स्थिरा अवैद्विद्युत्तिष्ठन्ति यदि वायव:। दैवात्तवापि नारीणां न खेन्ना खीयते सनः ॥ ३०॥

<sup>(</sup>१) च निरन्तरम।

<sup>(</sup>२) कह रामाः।

यहिना मन्त्रतन्त्रादीवेश्वान्ते चतुरा श्रिष । इन्द्रजालिमदं इन्त नारीभि: शिचितं क्रत: ॥ ३१ ॥ श्रपूर्वा बामनेवाणां मृषावादेषु वैद्षी। प्रत्यचा स्थायकत्या नियदप इवते चलात् ॥ ३२ ॥ पीतीनासी यथा लोष्टं सुवर्ण मन्यत अनः। तथा स्तीसङ्गजं दुःखं सुखं मोहात्यमानसः॥ ३३॥ जटी मुखी शिखी मीनी नग्नो वस्की तपस्त्राथ। ब्रह्माऽप्यब्रह्मशीलयेत्तदा महां न रोचतं ॥ ३४ ॥ कण्ड्रयन् कच्छरः कच्छं यथा दुः खं सुखीयति । दुर्वीरमनायाविश्वविवर्शा मैयुनं तथा॥ ३५॥ नार्थी यैक्पमीयन्ते काञ्चनप्रतिमादिभि:। श्रालिइद्यालिइद्य तान्येव कि मुकामीन त्रष्यिति ॥ ३६।॥ यदेवाङ्गं कुत्सनीयं गोपनीयं च योषिताम्। तत्वैव हि जनो रज्येत् केनान्येन विरज्यताम् ॥ ३० ॥ मोहादहह नारीणामक्कैमीं सास्त्रिनिसेतै:। चन्द्रेन्दीवरकुन्टादि सदृष्टीकत्य द्रवितम् ॥ ३८ ॥ नारौं नितम्बजघनस्तनभूरिभारा-मारोपयन्य्रसि मूडिधयो रताय। संसारवारिनिधिमध्यनिमज्जनाय जानन्ति तां नहि शिलां निजकार्दवडाम् ॥ ३८ ॥ भवोदन्वदेनां मदनसगयुव्याधहरिगीं मदावस्थान्तालां विषयसगढणामर्भवम्।

# **महामोह**धान्तोश्चयबहुलपञ्चान्तरजनीम्

विपत्खानिं नारीं परिहरत हे श्राह्मसुधियः ! ॥४०॥१०५॥
संप्रति मूर्च्छापालमुपदर्शयंस्तवियन्त्रणारूपं पश्चममणुव्रतमाह—

श्वसन्तोषमविश्वासमारकं दुःखकारणम्। मत्वा मूर्च्छाफलं कुर्यात्परिग्रहनियन्त्रणम्॥ १०६॥

दु:खकारणिमत्यसन्तीषादिभिस्तिभिः प्रत्येकमभिसंबध्यते।
श्रमन्तीषादीनि दु:खकारणानि मूर्च्छाया गर्बस्य फलत्वेन विज्ञाय
मूर्च्छाहितोः परियह्स्य नियन्त्रणं नैयत्यमुपासकः कुर्यादिति
योगः। तत्रासन्तीषस्तृष्यभावः, स दुःखकारणम्। मूर्च्छावान् हि
बहुभिरिष धनैर्न संतुष्यति, उत्तरोत्तराशाकदर्षितो दुःखमेवानुभवति। परसंपदुत्कर्षय हीनसंपदमसन्तुष्टं दुःखाकरोति।

यदाह्र---

श्वसन्तोषवतां पुंसामपमानः पदे पदे । सन्तोषेष्वर्यसुखिनां दूरे दुर्जनभूमयः ॥ १ ॥

श्रविष्वासः खस्विपि दुःखकारणम्, श्रविष्वस्तो श्वशङ्कनीये-भ्योऽपि शङ्कमानः स्वधनस्य रचां कुर्वत्र क्वचिद्विष्वसिति । यदाच्च

'उक्सणद् खणद् निष्ठणद् रितां न सुश्रद्र दिश्रावि श्र ससंजो। निंपद्र ठवेद सययं लंकियपडिलंकियं कुणद्र॥१॥

<sup>(</sup>१) जरखनित खनित निइन्ति राह्मिं न खिपित दिवाशीय च सम्बद्धः। जिन्मित स्थापयति सततं जाञ्कितप्रतिज्ञातं करोति॥१॥

मूर्च्छापरिगतयारश्चं प्राणातिपातादिकं प्रतिपदाते।
तथाहि---

तनयः पितरं पिता च तनयं भाता च भातरं हिनस्ति,
ग्रहीतनश्चय कूटसाचित्वदायी बह्न हतं भाषते, बन्धप्रकर्षात्पधिकजनं मुणाति, खनित खातं, ग्रह्माति विन्दं, धननीभात् परदारानभगच्छिति, तथा सेवाकषिपाग्रपाच्यवाणिच्यादि च करोति।
मन्यणविणाव नद्यादिषु प्रविष्य काष्ठान्याकर्षति। ननु
दु:खकारणं मूर्च्छापनं श्वात्वा परियहनियन्वणं कुर्योदिति केयं
पाची युक्तिः। उक्तमत्व। मूर्च्छाकारणत्वात् परिग्रहोति मूर्च्छांव ;
प्रववा "मूर्च्छा परिग्रहः" इति स्वकारवचनात् मूर्च्छांव परिग्रह
प्रति निवयनयमतेनोच्यते, मूर्च्छामन्तरेण धनधान्यादेरपरिप्रक्रतात्।

यदाह---

भपरिग्रह एव भवेदस्वाभरणादालङ्कतोऽिष पुमान्।

मसकारविरहितः 'सित समकारे 'सङ्गवात्रमः॥ १॥
तथा--

यामं गेर्ह च विश्वन् कर्म च नीकर्म चाददानीऽपि। भवरियहीऽममलोऽपरियही नान्यया कश्चित्॥१॥

<sup>(</sup>१) खब सन्।

<sup>(</sup>२) ड स्कृवास्त ? सः।

तया-

'जं पि वत्यं व पायं वा कंबलं पायपुंक्षणं।
तं पि संजमलज्जहा भारंति परिचरंति म ॥ १॥
'न सो परियाहो वृत्तो नायपुत्तिण ताइणा।
सुच्छा परियाहो वृत्तो इइ वृत्तं महेसिणा॥ २॥

रति सर्वेमवदातम् ॥ १०६ ॥

प्रकारान्तरेण परिग्रहनियन्त्रणमाइ—

परिग्रहमहत्त्वाहि मक्जलेव भवाम्बुधी । महापोत द्रव प्रागी त्यजीत्तस्मात् परिग्रहम् ॥१००॥

परिग्रह्मत इति परिग्रहो धनधान्यादिस्तस्य महत्त्वं निरविधित्वं तस्माहेतो: मज्जत्येव, श्रवस्थमेव मज्जति, प्राणी गरीरी, भवे संसारे, क इवक्ष, श्रम्बुधी ससुद्रे महापोत इव महायानपात्रमिव, यथा निरविधिनधान्यादिभाराकान्तः पोतः ससुद्रे मज्जति, तथैवापरिमितपरिग्रहः प्राणी नरकादी निमज्जति।

यदाद्य:---

<sup>(</sup>१) यदिष वस्तं वा पातं वा कम्बलं वा पादपोञ्क्रनम् । तदिष संयमलञ्जार्थं भारयन्ति परिसञ्जाते च ॥ १ ॥

<sup>(</sup>२) न स परिधः उक्तः चातपुत्रेच ताविना। सूच्या परिधः उक्तः इत्यक्तं सङ्घिषा॥२॥

'महारंभयाए महापरिग्गहयाथ कुणिमाहारेणं पंचिंदियवहेणं जीवा नरयाज्यं श्रजांति ।

तथा बह्वारश्चपरिग्रह्तं च नारकस्यायुष इति यसादेवं तस्मात्त्वजीवियन्त्वयेत् परिग्रहं धनधान्यादिरूपं मूर्च्छोरूपं वा॥१०७॥

सामान्धेन परिग्रहरोषानाह-

वसरेगासमोऽप्यच न गुगाः कोऽपि विद्यते । दोषास्तु पर्वतस्यूलाः प्रादुष्षन्ति परिग्रहे ॥१०८॥

त्रसर्णवो ग्रहजालान्तः प्रविष्टसूर्यकिरणोपलच्याः स्ट्रा द्रव्यविशेषान्त्रसमोऽपि तत्रमाणोऽपि श्रव परिग्रहे न कश्चन गुणोऽस्ति, निह परिग्रहबलादामुखिकः पुरुषार्थः सिहाति। यसु भोगोपभोगादिः स न गुणः प्रत्युत गर्डहेतुत्वाहोष एव। योऽपि जिनभवनविधानादिलचणः परिग्रहस्य गुणः शास्त्रे वर्ण्यते न स गुणः, किं तु परिग्रहस्य सदुपयोगव्यावर्णनं न तु तदर्थमैव परिग्रहधारणं श्रेयः।

यदाहु:--

धर्मार्थे यस्य वित्तेहा तस्यानीहा गरीयसी। प्रचालनाहि पङ्गस्य दूरादस्पर्भनं वरम्॥१॥

 <sup>(</sup>१) महारभातया महापरिषक्तया कुणिमाहारेण पञ्चेन्द्रियवधेन कीवा नरकायुष्कमर्जीन।

#### तवा---

'कंचणमणिसोवाणं यंभसहस्सोसियं सुवस्ततः।
जो कारिज जिणहरं तभीवि तवसंजमी अहिभी ॥१॥
व्यतिरेकमाह—

दोषासु, दोषाः पुनः पर्वतस्यृसा अतिमद्दान्तो वच्यमाणाः परिग्रहे सति प्रादुष्वन्ति प्रादुर्भवन्ति ॥ १०८॥

दोषासु पर्वतस्थृसा इति यदुक्तं तत् प्रपञ्चयति—

सङ्गाङ्गवन्यसन्तोऽपि रागद्वेषादयो दिषः । सुनैरपि चलेचेतो यत्तेनान्दे।लितात्मनः ॥१०८॥

सङ्गात्यरिग्रहाहेतोभैवन्ति प्रादुभैवन्ति श्रमन्तोऽपि उदया-वस्थामप्राप्ता श्रपि रागहेषप्रस्तयः ग्रववः। सङ्गवतो हि तिब-बन्धनो रागः प्रादुभैवति। सङ्गप्रतिपत्थिषु च हेषः, एवं मोइ-भयादयो वधवन्थादयो नरकपातादयश्च द्रष्टव्याः। तिददं पर्वत-स्थूललं दोषाणाम्। कथमसन्तोऽपि रागादयो भवन्तीति, उच्चते,

<sup>(</sup>१) काञ्चनमणिसोपानं सत्थ्रसङ्झोन्छितं सुवर्णतत्रम् । यः कारवेळिनन्यः ततोऽपि तपःसंग्रमोऽधिकः॥१॥

<sup>(</sup>२) क द इ ट अर्थातगुणी।

<sup>\*</sup> संबोधसत्तर्दसौ तु-

कं चयम यिसी वाये थम्भ सहस्यू सिए श्वयद्यत ले। जो कारवेळ्ज जियहरेत जोवितवसंज्ञमी अर्थात गुणी ति॥ एवं पाठी हस्यते।

यत् यसामुनेरिय श्रास्तामन्यस्य चनेत् प्रश्नावस्यायास्यवेत् चेतो मनः तेन सङ्गेन श्रान्दोलितात्मन श्रस्थिरीकतात्मनः। सुनिरिप हि सङ्गानङ्गीकुर्वसुनित्वाद् भ्रश्यत्येव।

#### यदा ह---

'क्रेग्री भेग्री वसणं ग्रायासिक लेसभयविवागी ग ।

मरणं धमाव्यमंसी ग्रर्द ग्रह्माग्री सव्वादं ॥ १ ॥

देशसमयमूल जालं पुव्वरिसिविविक्तियं जिद्दे वंतं ।

ग्रह्मां वहसि ग्रणत्यं कीस निरत्यं तवं चरिस ॥ २ ॥

वहवंधणमारणसेहणाग्री काग्री परिगाहे णित्य ।

तं जह परिगाही चिय जहधम्मी तो णुण पवंची ॥३॥ १०८ ॥

सामान्येन परिग्रहस्य दोषानिभिधाय प्रकृतेन
व्यावकधर्मणाभिसंबधाति—

संसारमूलमारकास्तेषां हेतुः परिग्रहः । तस्मादुपासकः कुर्यादस्यमस्यं परिग्रहम् ॥११०॥

श्रारकाः प्राख्यमदीदयस्ते संसारस्य मूलम् ; एतदविवाद-

 <sup>(</sup>१) हेरो भेरो व्यसनं आयासक्तेशभयविपाकाचः।
 मर्गं भर्भभंशः अरतिर्धात् सर्वाणः ॥ १॥

<sup>(</sup>२) दोषशतमूबजालं पूर्वेषिविवर्कितं यदि वान्तस् । अर्थे वन्नस् सन्धे ससास्त्रिर्थे तपस्रस्थि॥ २॥

 <sup>(</sup>३) वधवन्त्रनमारणसेधनाः काः परिचन्ने न सन्ति ।
 तद् यदि परिचन्न एव यतिधर्मस्ततो नद्व प्रपञ्चः ॥ ३ ॥

सिडं, ततः किं तेषासारकाणां हेतः कारणं, परिग्रहः, यत एवं तस्मादुपासकः साधूपासकः परिग्रहं धनधान्यादिकसल्पमल्यं नियतपरिसाणं कुर्योत्॥ ११०॥

पुनरिष सिंहावली कितेन परिष्रहरोषानाह—

मुत्रान्ति विषयास्तेनादहति स्मर्पावकः ।

कस्यन्ति वनिताव्याधाः सङ्गेरङ्गीकृतं नरम्॥१११॥

सक्नै धेनधान्य हिर ख्यादिपरिय हैर क्लीकतं वशीकतं यथा बहु-परिय हं कान्तारगतं पुरुषं चौरा सुष्णन्ति तथा संसारकान्तारगतं विषयाः यव्दादयः संथमसर्वस्वाप हारेण सुष्णन्ति निर्द्धनी कुर्धन्ति । यथा वा बहुपरिय हं नंष्टु समस्तुवन्तं दीप्तो दवामिन्दे हित तथा संसारकान्तारगतं सम्प्रधानि सिन्तादिना दशपकारेण विकारिण दहत्युपतापयति। यथा वा बहुपरिय हं कान्तारगतं व्याधा सुक्षका धनग्ररीर लोभेन कुर्धन्ति पलायितु सपि न ददति, तथा भव-कान्तारगतं विनताः कासिन्यो धनार्थिन्यः ग्ररीरभोगार्थिन्य स्वातन्त्या हित्ता स्थानि । स्थानि च। बहुनापि परिय हेण काङ्घावतां न द्धिः स्थावति स्राप्त त्वसन्तोष एव वर्षते।

यस्नय:--

'सवसक्यसाय पव्चया भवे सिन्ना इ केलाससमा त्रसङ्ख्या ।

<sup>(</sup>१) सुवर्णकृष्यस्य च पर्वता भने स्यः स्त्र केलासममा अमञ्जूपकाः।

'नरस्य लुडस्य न तिहि किंचि

इच्छा ह आगाससमा अणंतिका॥ १ ॥
'पुढवी माली जवा चेश्र

हिरसं पसुभिस्मह।

पडिपुण्णं नालभेगस्य

इइ विज्ञा तवं चरे॥ २ ॥

कवयोऽप्याई:---

त्रणा खनिरगार्थयं दुष्यूरा कीन पूर्यते । या महद्भिरपि चिप्तै: पूरणैरेव खन्यते ॥ १॥

तथा---

ैतण्हा अखंडिय चिय विह्नवे अज्ञुष्तए वि नहिजण।
सेनंपि समारुहिजण किं व गयणसा आरूढं॥१॥१११॥
एतदेवाह---

हप्ती न पुर्वैः सगरः, कुचिकर्णी न गीधनैः। न धान्यैस्तिलकश्रेष्ठी, न नन्दः कनकोत्करैः॥११२॥

सगरो दितीय बक्रवर्त्ती, न षष्टिस इस्त्रसंख्यैः पुर्वैः सन्तुष्टस्तृष्ठी-भवत्। कुचिकणीं नाम कथित् स बहु भिरपि गोधनैने लक्षः।

<sup>(</sup>१) नरस्य लुक्थस्यं न तैः किञ्चित् दक्काखनु आकाश्यममा अनिनका ॥१॥

<sup>(</sup>२) प्रथ्वी यालयो यवा एव ज्ञिरस्यं पशुभिः सङ्घः प्रतिपूर्यानालमेकस्य द्रति विदिलातपञ्चरेत्॥ २॥

हेगा अवस्थिता एवं विभवान् अत्युक्ततान् अपि लक्ष्याः।
 श्रेलमपि सभारुद्वा किंवा गगनस्य आरह्दस् ॥ १॥

तिसको नाम श्रेष्ठो न धान्वैस्तृप्तः । न वा नन्दन्रपतिः कनकरा-श्रिभिस्तृप्तः । ततोऽसन्तोषहेतुरेव परिग्रहः । सम्प्रदायगम्याव सगरादयः ।

### स चायम्--

या मीत्पुर्यामयोध्यायां जितगत्मे हीपति: । युवराज: सुमित्रोऽभूदुभाववनिमावतु:॥१॥ जितश्रवोरभू सुनुरजितस्वामितीर्थकत्। सगरस्र अवर्ती च सुमितस्य महाभुजः॥२॥ जितग्रवसुमित्रो च व्रतं जग्टहतुस्तत:। राजाऽभद्रजितस्वामी सगरी युवराट् पुन: ॥ ३॥ प्रववाजाजितस्वासी गते काले कियत्यपि। राजाऽभूत्मगरश्रक्षवत्ती ऋषभसून्वत ॥ ४ ॥ श्रय षष्टिसहस्राणि अज्ञिरे तस्य सूनव:। खेट च्छिट: संश्वितानां शाखा दव महातरोः ॥ ५ ॥ च्येष्ठो जहः कुमारोऽभूत्तेषां सगरजवानाम्। तनैकदा तोषितोऽदाहेवतेव पिता वरम्॥ ६॥ लयसारेन दण्डादिरतैः सह सबास्ववः। महीं विचरितुं वाञ्छामीति जङ्गरयाचत ॥ ७ ॥ तहस्वा सगरेणापि विसृष्टः प्राचलत्ततः। जङ्गर्हतसहस्रांश्यः सहस्रेश्क्वतमण्डलैः ॥ ८॥ ऋद्या महत्या भत्त्या चाई बैत्यानि परे परे। सोऽर्चयन् विचरमुवीं ययावष्टापदं क्रमात्॥ ८॥

तमष्टयोजनोच्छायं चतुर्योजनविस्तृतम्। षारीहत्तहसोदर्येजिङ्गुर्मितपरिच्छदः॥ १०॥ तर्वेषयोजनायाममर्रयोजनविस्तृतम्। विगव्यूत्युवतं चैत्यं चतुर्दारं विवेश सः ॥ ११ ॥ विस्वानि स्वस्व मंखानमानवणीनि तत सः। षर्हतास्वभादीनां यथावत्पर्यपूजयत् ॥ १२ ॥ ववन्दे भरतभ्वात्वश्चतस्तुषांश्च पावनान्। किञ्चिदिचिन्य यहालुरुचैरेवसुवाच च ॥ १३ ॥ प्रष्टापदसमं स्थानं मन्ये कापिःॄन विदाते । कारयामी वयं यव चैत्यमैतदिवापरम् ॥ १४ ॥ मुक्तोऽपि भरतं भुङ्क्ते भरतञ्चनवर्च्यन्ते। शैले भरतसारेऽस्मिंसैत्यव्याजादवस्थितः ॥ १५ ॥ एतदेव कतं चैत्यमस्माभिषे हिधीयते । भविष्यत्पार्धिवैरस्य लुप्यमानस्य रच्चणम्॥ १६॥ तत: सरसङ्खाधिष्ठितमादाय पाणिना। स दण्डं भ्यामयामास परितोऽष्टापदाचलम् ॥ १७ ॥ चेले योजनसहस्रं दीर्ण कृषान्डवसही। भ्राम्यता तेन भिवानि नागानां भुवनानि च ॥ १८॥ तैर्भीतै: शरणं भेजे खखामी ज्वलनप्रभ:। स ज्ञात्वाऽविधनीपेत्य जङ्क्षित्यब्रवीत् क्रुधा ॥ १८ ॥ त्रनन्तजन्तुनिर्घातकारणं किमकारणम्। भविद्रिविद्धे मत्तैर्दाक्यं भूमिदार्गम्॥ २०॥

पजितसामिभारत्यैः प्रतैः सगरचिक्रणः। किमेतित्रविते पापमरे रे ! क्रबपांसनाः ! ॥ २१ ॥ जक्ररूचे मयाऽचैत्य चैत्यं वातुमदः कतम्। युषाद्भवनभङ्गीऽभृदादश्चानात्म सम्राताम ॥ २२ ॥ मज्ञानकतमागीऽदः सीढं ते मा कथाः पुनः। इत्यदीर्य निजं धाम जगाम ज्वलनप्रभ: ॥ २३ ॥ सानुजीऽचिनायजाकः: क्रतियं परिखा परम्। परिपृरिष्यते पांग्रपूरै: कालीन गच्छता ॥ २४॥ ततः स सद्घा दण्डेन गङ्गां तताचिपद्ग्यम्। उपद्रतानि तत्तोयैः पुनर्वेशमानि भोगिनाम् ॥ २५ ॥ मुडोऽयैत्य समं नागकुमारैर्ज्वलनप्रभः। तान् दृष्टा भस्मसाचके द्वानल इव द्रुमान् ॥ २६ ॥ धिन्धिनः स्वामिनः प्रष्टाः क्लीबानामिव पश्चताम्। क्रियेत्ययोध्यासविधे तस्यरागत्य सैनिकाः॥ २०॥ स्वं मुखं दर्भयिषामो वच्चामोऽदः कयं प्रभोः। इति मम्बयतां तेषां कोऽप्येत्येत्यवदद दिजः॥ २८॥ क्ययिष्यास्यदो राष्ट्रो न च सोष्ट्रो भविष्यति । उत्तरिष्यत्यवद्यं वो मा भूत व्याकुला ननु॥ २८॥ द्रवा स्तकं किस्टादायानायमभ्यगात्। राजहारे सतापत्य इव स व्यलपत्तत: ॥ ३० ॥ राजाऽप्रच्छि ततोऽवादीदयमेकः सुतो मम। दष्टः सर्पेण निसेष्टस्तहेवो जीवयत्वसुम ॥ ३१ ॥

प्रधादिष्टैर्नरेन्द्रेण नरेन्द्रेर्मन्त्रकीशलम्। निजं प्रयुत्तं तताभूत्तद्वस्मिनहुतोपमम् ॥ ३२ ॥ स्रतो जीवयितुं श्रक्यो नायं तावहिजोऽप्ययम्। क्यंतुच्छान्दमो बोध्य द्रत्यालीच्योचिरेऽय ते॥ ३३॥ यिसान् वेश्मनि नो कोऽपि सृतः पूर्वं ततोऽधुना। सृशमानीयतां रचा जीवयामस्तया लमुम्॥ ३४॥ तती दास्पैर्नृपादेशात्पुर्या ग्रामेषु चेचितम्। ग्रहं न दृष्टं तिलिचिमातो यत्र न कश्चन ॥ ३५ ॥ राजाऽष्यूचे मदीयेऽपि कुले कुलकरा सता:। भगवान्यभस्वामी भरतस्र अवस्थिप ॥ ३६ ॥ राजा बाइबलि: सूर्ययगा: सोमयशा अपि। मन्येऽप्यनेक्यः केऽपि भिवं केऽपि दिवं ययः॥ ३०॥ जितग्रतः शिवं प्राप सुमित्रस्तिदिवं ततः। सर्वसाधारणं सत्युं खस्नोः सहमे न किम्॥ ३८॥ विष्रीऽप्यूचे मत्यमेतत्तथाऽप्येको हि मे सुतः। रचणीयस्वया दीनानाथत्राणं सतां व्रतम् ॥ ३८ ॥ त्रयोचे चक्रवर्खेवं हंही ब्राह्मण ! मा सुहः। श्ररणं मरणात्तीं हि भववैराग्यभावना ॥ ४० ॥ व्याजहार दिजोऽप्येवं यद्यवं साधु बुद्धासे। महीश ! मा मुहः षष्टिसहस्रसुतमृत्यना ॥ ४१ ॥ ततः स यावद्भूपो हा किमेतदित्यचिन्तयत्। तावतां केतिताः सैन्याः सर्वमास्यव्यवित्य ते ॥ ४२ ॥

उदस्तेन ततस्तेन दाक्णेनाय मुर्च्छितः।
पपात भूपतिर्भूमी पर्वतः पिवनिव सः॥ ४३॥
लक्ष्यसंग्रस्ततो राजा कृदित्वा जनवत्चणम्।
भेज संसारवैराग्यं चिन्तयामास चेत्यसी॥ ४४॥
ग्रन्वयं मण्डियष्यन्ति प्रीण्यिष्यन्ति मां सताः।
इत्याशा धिग्ममासारं संसारं जानतोऽप्यभूत्॥ ४५॥
दिवैस्त्रिचतुरैः पञ्चषेवीऽन्येषां भवेत्वयम्।
प्रतेस्तृतिरियमावैरिप यसे बभूव न॥ ४६॥
व्हासं कथममी कुर्युस्तावन्तोऽपि ममात्मजाः।
ईदृग्गतिमकाण्डेऽयुरदृष्ठाः प्राणितस्य ते॥ ४०॥

इत्यं विचिन्त्याय सुतैरत्विसकः स तत्त्वये जङ्गसुतं भगीरयम्। राज्ये निविम्याजितनायसनिधी प्रवज्य ववाज तदच्यं पदम्॥ ४८॥

॥ इति सगरचिक्रक्षानकम्॥

यामः सुघोषो नामाऽभृत्मध्ये मगधनीवतः । कुचिकणीभिधानश्च यामणीस्तत्र विश्वतः ॥ १ ॥ गवां यतसङ्खाणि तस्य संज्ञिति क्रमात् । बिन्दुना बिन्दुना इन्त भियते हि सरोवरम् ॥ २ ॥ गोपालानां पालनाय सोऽपैयामास गास्ततः । भव्या मम न ते भव्या इत्ययुध्यन्त ते बहिः ॥ ३ ॥ कुचिकणी विभन्येता आर्पयत् कस्यचित् सिताः।
कृष्णाः कस्यापि कस्यापि रक्ताः पीतास कस्यचित् ॥ ४ ॥
पृथक् पृथगरखेषु गोकुलानि न्यवेशयत्।
सुद्धानो दिधिपयसी सोऽवसत्तेषु च क्रमात् ॥ ५ ॥
अन्वष्टं वर्षयामास गोष्ठे गोष्ठे स गोधनम्।
श्रद्धाने दिधिपयसोः सुराया इव दुर्मदः ॥ ६ ॥
तस्याभवद्याजीर्णमध जर्द्धं सरद्रसम्।
प्रदीपनान्तः पतितस्येव दाहो महानभूत्॥ ७ ॥

हा घेनवो हा नवतर्णकास हा ग्राक्करा व: क कदा च लफ्री। स गोधनैरेबसत्तर एव सत्वाऽय तिर्यगितमाससाट ॥ ८॥

॥ इति कुचिकर्णकथानकम्॥

श्रेष्ठामीत्तिलको नाम पुरेऽचलपुरे पुरा।
श्रमी पुरेषु ग्रामेषु चाकरोडान्यसंग्रहम्॥१॥
माषमुद्गतिलबीहिगोधूमचणकादिकम्।
द्दौ सार्डिकया धान्यं काले मार्डं च सोऽग्रहीत्॥२॥
धान्यैर्घान्यं धनैर्घान्यं धान्यं जीवधनैरिष।
उपायैश्वाग्रहीडान्यं ध्यायन् धान्यं स तत्त्वदत्॥३॥
दुर्भिचकाले धान्येभ्यः प्रत्युपात्तेर्महाधनैः।
बभार परितो धान्यैरिवासी धान्यकोष्ठकान्॥ ॥॥

पुनः सुभिन्ने धान्यं स क्रीला क्रीला समयहीत्।

सब्धास्तादः पुमान् यन तत्रासिक्तं न मुश्चित ॥ ५ ॥

कीटकोटिवधं नैषीऽजीगणत् कणसंग्रहे ।

पौडां पश्चेन्द्रियाणामप्यितभाराधिरोपणात् ॥ ६ ॥

नैमित्तः कीऽपि तस्यास्त्रज्ञाविदुर्भित्तमेषमः ।

सर्वस्तेनाय सोऽक्रीणालणान् पुनरत्रक्तिकः ॥ ७ ॥

वडाऽपि द्रव्यमाक्षयाग्रहीडान्यमनेकधा ।

स्थानाभावे ग्रहेऽत्तेस्रीत् किं न कुर्वीत लोभवान् ॥ ८ ॥

प्रमी जगदमितस्य मितस्येवोन्मनास्ततः ।

दुर्भित्तस्येष्यतो मार्गमीत्राञ्चके दिने दिने ॥ ८ ॥

प्रथ वर्षाप्रवेग्रेऽपि ववर्षीपित्य सर्वतः ।

धारासारैर्घनस्तस्य द्वदयं दारयित्रव ॥ १० ॥

गोधूममुद्रकलमाञ्चणकामकुष्टा
माषास्तिलास्तदपरेऽपि कणा विनम्य ।
यास्यन्ति संप्रति इहिति स तैरत्वप्तो

हत्स्फोटजातमरणा वरकं प्रपेदे ॥ ११॥

॥ इति तिस्कश्रेष्ठिकथानकम् ॥
प्राच्यां महेन्द्रनगरीप्रतिविम्बिमवोचकीः ।
श्राच्या पाटलीपुत्रमित्यस्ति प्रवरं पुरम् ॥ १ ॥
श्रामीत्ततातिसुत्रामा प्रतुवर्गविस्त्रत्यो ।
तिख्ण्डवसुधाधीयो नन्दो नाम नरेखरः ॥ २ ॥

<sup>(</sup>१) कगळ-सर्चो।

सोऽकराणां करं चक्री सकराणां महाकरम्। महाकराणामपि च किञ्चिक्क करान्तरम् ॥ ३॥ यं किश्वहोषमुत्पाद्य धनिभ्यो धनमग्रहीत्। क्लं वहित भूपानां हलं निति नयं वदन् ॥ ४॥ सर्वीपायैर्डनं लोकात्रिष्क्षः स उपाददे। भपामि अनेपोऽर्थानां पात्रं नान्य इति ब्रुवन् ॥ ५ ॥ तथाऽर्थं सोऽयहीस्रोकास्रोकोऽभूविर्धनो यथा। भूमावूर्णायुचीर्णायां न खलु प्राप्यते हरूम्॥ ६॥ हिरखनाणकाऽऽख्याऽिय तन लोकेषु नाशिता। प्रवृत्तो व्यवहारीऽपि चर्मणो नाणकैस्तदा॥ ७॥ पाखिष्डनोऽपि वेश्वा श्रष्यसावर्थमदग्डयत । इतायनः सर्वभची नहि किञ्चिदिमुञ्जति ॥ ८॥ श्रीवीरमोचादेकोनविंगत्यब्द्रग्रतेषु य:। साग्रेषु भावी किं सोऽयं कल्कीति जनवागभृत्॥ ८॥ श्राक्रोगान् पश्यतोऽष्यस्य भूमिभाजनभोजनः । जनी ददी गतभयी, भयं भवति भाजने॥ १०॥ स खर्णै: पर्वतांश्वक्रे पूर्यामास चावटान्। भाग्ङागाराणि चापूरि पूर्णकामसुनाभवत्॥११॥ मानक्षं तत्तवाऽयोध्यानावेनाव हितैषिणा। तं प्रवोधियतुं वाग्मी दूत: प्रेषित श्रागमत् ॥ १२ ॥ मर्वतोऽप्याष्ट्रतश्रीकं निःश्रीकं तं तथापि हि। दूतो भूपमधापश्चनता चोपाविशत्पुरः ॥ १३ ॥

सोऽनुषातो तृपेणोचे श्रुला मत्लामिवाचिकम्। कोपितव्यं न देवेन न हिताबाटभाषिणः ॥ १४ ॥ श्रवर्णवादी देवस्य यः परम्परया श्रुतः। स प्रत्यचीकती ह्यय न निर्मूना जनश्रुतिः ॥ १५ ॥ मन्यायतोऽर्घनेगोऽपि राज्ञः सर्वयगन्छिदे। अध्येकं तुम्बिकाबीजं गुडभारान् विनाशयेत् ॥ १६ ॥ भाषभूताः प्रजा राज्ञो राजा न च्छेत्तमईति। क्रव्यादा अपि न क्रव्यं निजमश्रन्ति जातुचित्॥ १७॥ प्रजा: पुषाण पुषान्ति पोषिता एव ता नृपम । वधाऽपि न ह्यनडुाही दत्ते दुग्धमपोषिता ॥ १८ ॥ सर्वदोषप्रसूर्लीभो लोभः सर्वगुणापहः। लोभस्तत्त्वच्यतामेतत्त्विहितो विक्त मत्यभुः ॥ १८ ॥ नन्दोऽपि तिहरा दावदम्धभूरिव वारिणा ! श्रत्याबाष्यममुचदु दग्ध्काम दवाश तम् ॥ २०॥ राजदीवारिको जातु न वध्य दति नन्दराटु । उत्याय गर्भवेश्मान्तः समिरोऽर्त्तिरिवाविमत्॥ २१॥ नासौ सद्पदेशानां जवासक इवाश्वसाम्। योग्य इत्यास्थन् दूतोऽप्यगात् स्रस्वामिनोऽन्तिकम् ॥२२॥ नन्दोऽप्यन्यायपापोस्यैवेंदनादानदारुणैः। रोगैरिहापि संप्राप्तः परमाधार्मिकैरिव ॥ २३ ॥ वेदनाभिदीरणाभिः पौडामानी यथा यथा। नन्दयक्रन्द, लोकोऽभूजातानन्दस्तथा तथा ॥ २४ ॥

पचमानो स्टच्यमानो दन्नमान इव व्यथाम्।
श्रवाप नन्दः, स्तोकं हि सर्वं तादृ ज्यपामनः॥ २५॥
ये सृतत्ते विनिहिता गिरिवच सूटीभूताच येऽद्य मम काचनराग्यस्ते।
कस्य स्युरित्यभिग्टणकविद्यप्त एव
मृत्वा निरन्तभवदुःखमवाप नन्दः॥ २६॥

॥ इति नन्दक्यानकम् ॥ ११२ ॥

त्रिप च योगिनामपि परिग्रहसुपरुष्कतां लाभिमच्छतां
सूलचितिरायातित्याह —

तपःश्वतपरीवारां शमसामाज्यसंपदम् । परिग्रहग्रहग्रस्तास्थजेयुर्यीगिनोऽपि हि ॥ ११३ ॥

योगो रत्नवयप्राप्तिस्तदन्तो योगिनस्तेऽपि, श्रासतां पृथग्जनाः ;
परिग्रह एव ग्रह्मसद्भस्ताः पिशाचिकिन इव श्रमसाम्बाज्यसंपदं
स्वाधीनामिष त्यज्ञेयुः, श्रमस्य विद्यशातायाः, साम्बाज्यं परमै व्ययं,
तद्भूषा सम्पत् ताम् । साम्बाज्यं च नैकािकनो भवतीत्याह—
तपः श्रुतपरीवारां तपश्चारितं, श्रुतं सम्यग्ज्ञानं, ते एव परीवारः
परिच्छदो यस्यास्तां तथाविधाम् । श्रमसाम्बाज्यसंपदं स्वाधीनां
परित्यज्य सुखार्थिनः परिग्रहलवलुक्षा मूलमुच्छेद्य लाभभिष्यन्तीत्यर्थः ॥ ११३ ॥

इरानीमसन्तोषपत्तीपदर्शनपूर्वतं सन्तोषपत्तमाह— असन्तोषवतः सीख्यं न शक्तस्य न चिक्रणः। जन्तोः सन्तोषभाजो यदभयस्येव जायते॥ ११४॥

सन्तोषरिश्वतस्य तत्फलभूतं सीख्यं न यक्तस्य देवराजस्य, नापि चिक्तिणो मनुजराजस्य; यक्तीख्यं सन्तोषवतो जिन्नानो जायते। कस्येवित्याह—अभयस्य अभयकुमारस्य श्रेणिकराज-पुत्रस्य। सि पित्रोपनीतमपि राज्यं परिष्टत्य शमसास्त्राज्यसम्पदं परिग्रष्टीतवानिति।

कथानकं च सम्प्रदायगम्यम् । स चायम्—
प्रस्तीह भरतचेत्रे केदारमिव सुन्दरम् ।
विमालमालिकमलं नाम्ना राजग्रहं पुरम् ॥ १ ॥
तत्र प्रसेनजिन्नाम 'निमतामेषभूपितः ।
पितर्वारामिवालस्मम्योऽभूत्पृथिवीपितः ॥ २ ॥
स्रोमत्पार्खिजनाधीममानास्मोजष्यप्पः ।
सम्यग्दर्भनपुष्याका सोऽखन्नतधरोऽभवत् ॥ ३ ॥
स्रोजसा तेजसा काम्या जितामरकुमारकाः ।
कुमारास्तस्य बह्वो बभूदः स्रेणिकादयः ॥ ४ ॥
को राज्ययोग्य द्रत्येषां परीचार्थं महीपितः ।
एकत्र पायसस्यालान्यमनायैकदाऽऽपयत् ॥ ५ ॥

<sup>(</sup>१) खच नामिता-।

ततो भोतं पहत्तानां कुमाराणाममीचयत्। व्याघ्रानिव व्यात्तवक्कान् सारमेयान् स सारधी: ॥ ६ ॥ कुमारा द्रतमुत्तस्थ्रापतस् ततः खसु। एकसु श्रेणिकस्तस्यौ धियां धाम तयैव हि ॥ ७ ॥ मोऽन्यस्थालात्यायसात्रं स्तोकं स्तोकं शुनां ददी। यावित्ति विरि खानस्तावच ब्रुजे स्वयम्॥ ८॥ येन केनाप्युपायेन निषेधिष्यत्यरीनयम्। भोच्यते च स्तयं पृथ्वीं राजा तेनेति रिञ्चित: ॥ ८ ॥ राजा पुनः परीचार्थं सुतानामन्यदा ददी। मोदकानां करण्डांच पयस्कृशांच मुद्रितान्॥ १०॥ दमां मुद्रामभञ्जन्तो भुज्जीध्वं मोदकानसून। पयः पिनत मा कदं किद्रमित्यादिशक्षपः ॥ ११ ॥ विना श्रेणिकमेतेषां कोऽपि नाभुक्त नापिबत्। बुडिसाध्येषु कार्येषु कुर्युक्रर्जस्त्रिनोऽपि किम् १॥ १२॥ चलयिता चलयिता श्रेणिकोऽध करण्डकम्। व्भुजे मोदकचोदं प्रलाकाविवरच्यतम्॥ १३॥ रीप्यग्रत्या घटस्याधी गलदार्बिन्द्रपूर्णया। स पयोऽपि पपौ किं हि दु:साधं सुधियां धिय:॥ १४॥ तखेचा रुपतिः प्रीतो जाते अचे युः प्रदीपने । यो यहुह्वाति महेहात्तत्तस्येत्यादिग्रत्नुतान्॥ १५॥ सर्वे ग्टहीला रत्नानि कुमारा निर्ययुस्ततः। भादाय भक्षां लरितः श्रेणिकसु विनिर्ययौ ॥ १६॥

किमेतल्हिमत्यक्तो नृपेण श्रेणिकोऽवदत्। जयस्य चिद्धं भक्षेयं प्रथमं पृथिवीस्जाम् ॥ १०॥ त्रस्याः शब्देन भूपानां दिगयातामङ्गलं भवेत । रच्चाया चमापानैः खामिंस्तदियमात्मवत् ॥ १८ ॥ ततः परीचानिर्वोच्जातबुद्धिमेहीपतिः। तस्य प्रीतो ददी भगासार द्वापराभिधाम् ॥ १८ ॥ राज्याईमानिनो मैनं राज्याईं सुनवोऽपरे। चासिषरित्यवाचासीच्छेणिकं पृथिवीपति: ॥ २०॥ पृथक् पृथक् कुमाराणां ददी देशानरेखरः। न किञ्चिक्के लिकस्थास्त राज्यमस्यायताविति ॥ २१॥ ततोऽभिमानी खपुराललभः काननादिव। नि:सृत्य श्रेणिकोऽगच्छत्तर्सं वेणातटं पुरम् ॥ २२ ॥ तत्र च प्रविधन् भद्राभिधस्य येष्ठिनोऽय सः। कर्म लाभोदयं मूर्त्तमिवोपाविशदापणे ॥ २३ ॥ तदा च नगरे तस्मिन् विपुलः किथदुस्रवः। नव्यदिव्यदुकुलाङ्गरागपौराऽऽकुलोऽभवत्॥ २४॥ प्रभूतकायकरासीत् स येष्ठी व्याकुलस्तदा। कुमारोऽप्यार्पयद्वद्ध्वाऽस्रो पुटाऽपुटिकादिकम् ॥ २५ ॥ द्रयं कुमारमाहालगाच्छेष्ठी भूविष्ठमार्जयत्। पुरुष्यंसां विदेशेऽपि सहचर्यी ननु श्रियः ॥ २६ ॥ भद्यावितयपुष्यस्य कस्यातियिरसीत्यय । श्रीणिकः श्रेष्ठिना पृष्टी भवतामित्यभाषत ॥ २० ॥

नन्दायोग्यो वरो दृष्टः स्वप्नेऽद्य निश्चि यो मया। असी साज्ञात स एवेति श्रेष्ठी चेतस्यचिन्तयत्॥ २८॥ मोऽभाषिष्ट च धन्योऽस्मि यद्भवस्यतिथिर्भम । श्रसावलुसमध्येन नन् गङ्गा समागता ॥ २८ । मंत्रलाइं ततः श्रेष्ठी तं नीत्वा निजवेश्मनि । स्वपित्वा परिधाय मगीर्वमभोजयत ॥ ३०॥ एवं च तिष्ठंस्तद्वेहे श्रेणिकः श्रेष्ठिनाऽन्यदा। कन्यां परिण्येमां मे नन्दां नाम्बेत्ययाच्यत ॥ ३१ ॥ ममाज्ञातकलस्थापि कथं दले सतामिति। श्रेणिकेनोत्त जर्चे म ज्ञातं तव गुर्णै: कुल्म ॥ ३२ ॥ ततस्तस्योपरोधेनोटधेरिव सतां हरि:। श्रीणिकः पर्यणेषीत्तां भवद्ववलमङ्गलम् ॥ ३३ ॥ भुज्जानो विविधान भोगान सह वज्जभया तया। त्रतिष्ठच्छेगिकस्तत निकुञ्ज इव कुञ्जर: ॥ ३४ ॥ येणिकस्य खरूपं तद्विवेदाशु प्रस्निजित्। सहस्राचा हि राजानो भवन्ति चरलोचनै: ॥ ३५ ॥ उग्रं प्रसेनजिद्रोगं प्रापाथान्तं विद्विजम् । सुतं श्रेणिकमानितं शीघानादिचदौष्ट्रिकान ॥ ३६ ॥ मीष्ट्रिकभ्यो 'ज्ञातयाऽऽर्त्तः पितुरत्यर्त्तिवार्त्तया । नन्दां संबोध्य सस्त्रहं प्रतस्ये येणिकस्ततः ॥ ३७॥

<sup>(</sup>१) म ज्ञातवार्तः।

**ेव**यं पा**र्**ड्रकुद्धा गोपाला राजग्रहे पुरे । श्राह्वानमन्त्रप्रतिमान्यचराणीति चार्पयत ॥ ३८ ॥ माऽन्या तातस्त्र रोगात्तींर्मदर्त्तिर्भूदिति द्रुतम्। उड़ीं श्रेणिक श्रारुष्ट्रा ययी राजग्रहं पुरम् ॥ ३८ n तं दृष्टा मदितो राजा इर्षनेवाश्वभिः समम । राज्येऽभ्यषिञ्चहिमलैः सुवर्णकलगाम्ब्भिः ॥ ४०॥ राजाऽपि संसारन् पार्श्वं जिनं पच्चनमस्त्रियाम्। चतु:शर्णमापत्रो विषद्य विदिवं ययौ ॥ ४१ ॥ विखं विखमाराभारं बभार श्रेणिकस्ततः। तेन सा गुर्विणी सुता गर्भ नन्दाऽपि दुवेहम् ॥ ४२ ॥ तस्या टोइट इत्यासीइजारूटा गरीरिणाम। महाभूत्योपकुर्वाणा भवाम्यभयदा यदि ॥ ४३ ॥ विज्ञपयाय राजानं तत्पिताऽपूरि दोहदः। पूर्णे काले च साऽसूत प्राची रविमिवार्भकम् ॥ ४४ ॥ टोइटार्थानुसारेण तस्याय दिवसे ग्रुमे। चकाराभयकुमार इति मातामहोऽभिधाम् ॥ ४५॥ स क्रमाइहधे विद्या निरवद्याः पपाठ च । अष्टवर्षीऽभवहत्तो दासप्तत्यां कलासु च ॥ ४६॥

 <sup>(</sup>१) श्रीचन्द्रतिसकोषाध्यायकते, अभयकुमारचरितः - "यतोऽयमर्थः पार्ष्ट्रकुद्धाः घवसभित्तयः ।
 नोपासाः प्रथितीपासा गोश्रद्धोऽविन्याचकः ॥ १ ॥ इति ।

सवयाः कल्हे कोऽपि तं कोपादित्यतर्जेयत्। किं त्वं जन्यमि यस्याही पिता विज्ञायते नहि ॥ ४० ॥ जचेऽभयक्रमारस्तं ननु भद्रः पिता मम। विता भद्रो भवनातुः प्रत्युवाचेति सोऽभयम् ॥ ४८ ॥ नन्दां प्रत्यभयोऽप्युचे मातः ! को मे पितेत्यथ । श्रयं तव पिता भट्ट: श्रेष्ठी नन्देखचीकथत्॥ ४८॥ भटस्तव पिता शंस मदीयं पितरं नत्। प्रवेगीत्यदिता नन्दा निरानन्देदमब्रवीत् ॥ ५०॥ देशान्तरादागतेन परिणीताऽस्मि केनचित। मम च लिय गर्भस्थे तमीयुः केचिदौष्ट्रिकाः ॥ ५१ ॥ रहः स किञ्चिद्का तेः सहैव कचिद्रध्यगात्। यदापि तं न जानामि कुतस्यः कश्चिटित्य इम् ॥ ५२ ॥ स यान किञ्चिज्जाल्य लामिति पृष्टाऽभयेन सा। श्रचराण्यर्षितान्वेतानीति पत्रमदर्भयत ॥ ५३ ॥ तिहभाव्याभयः प्रीतोऽब्रवीसम पिता तृपः। पुरे राजग्रहे तत गच्छामी नन संप्रति॥ ५४॥ त्रापृच्छा श्रेष्ठिनं भद्रं सामग्रीसंयुतस्तत:। नान्देयो नन्दया साईं ययौ राजग्रहं पुरम्॥ ५५॥ मातरं बहिरदाने विमुच सपरिच्छदाम। तत्र खल्पपरीवार: प्रविविशाभय: पुरे ॥ ५६ ॥ दतय मेलितान्यासंस्तदा श्रेणिकभूभुजा। यतानि पञ्चैकोनानि मन्त्रिणां मन्त्रसविगाम्॥ ५०॥

मन्त्रिपञ्चग्रतीं पूर्णां कर्त्तुं नरपतिस्ततः। लोके गवेषयामास कञ्चिदुत्कृष्टपूरुषम् ॥ ५८॥ तत्रव तत्परीचार्थं ग्रुष्वकृपे निजोर्भिकाम्। प्रविचेष चितिपतिलीकानित्यादिदेश च ॥ ५८ ॥ भादास्यति करेणैतामूर्मिकां यस्तटस्थितः। तस्य धीकी श्लकीता' मदीया मन्त्रिधुर्यता ॥ ६०॥ तेऽष्यृचुर्यदग्रक्यानुष्ठानमस्माद्दगामिदम् । ताराः करेण यः कर्षेत् स इमामूर्मिकामपि ॥ ६१ ॥ ततोऽभयक्रमारोऽपि संप्राप्तस्तव सिस्तितम। जवे किंग्टहार्त नेवा, किमेतदपि दुष्करम् ॥ ६२ ॥ तं दृष्टा रेच जना दथ्यः कोऽप्यसावतिशायिधीः। समये मुखरागो हि तृषामाख्याति पौरुषम ॥ ६३ ॥ जनुष ते महाभाग ! तं ग्टहाणेत्यमूर्मिकाम । जिमिकाकर्षणपणां धुर्यतां चैषु मन्तिषु ॥ ६४॥ ततीऽभयक्रमारस्तामूर्मिकां क्रपमध्यगाम्। श्रार्ट्रगोमयपिग्डेन निजवानोपरि स्थित: ॥ ६५ ॥ प्रचिष्योपरि तलालं ज्वलन्तं हणपूलकम्। सदाः संशोषयामास गोमयं तकाहामति: ॥ ६६ ॥ नन्दाया नन्दनः सद्यः कार्याव्याऽय सार्याणम । वारिगाऽपूरयत् कूपं विस्मयेन च तं जनम् ॥ ६० ॥

<sup>(</sup>१) कस्तगढ-क्रीती।

तहोसयं खेणिकसः करेण तरसाऽऽददे। धीमद्भि: सुप्रयुक्तस्य किसुपायस्य दुष्करम् ?॥ ६८॥ तस्मिन खरूपे चारचैर्वि ज्ञप्ते जातविस्मयः। नृपोऽभयकुमारं द्रागाजुहावासमतिधी ॥ ६८ ॥ ग्रभयं श्रेणिकः प्रतप्रतिपत्त्याऽय सस्रजे। बसुरज्ञायमानोऽपि दृष्टो मोदयते मनः ॥ ७० ॥ कुतस्वमागतोऽसीति पृष्टः श्रेणिकसूभुजा। वेणातटादागतोऽहमिति चाभिदधेऽभय:॥ ७१॥ राजाऽएच्छङ्गद्रमुख ! किं भद्र दति विश्वत:। श्रेष्ठी तवास्ति तस्यापि नन्दानामी च नन्दना ॥ ७२ ॥ ष्रस्येवं सम्यगित्यक्ते तेन भूयोऽपि भूपति:। जर्ने नन्दोदरिखासीत्निमपत्यमजायत ?॥ ७३॥ त्रयाख्यलान्तदन्तांग्रुश्रेणिः श्रेणिकसूरिदम । देवाभयक्रमाराख्यं सा नन्दनमजीजनत्॥ ७४ ॥ किंरूपः किंगुणः सोऽस्तीत्युदितं सति भूभुजा। जर्ने अयः स एवा हं स्वामित्रस्मीति चिन्त्यताम् ॥ ७५ ॥ परिष्वज्याङ्कमारोप्य समान्नाय च मूर्डनि। स्ने हात् स्नपयितुमिव सिषेच नयनाम्बुभि:॥ ७६॥ क्रमलं वला ! ते मातुरिति पृष्टे महीभुजा। इति विज्ञपयामास बहाष्ट्रालिपुटोऽभय: ॥ ७७ ॥ मनुसारन्ती भङ्गीव लत्यादामाजसङ्गमम्। स्वामित्रायुषाती मेऽस्वा बाह्योद्यानेऽस्ति संप्रति॥ ७८॥

ततो नन्दां समानेतुममन्दानन्दकन्दनः। न्ययुङ्त सर्वसामग्रीमग्रेक्तत्व नृपोऽभयम् ॥ ७८ ॥ ततः खयमपि प्राच्योलग्छोन्नि खितमानसः। नन्दामभिययौ राजा राजहंस द्वाक्षिनीम् ॥ ८०॥ श्रियिलीभूतवलयां कपोललुलितालकाम्। भनञ्जनाची कबरीधारिणीं मलिनांश्रकाम् ॥ ८१ ॥ तनोस्तनिना दधतीं दितीयेन्दुकवातुवाम्। ददर्भ राजा सानन्दो नन्दासुद्यानवासिनीम् ॥८२॥(युग्मम्) नन्दामानन्द्य तृपतिनीत्वा च स्वं निकेतनम्। पदृराचीपदेऽकार्षीत् सीतामिव रघू इहः ॥ ८३ ॥ भितातः पितरि खस्य पदातिपरमागुताम्। मन्वानः साधयामास दुःसाधान् भूभुजोऽभयः ॥ ८४ ॥ त्रन्यदोक्जयिनीपुर्याञ्चण्डप्रद्योतभूपति:। चिनतः सर्वसामग्रा रोडुं राजग्टइं पुरम् ॥ ८५ ॥ प्रद्योती बद्रमुकुटा वतुर्देश परे नृपाः। तवायान्तो जनैर्दृष्टाः परमाधार्मिका इव ॥ ८६ ॥ पाट्रपट्रभुतैरम्बै: पाटयन्निव मेरिनीम्। त्रागच्छन् प्रणिधिभ्योऽष्य ग्रुश्ववे स्रेणिकेन सः ॥ ८० ॥ किश्चित्र चिन्तयामास प्रद्योतोऽद्य समापतन। क्रायुष्ट दव क्र्ड: कार्यो इतबल: कथम् ?॥ ८८॥ ततोऽभयकुमारस्थीत्पत्तिकादिधियां निधे:। न्यतिर्मुखमैचिष्ट सुधामधुरया द्या ॥ ८८ ॥

यथार्थनामा राजानमभयोऽघ व्यजिच्चपत्। का चिन्तो ज्ययिनी ग्रोऽद्य भूयादा द्वाति थिर्मम ॥ ८०॥ यदि वा 'बुडिसाध्येऽर्थे शस्त्राशस्त्रिकथा दृथा। बुद्धिमेव प्रयोच्ये तद्दृद्धि जयकामधुक्॥ ८१॥ षय बाह्येऽरिसैन्यानामावासस्यानभूमिषु। लोहमंपुटमध्यस्थान् दीनारान् स न्यचीखनत्॥ ८२॥ प्रचोतन्तृपतेः सैन्धैस्ततो राजग्रहं पुरम्। पर्यवेद्यात भूगोत: पर्योधिसलिलैरिव ॥ ८३ ॥ त्रयेखं प्रेषयामास लेखं प्रद्योतभूपर्तः । भभयो ग्रप्तपुरुषै: परुषेतरभाषिभि: ॥ ८४ ॥ शिवादेवीचेत्रणयोभेंदं नचे मनागपि। तमान्योऽसि श्वादेवीसम्बन्धेनापि सर्वदा ॥ ८५ ॥ तदवन्तीय । विषम त्वामेकान्तहित काङ्मया । सर्वे श्रेणिकराजेन भेदितास्तव भूभुज: ॥ ८६॥ दीनाराः प्रेषिताः सन्ति तेथ्यस्तान् कर्त्तुमात्मसात्। ते तानादाय बड्डा लामर्पयिष्यन्ति मत्पितु: ॥ ८७ ॥ तदावासेषु दीनारा निखाता: सन्ति तत्कृते। खानयिला पर्य को वा दीपे सत्यग्निमी चते ॥ ८८ ॥ विदित्वैवं स भूपस्यैकस्यावासमचीखनत्। लब्धास्तव च दीनारास्तान् दृष्ट्वाऽऽश्र पलायत ॥ ८८ ॥

<sup>(</sup>१) कगरू बुद्धार-।

<sup>(</sup>३) कगळ -वाञ्क्या।

नष्टे तत तु तत्तीन्यं विलोखाब्यिमिवाखिलम । हस्यमाद्याददे सारं मगधेन्द्र: समन्तत: ॥ १००॥ नासारूढेन जीवेन वायवाजेन वाजिना । ततः प्रद्योतन्त्रपतिः कथित्रत स्वां पुरीं ययौ ॥ १ ॥ ये चतुर्दश भूपाला ये चान्धेऽपि महारथा:। तेऽपि नेशः काकनाशं इतं सैन्यं ह्यनायकम ॥ २ ॥ त्रसंयतलुलकोगैन्छत्रश्रन्यैय मौलिभि:। राजानमनुयान्तस्तुऽप्यापुरुज्जियनीं पुरीम् ॥ ३ ॥ ग्रभयस्येव मायेयं वयं नेहम्रकारिणः। प्रत्यायितः सग्रपथं तैरयोज्जयिनीपतिः ॥ ४ ॥ कदाचिद्रचेऽवन्तीशो मध्येसभममष्णः। योऽर्पयत्यभयं बह्वा मम सम्पत्यते स किम्॥ ५॥ पताकं इस्तम् त्चिप्य काऽप्येका गणिका ततः। व्यजिज्ञपदवन्तीग्मसमसीह कर्माण्॥ ६॥ तामादिदेशावन्तीशो यद्यवमन्तिष्ठ तत्। करोम्यर्थादिसाहाय्यं ब्रृह्मि किंतव संप्रति ?॥ ७॥ सा च दध्यी यदभयो नोपायैर्गृह्यतेऽपरै:। धर्मच्छन्न तदादाय साधयामि समीहितम्॥ ८॥ अयाचत तत्य है हितीयवयसी स्तियौ। त तर्देवापेयद्राजा ददी द्रव्यं च प्रष्कतम ॥ ८ ॥ क्ततादराः प्रतिदिनसुपास्योपास्य संयताः। बभू वुरुक्तटप्रज्ञास्तास्तिस्रोऽपि बहुश्रुताः ॥ १०॥

तास्तिस्तोऽपि तती जन्मः श्रेणिकासङ्घतं पुरम्। जगत्रयीं वस्त्रियतुं मायाया इव मूर्त्तयः ॥ ११ ॥ बाह्योद्याने क्षतावासा सा पण्स्त्रीमतिकता। पत्तनामार्थयी चैत्यपरिपाटीचिकीषया ॥ १२ ॥ सा विभूत्याऽतिशायिन्या चैत्ये नृपतिकारिते । प्रविवेश समं ताभ्यां कत्वा नैवेधिकीवयम् ॥ १३ ॥ मालवकेशिकीमुख्यभाषामधुरया गिरा। टेवं वन्दितुमारेमे संपर्थां विरचय सा॥ १४ ॥ तताभयक्रमारोऽपि ययौ देवं विवन्दिषु:। श्राबाहतीयां तामग्रे वन्दमानां ददर्भ च ॥ १५ ॥ टेवटर्गनिवन्नोऽस्या मा भूखविश्वता मया। दार्ये वेत्यभयस्तस्यी मण्डपान्तर्विवेश न ॥ १६ ॥ प्रिविधानस्तुतिं कला सा मुक्ताश्रुक्तिमुद्रया। यावदुत्तस्युषी तावदभयोऽभ्याजगाम ताम् ॥ १७ ॥ ताहशीं भावनां तस्यास्तं वेषं प्रथमं च तम्। प्रभयो वर्षयामास सानन्दं च जगाद ताम् ॥ १८ ॥ दिच्या भद्रेऽधुना लाहक्साधर्मिकसमागमः। साधर्मिकात्परी बस्नुन संसार विवेकिनाम् ॥ १८ ॥ का लंकिमागमः का वा वासभूमिरिमे च के। यकाभ्यां स्वातिराधाभ्यामिन्द्रलेखेव शोभने ॥ २०॥ व्याजनाराय सा व्याजनाविकाऽवन्तिवासिनः। महेभ्यवणिजः पाणिग्रङीती विधवा लक्षम् ॥ २१ ॥

इमे च मम प्रवस्य कलने कालधर्मतः। विच्छाय्यभूतां विधवे भन्नवृत्ते सते इव ॥ २२ ॥ व्रतार्थमापप्रच्छाते उमे श्रपि तदैव माम्। विपन्नपतिकानां हि सतीनां ग्ररणं व्रतम ॥ २३ ॥ मयाऽप्युक्ते यहीष्यामि निर्वीराऽहमपि व्रतम् । गाईस्थस्य फलं किन्तु रुद्धतां तीर्थयावया ॥ २४ ॥ वर्ते हि भावतः पूजा युज्यते द्रव्यतो न तु । दला ते विध्याता धेमिताभ्यां सङ्गिययी ॥ २५॥ ग्रंथेत्यसभयोऽवोचटितयोभवताद्य नः । षातिययं सतीर्थानां तीर्योदप्यतिपावनम् ॥ २६ ॥ प्रत्यवाचाभयं साऽपि युक्तमाह भवान् परम्। क्तततीर्थीपवासाऽइं भवाम्यद्यातिथिः क्रयम १ ॥ २० ॥ भव तनिष्ठया ऋष्टोऽभयस्तामवदत्पृन:। चवर्यं सस तलातरागन्तव्यं निकेतने॥ २८॥ साऽष्यूचे यत्चिषनापि जिनानो जना पूर्यते। भइं प्रातिरदं वर्त्ता स्मीति जल्पेलयं सधी: १॥ २८॥ पस्विदानीमियं भूयः खो निमन्त्राति चिन्तयन्। तां विस्वन्याभयसैत्यं विन्दिता खग्रहं ययी ॥ ३० ॥ तां निमन्त्राभयः प्रातगृहचैत्वान्यवन्द्यत्। भोजयामास च प्राज्यवस्त्रदानादि च व्यधात् ॥ ३१ ॥ निमन्त्रितस्तयाऽन्येयुर्मितीभूयाभयोऽप्यगात्। साधर्मिकोपरोधेन किंन कुर्वन्ति तादृशाः ? ॥ ३२ ॥

तया च विविधैभीं ज्यैरभयो उकारि भोजनम । चन्द्रहाससुरामित्रपानकानि च पायित: ॥ ३३ ॥ भूतोत्यितय तलानं सुखाप येगिकात्मजः। श्रादिमा मदापानस्य निद्रा सहचरी खुलु ॥ ३४ ॥ तं रधेन स्थाने स्थान स्थापितेश्वापरे रथे:। प्रवन्तीं प्रापयामास दुर्लच्यच्छद्मसद्म मा ॥ ३५ ॥ ततोऽभयान्वेषणाय श्रेणिकेन नियोजिताः। स्थाने स्थानेऽन्वेषयन्तस्तवापीयुर्गवेषकाः ॥ ३६ ॥ किमिहाभय आयात दख्ता तेरवाच मा। दहाभय: समायात: परं यातस्तदेव हि ॥ ३०॥ वचनप्रत्ययात्तस्या अन्यतेयुर्गवेषकाः। खाने खाने खापितार्थः माऽप्यवन्तीं समाययी ॥ ३८ ॥ सा प्रचण्डाऽभयं चग्डप्रद्योतस्यार्पयक्ततः। ग्रभयाऽऽनयनोपायखरूपं च व्यजित्रपत् ॥ ३८ ॥ तां प्रद्योतोऽप्युवाचैवं न साधु विह्नितं त्वया । यदम् धर्मविश्रव्यं त्वं धर्मच्छद्मनाऽऽनयः ॥ ४०॥ कथासप्तितिसंशंसी मार्जार्थेव शको अन्या। नीतिन्नोऽपि ग्टहीतोऽसि जगादेखभयं च सः॥ ४१॥ श्रभयोऽप्यत्रवीदेवं त्वमेव मतिमानसि । यस्यैवं विधया बुद्धाराजधर्मः प्रवर्दते ॥ ४२ ॥ लिजितः कुपितश्चाय चण्डप्रद्योतभूपतिः। राजहंसमिवाचैपीदभयं काष्ठपञ्जरे ॥ ४३ ॥

चिनभीकरथो देवी थिवा नलगिरिः करी। लोइजङ्घो लेखवाहो राज्ये रतानि तस्य तु ॥ ४४ ॥ लीइजड्वं तृप: प्रैषीदृगुकच्छे मुइर्मुहः। तहतागतसंक्षिष्टास्तवत्या इत्य'मन्वयन् ॥ ४५ ॥ श्रायात्ययं दिनेनापि पञ्चविंशतियोजनीम्। चस्त्रद्वाहरत्यसान हनाः संप्रत्यसं ततः ॥ ४६ ॥ ते विमृश्येत्यदुम्तस्य ग्रम्बले विषमोदकान्। तद्भवागम्बलं चान्यत्ममन्तादप्यपाहरन् ॥ ४०॥ कञ्चित्रस्थानसङ्खा नदीरोधसि ग्रम्बलम्। तद्गोत्त्मवतस्थेऽसीऽभूवद्रश्कुनान्धय ॥ ४८ ॥ शकुनन्नम्तु मोऽभुक्कोत्याय दूरं ययौ ततः। चुधितो भोत्र्वामस्तदारितः ग्रुक्नैः पुनः ॥ ४८ ॥ दूरं गला भोक्षुकाम: शक्तुनैर्वारित: पुन:। ततो गला म तसर्वं प्रद्योतस्य न्यवेदयत् ॥ ५०॥ तती राजा समाहय तत्पृष्टः येणिकात्मजः। पांचेयभस्त्रामान्नाय जगाद मितमानिदम् ॥ ५१॥ श्रन्ति दृष्टिविषोऽताहिर्द्रव्यसंयोगसम्भव:। श्रमी दग्धी भवेनूनं भस्तामुहाटयेदादि ॥ ५२ ॥ ततः पराष्ट्रकोऽरखे मोच इत्यभयोदिते। तयैव मुमुचे सद्यो दन्धा हन्ता सृतश्च सः॥ ५३॥

<sup>😗</sup> क छ -स्त्रयन।

विना वस्वनमोचलं वरं याचस्व मामिति। कृपेणोक्तेऽभयोऽवादीव्यासीभृतोऽसु मे वरः ॥ ५४॥ भ्रन्यदाऽऽलानमुभूष्य पातयित्वा निषादिनी । क्षैरं नलगिरिश्वीम्यन् चीभगामास नागरान्॥ ५५॥ ग्रसाववश्रगी इस्ती वर्श नेयः कथं त्विति । राज्ञा पृष्टोऽभयोऽयंसहायबुदयनो खपः॥ ५६॥ पुत्रा वासवदत्ताया गान्धर्वाधीतये धतः। जगावुदयनस्तव समं वासवदत्तया ॥ ५७ ॥ महीताकर्णनाचिप्ती बद्दी नलगिरिः करी। पुनर्ददी वरं राजा न्यासीचक्रेऽभयस्तथा ॥ ५८॥ प्रभूदवन्यामन्येद्युर्निर्वि<del>च्</del>येदं प्रदीपनम् । पृष्ट्य तस्रतीकारं प्रद्योतेनाभयोऽवदत् ॥ ५८ ॥ विषस्येव विषं वर्क्केविक्करेव यदीषधम् । तदन्य: क्रियतां विक्रियेषा शास्येत् प्रदीपनम् ॥ ६० ॥ तत्त्रचा विदर्ध राज्ञाऽशास्यत्तच प्रदीपनम्। हतीयं च वरं सीऽदावामीचक्रेऽभयस तम्॥ ६१॥ मशिवं महदन्येदारुक्वयिन्यां समुखितम्। तत्रशान्ये नरेन्द्रेण प्रष्ट इत्यभयोऽनवीत् ॥ ६२ ॥ भागच्छन्खन्तरास्थानं देव्यः सर्वो विभूषिताः । युषान् जयित या दृष्ट्या कथनीया तु सा सस ॥ ६३॥

<sup>(</sup>१) खच -ध्यवने।

तथैव विदर्भ राष्ट्रा राज्योऽन्या विजिता दृशा। देव्या तु शिवया राजा, कथितं चाभयाय ततु ॥ ६४ ॥ चभाषताभयोऽप्येवं महाराची शिवा स्वयम्। करोत् क्रविसना भूतानामर्चनं निश्चि ॥ ६५ ॥ यदाङ्गृतं शिवाक्पेकोत्तिष्ठत्यथवासते । तस्य तस्य मुखे देव्या चेप्यः कृरवितः स्वयम् ॥ ६६ ॥ विद्धे शिवया तशाशिवशान्तिर्वभूव च। तुर्धं चादाहरं राजा ययाचे चाभयोऽप्यदः ॥ ६०॥ खितो नलगिरी मेच्हीभूते लिय शिवाङ्गा:। त्रहं विशास्यनिभी **र्**यदार्कतां चिताम ॥ ६८ ॥ ततो विषयः प्रद्योती वरान् दातुमशक्त्वन्। विससर्जान्डलिं कला कुमारं मगधेशितु: ॥ ६८ ॥ श्राश्रुत्रावाभयोऽप्येवं लयाऽऽनीतम्बलादहम । दिवा रटन्तं पूर्मध्ये त्वां तु निष्पाम्यसाव हम् ॥ ७० ॥ ततोऽभयकुमारोऽगात् कमाद्राजयहे पुरे। कयमध्यवतस्ये च किञ्चलालं महामितः ॥ ७१ ॥ ग्रहीला गणिकाप्रत्री रूपवत्यावद्याभयः। विगवेषोऽगादवन्यां राजमार्गेऽयहीहहम् ॥ ७२ ॥ प्रदोतिनेचिते ते च दारिके पथि गच्छता। ताभ्यां च सविलासाभ्यां प्रद्योतोऽपि निरीचितः॥ ७३॥ प्रद्योतेन गरहे गत्वा रागिणा प्रेषिता तत:। दूतिकाऽनुनयन्याभ्यां क्रुहाभ्यामपहस्तिता ॥ ७४ ॥

हितीयसिविप दिनेऽर्घयमाना तृपाय च । ताभ्यां ग्रनै: सरोषाभ्यामवामन्यत द्रतिका ॥ ७५ ॥ हतीयेऽप्यक्ति निवंदादेख ते याचितेऽनया'। जचतुष सदाचारो भाता <sup>र</sup>नावेव रचति ॥ ०६ ॥ तती बिचगतिऽस्थिन सप्तमेऽक्ति समागते। इहायात् तृपञ्छवस्ततः सङ्गो भविष्यति ॥ ७० ॥ ततोऽभवेन प्रद्योतसहगेकः प्रसानिजः। जबानो विदर्ध तस्य प्रद्योत इति नाम च ॥ ७८ ॥ ईट्योऽयं मम भाता भाग्यतीतस्ततस्ततः। रचितव्यो भया हा किं करोमीत्यवदर्ज्ञन ॥ ७८ ॥ नं वैदासदानयनच्छदाना प्रत्यहं बहि:। रटलं मञ्जनारूढ निनायाते दवाभय:॥ ८०॥ नीयमान्य तेनोचै: स उनात्त्रयत्वयी। प्रद्योतोऽहं क्रियेऽनेनेत्यृदश्चवदनोऽरटत् ॥ ८१ ॥ सप्तमेऽक्ति तृपोऽप्येकस्तव प्रच्छत्र श्राययौ। कामान्धः सिन्ध्र इव बडश्वाभयपूरुषैः ॥ ८२ ॥ नीयते भी वैदाविश्मेत्यभयेनाभिभाषिणा । पर्खिङ्कन समं जक्के पुरान्तः स गटन् दिवा ॥ ८३ ॥ क्रोग्रे क्रांग्रे पुरा मुक्ते रथैरथ सुवाजिभि:। पुरे राजग्टहेऽनेषील्रबोतमभयोऽभय: ॥ ८४ ॥

<sup>(</sup>१। कस्थाकः तथा।

<sup>(</sup>२) कास्त्रक नावेष।

तती निनाय प्रद्योतं श्रेणिकस्य प्ररोऽभय:। दधावे खडमाक्रच तं प्रति खेणिको तृपः ॥ ८५ ॥ ततोऽभयक्रमारेण बोधितो मगधेष्वरः। संमान्य वस्त्राभरणैः प्रद्योतं व्यक्तनमुदा ॥ ८६ ॥ भन्यदा गणसहेवसधर्मस्वामिनोऽन्तिके । प्रवच्यामग्रहीलोऽपि विरक्तः काष्ट्रभारिकः ॥ ८०॥ विचरन् स पुरे पौरै: पूर्वावस्थाऽनुवादिभि:। भ्रमस्येतीपाइस्यतागर्ज्यतापि परे परे ॥ ८८ ॥ नावज्ञां सोटुमीयोऽत्र विद्तरामि तदन्यतः। इति व्यज्ञपयत् स श्रीसुधर्मस्वामिनं ततः ॥ ८८ ॥ सुधर्मस्वामिनाऽन्यत्र विद्वारक्रमहेतवे। भाष्ट्रच्छाताभयः प्रच्छन् ज्ञापितस्त्रच कारणम्॥ ८०॥ दिनमेकं प्रतीचध्वमू हुं यत्रतिभाति व:। तिहिधत्तेत्वयाचिष्ट प्रणस्य श्रेणिकात्मजः ॥ ८१ ॥ सोऽथ राजकुसाल्युद्धा रत्नकोटिवयीं वहि:। दास्याम्येतामेत लोकाः । परहेनेत्यघोषयत् ॥ ८२ ॥ ततसेयुर्जनाः सर्वेऽप्यवोचदभयोऽप्यदः। जलाग्निस्तीवर्जको यस्तस्य रह्नोचयोऽस्वयम् ॥ ८३ ॥ लोकोत्तरमिटं लोक: खामिन् ! किं कर्त्तमीखर: ?। दित तेष्वाभाषमायेष्वभयोऽपौत्यभाषत ॥ ८४ ॥ यदि वो नेद्रशः कश्चिद्रवकोटीवयं ततः। जलाग्निस्त्रीमुचः काष्ठभारिणीऽस्तु महामुनैः ॥ ८५ ॥

सम्यगीदृगयं साधुः पात्रं दानस्य युज्यते । मुधाऽसी जहसेऽस्नाभिदिति तैर्जगदेऽभय: ॥ ८६ ॥ श्रस्य भर्त्सोपहासादि न कर्त्तव्यसतः परम्। श्रादिष्टसभयेनैवं प्रतिपद्य ययुर्जनाः॥ ८०॥ एवं बुडिमहासोधिः पित्सभितापग्रीश्मयः। निरीहो धर्मसंसत्तो राज्यमन्वश्चिषत्पतुः ॥ ८८ ॥ वर्त्तमानः खयं धर्मे स प्रजा ग्रप्यवर्त्तयन्। प्रजानां च पशूनां च गोपायत्ता: प्रवृत्तय: ॥ ८८ ॥ राजा चक्रे जजागार यथा डाटशधा स्थिते। तथा यावकधर्मे (सावप्रसद्दरमानसः ॥ २००॥ बह्निकान यथाऽजैषोद्दर्जयानिष विदिषः। श्रन्तरङ्गानपि तथास लोकदयसाधकः॥१॥ तसूचे वेणिकोऽन्धेयुवैसः ! राज्यं लमात्रयः। ग्रहं श्रविधे श्रीवीरश्रश्रवासु**खमन्वह**म् ॥ २ ॥ पिताज्ञाभक्तसंसारभीक्रित्यभयोऽब्रवीत्। यदादिशत तलाधु प्रतीचध्वं चग् परम्॥ ३॥ इत्य भगवान् वीरः प्रव्राज्योदायनं नृपम्। महमग्डलतस्तवाभ्यागत्य समवासरत्॥ ४॥ ततो गलाऽभयो नला पप्रच्छ चरमं जिनम्। राजिषः कोऽन्तिमोऽयास्यत्तवैवोदायनं प्रभुः ॥ ५ ॥ गलांचे श्रेणिकं सोऽसि राजा चेव ऋषिस्तदा। श्रीवीरोऽन्तिमराजिष श्रशंसीदायनं यतः ॥ ६ ॥

वीवीरं खामिनं प्राप्य प्राप्य खत्युवतामि ।
नो छे त्ये भवदुःखं चेकात्तः कोऽन्योऽधमस्ततः ॥ ७ ॥
नामाऽहमभयस्तात ! सभयोऽस्मि भवाइ्र्णम् ।
भवनाभयदं वीरं तच्छ्यामि समादिण् ॥ ८ ॥
तदलं मम राज्येनाभिमानसुखईतुना ।
यतः सन्तोषसाराणि सीख्यान्याहर्भहर्षयः ॥ ८ ॥
निर्वत्याद्वाम्लमाणोऽपि न यदा राज्यमग्रहीत् ।
तदाऽभयो व्रतायानुजन्ने रान्ना प्रमोदतः ॥ १० ॥
राज्यं त्यामिव त्यक्वा सन्तोषसुखभागसी ।
दीन्नां चरमतीर्थेणवीरपादान्तिकंऽग्रहीत् ॥ ११ ॥

सन्तोषमेवसभयः सुखदं दधानः
सर्वार्धसिंडिसुरधास जगास मृत्वा ।
सन्तोषभेवसपरोऽप्यवलख्यमानस्तान्युत्तरोत्तरसुखानि नरो लभेत ॥ २१२ ॥

॥ दति श्रीग्रभयराजिषक्षिवानकम् ॥ ११४ ॥

प्रक्रतं सन्तोषमेव स्तीति—

सिन्नधी निधयस्तस्य कामगव्यनुगामिनी। जमराः किङ्करायन्ते सन्तोषो यस्य भूषणम्॥११५॥

निधयो महापद्मादयः, सन्निधी सन्निहिताः, कामगवी काम-

स्वर्गापवगैनगरप्रवेशप्रतिरोधिनी। श्रभेद्या वज्रधाराभिराग्रैव हि महार्गला ॥ १८॥ पाशैव राचसी पंसामाशैव विषमञ्जरी। श्राप्रैव जीर्णमदिरा धिगाशा सर्वदीषभूः॥ १८॥ ते धन्याः पृख्यभाजस्ते तैस्तीर्णः क्लेशसागरः। जगसंमोहजननी यैरागाऽऽभीविषी जिता ॥ २०॥ पापवन्नीं द:खखानिं सुखाग्नि टोषमातरम्। भागां निराशीकरते यस्तिष्ठति सखेन सः॥ २१॥ धाशादवामां हिमा कोऽपि लोकपथातिमः। धर्ममेघं समाधिं यो विध्यापयति तत्वणात ॥ २२ ॥ दीनं जल्पन्ति गायन्ति नृत्यन्यभिनयन्ति च। भाशापिशाचीविवशा: पुमांसी धनिनां पुर: ॥ २३ ॥ न यान्ति वायवी यत्र नाप्यर्केन्ट्रमरीचय:। त्राशासहोर्भयः पंसां तत्र यान्ति निर्गलाः ॥ २४ ॥ येनाशायै दरे खाम्यं तेनात्तं दाखमात्मनः। बागा टासीकता येन तस्य स्वास्यं जगन्नये ॥ २५ ॥ नामा नैसर्गिकी पंसि या जीर्यति न जीर्यति। उत्पात एव कोऽप्येषा तस्यां सत्यां कुत: सुखम् ॥ २६ ॥ वलयो वलयाः पुंसां पलितानि स्रजः कताः। किमन्यवार्डनं कला कतार्थोऽऽशा भविष्यति ॥ २०॥ प्राप्तिस्योऽप्यतिरिचन्ते तऽर्यास्यका य ग्राप्तया । क्रोडीकरोति यानामा तं तु खप्नेऽपि दुर्सभाः ॥ २८॥

यानर्थान् बहुभि'र्यत्नैरिच्छेकाधयितं नरः। भयत्नि एवैते क्रतं हाशानिमी सने ॥ २८ ॥ पुर्खोदयोऽस्ति चेत पुंसां व्यर्धेवाशापिशाचिका। श्रय पुर्खोदयो नास्ति व्यर्थैवाशापिशाचिका॥ ३०॥ त्रधीती पण्डित: प्राज्ञ: पापभीतस्तपोधन: । स एव येन हिलाऽऽयां नैराध्यमुररीकतम ॥ ३१ ॥ सुखं सन्तीषपीय्षज्ञुषां यत् खवशासनाम्। तत्पराधीनहत्तीनामसन्तोषवतां क्रतः ॥ ३२ ॥ सन्तोषवर्मणि व्यर्था श्राशानाराचपङ्क्रयः। ताः क्यं प्रतिरोद्धव्या दति मा स्माकुलो भव ॥ ३३ ॥ वाकोनैकेन तहस्मि यहाचां वाकाकोटिभिः। श्राशापिशाची शान्ता च प्राप्तं च परमं पदम ॥ ३४॥ तसन्यजाऽऽशावैवश्यं मितीकतपरिग्रहः। भजस्व रद्रव्यसाधुत्वं यतिधर्मान्रत्तधी: ॥ ३५ ॥ मिथादृगभ्यो विशिष्यन्ते सम्यगदर्शनिनो जनाः। तेभ्योऽपि देशविरता मितारभाषरियहाः॥ ३६ ॥ यामन्यतीर्थिका यान्ति गतिं तीव्रतपोज्ञषः। उपासका: सोमिलवत्तां विराद्वता ऋषि ॥ ३७ ॥ मारी मारी हि ये बाला: कुशायेणैव भुञ्जते। सन्तुष्टोपासकानां ते कलां नाईन्ति घोडशीम्॥ ३८॥

<sup>(</sup>१) खच -भिः क्रोगैः।

<sup>(</sup>२) ड भजस्बंभाष-। च भाष-।

षायहुततपोनिष्ठस्तामितः पूरणोऽपि वा ।
सुत्रावकोचितगतेरतिष्ठीमां गतिं ययौ ॥ ३८ ॥
प्राग्रापिशाचिववगं कुरु मा स्म चेतः
सन्तोषसुदृष्ठ परिग्रष्टनिग्रहेण ।
त्रद्वां विधेष्ठि यतिधर्मधुरीणतायामन्तर्भवाष्टकसुपैषि यथाऽपवर्गम् ॥ ४० ॥ ११५ ॥

इति परमाईतश्रीकुमारपालभूपालग्रश्रृषिते श्राचार्य-श्रीहेमचन्द्रविरचिते श्रध्यात्मोपनिषत्राम्ब सञ्जातपदृबस्ये श्रीयोगशास्त्रे स्वोपन्नं दितीयप्रकाशविवरणम् ।

## ग्रहम्

## हतीयः प्रकागः।

श्रयाणुवतव्यावर्णनानन्तरं गुणवतानामवनरस्तवापि प्रथमं गुणवतमाच्च--

दशस्विप क्वता दिन्नु यव सीमा न लङ्गाते । स्थातं दिग्विगतिगिति प्रथमं तद्गुगवतम् ॥ १ ॥

ऐन्ही, श्राग्नेयी, याग्या, नैर्ऋती, वार्रणी, वाय्या, कीबेरी, ऐशानी, नागी, ब्राह्मीति दश दिशस्तासु; श्रिपशब्दादेक-दिव्यादिदिस्त्रिपि, सीमा मर्यादा, कता प्रतिपन्ना, यत्र वर्ते सति, न लङ्काते नातिक्रम्यते, तल्प्यमं गुणवतम्। उत्तरगुणक्ष्पं वर्तं गुणवतम्, गुणाय चीपकाराय श्रणवतानां व्रतं गुणवतम्; स्थातं प्रसिद्ध, तस्थाभिधान दिग्विरतिरिति॥१॥

नतु हिंसादिपापस्थानविरितक्षाणि युक्तान्यशावतानि, दिग्वते तु कस्य पापस्थानस्य निवृत्तिर्येनास्य वृतत्वमुच्यते। उच्यते। अवापि हिंसादीनामेव पापस्थानानां विरितिरेतदेवाह-

चराचराणां जीवानां विमर्दननिवर्त्तनात्। तप्तायोगोलकल्पस्य सद्वतं ग्रहिणोऽप्यदः॥२॥

चरास्त्रसा द्वीन्द्रियादयः, भचराः स्थावराः एकेन्द्रियाः ; तेषां

नियमितसीमाविद्वित्तिनां जीवानां, यिद्वमर्दनं यातायातादिनां दिसा, तस्य निवर्त्तनां देतोरिदमपि हिंसाप्रतिविधपरमेव यहस्य-स्थापि सद्वतम्। हिंसाप्रतिविधपरते च, श्रमत्यादिप्रतिविधपरताऽपि सुवर्त्तेव । ययेवं, साधृनामपि दिग्विरतिवतप्रसङ्ग इत्याह—तप्ता-योगोलकत्यस्येति । यहस्यो ह्यारभपरिग्रहपरत्वाद्यत यत्र याति, सुङ्को, श्रेतं, व्यापारान्तरं वा कुरुतं, तत्र तप्तायोगोलक इव जीवोपमदें करोति । यहिणोऽपीत्यपिशव्हस्तप्तायोगोलकत्यस्यत्यत्र सम्बध्वते ; तप्तायोगोलकत्यस्यायोत्यर्थः ।

यदाह---

'तत्तायगोलकणो पमत्तजीवीऽणिवारियणसरी।
सव्यक्ष किं न कुळा पावं तकारणाणुगची॥१॥
साधूनां तु समितिगुप्तिप्रधानव्रतमालिनां नायं दीव दिशि न
तेवां दिग्विरतिव्रतम्॥२॥

लोभलज्ज्पापस्थानविरतिपरमपि चैतद् वतिमत्याच-

जगदाक्रममाणस्य प्रसरक्षीभवारिधे:।
स्वलनं विदर्धे तेन येन दिग्वरित: क्रता ॥ ३॥

लोभ एव दुर्ले झात्वाहारिधि: ससुद्रः प्रसरं श्वासी नानाविकल्य-काक्को लाकुलतया लोभवारिधियः; तस्य विश्वषणं जगदाक्रममा-णस्य। वारिधिपचे जगक्कोकः, लोभपचे तु निःश्रेषमेव भुवनत्रयम्।

<sup>(</sup>१) तप्तायोगोलकत्यः प्रमत्तजीवोऽनिवारितप्रसरः। धर्मात किंन क्रयीत् पापंतत्कारचानुगतः॥

लोभवशगो हि जहुँ लोकगतां सुरसम्पदं मध्यलोकगतां च चक-वर्ष्वादिसम्पदमधोलोकगतां च पातालप्रभुत्वादिसम्पदमभिलगं-स्तिभुवनमपि मनोरथैराकामनीति लोभस्य जगदाकमण्म्, तेन स्त्रसनं प्रसर्तिरोधः, तद्विद्धे, येन किं, येन पुरुषेण दिग्विरति-विहिता। दिग्वरतो हि प्रतिज्ञातसीमातः परतोऽगच्छंस्तत्स्य-सुवर्णकृष्यधनधान्यादिषु प्रायेण लोभं न कुक्ते इतिलोभलच्चण-पापस्थानविरतिपरता श्रस्थ वतस्य।

#### षवान्तरश्लोकाः---

तदेतद्यावक्रीवं वा सद्वतं ग्रह्मिधिनाम्।

चतुर्मासादिनियमादयवा खल्पकालिकम्॥१॥

सदा सामायिकस्थानां यतीनां तु जितासनाम्।

न दिश्चि क्षचन स्थातां विरत्यविरती हमे॥२॥

चारणानां हि गमनं यदूह्वं मेकमूईनि।

तिर्यग्रचकशैले च नेषां दिन्वरितस्ततः॥३॥

गन्तं सर्वासु यो दिन्नु विदध्यादविधं सुधीः।

स्वर्गादी निरवधयो जायन्ते तस्य सम्पदः॥४॥३॥

दितीयं गुणवतमाइ---

भोगोपभोगयोः संख्या शक्त्या यत्र विधीयते । भोगोपभोगमानं तद् हैतीयीकं गुणवतम् ॥ ४॥

भोगीपभीगयीर्वच्यमाणलच्चायीः, संख्या परिमाणं, यत व्रते, विधीयते, क्रया, शक्त्या शरीरमनसीरनावाधया, तद्गीगीष- भोगमानं नाम गुणव्रतं, दितीयमेव देतीयीकम्; स्वार्धे टीकण्॥४॥

भोगोपभोगयोर्ज्जणमाह—

मक्कदेव भुज्यते यः स भोगोऽन्नसगादिकः। पुनःपुनः पुनर्भोग्य उपभोगोऽङ्गनादिकः॥ ५॥

मक्कदेव एकवारमेव, भुज्यते सेव्यते इति भोगः ; अन्नमोदनादि, स्रग्मात्वं, श्रादिशब्दात्ताम्बृन्विलेपनोदत्तेन-धृपनस्नानपानादिपरिग्रहः । पुनःपुनरनिकवारं, भोग्यः सेव्यः, श्रङ्गना वनिता, श्रादिशब्दादस्त्रानङ्कारग्टह्मयनामनवाहनादि-परिग्रहः ॥ ५ ॥

इटं च भोगोपभोगवर्तं भोक्तं योग्येषु परिमाणकरणेन भवति, इतरेषु तु वर्जनेनिति स्लोकडयन तहर्जनीयानाह —

मदां मांमं नवनीतं मधूदुम्बरपञ्चकम्। अनन्तकायमज्ञातफलं राजी च भोजनम्॥६॥ आमगोरससंपृतं दिदलं पुष्पितीदनम्। दध्यद्वदितयातीतं कुष्यताद्वं च वर्जयत्॥०॥

तत मद्यं दिधा-काष्ठनिष्यतं, पिष्टनिष्यतं च, मांसं तिधा-जलस्थलखचरमांमभेदेन। मांसग्रहणेन चर्मक्धिरमेदोमच्चानः परिग्रह्मन्ते। नवनीतं गोमहिष्यजाऽविसम्बन्धेन चतुर्द्या। मधु विधा-माचिकं, भामरं, पौत्तिकं च। उदुखरपञ्चकादयो यथास्थानं व्यास्थास्यन्ते॥६॥७॥

तत्र मदास्य वर्जनीयत्वर्रतृन् दोषान् भ्रोकदशकेना ह-

मिंदरापानमाचेण बुिबर्नश्यित दूरतः। वैदरधीबस्वरस्यापि दीर्भाग्येणेव कामिनी॥८॥

वैदर्धी बस्युरस्थापि के कस्थापि पुंसी, मदिरापानमा ने ख बुडिर्नश्यित चयं याति, दूरती दूरं यावत्। सर्वथा विनस्यतीत्यर्थः। अत्योपमानं दीर्भाग्येणेव कामिनीति। वैदन्धी बस्युरस्थापि दूरत इति चात्रापि सम्बध्यते। तेन यथा विदन्धस्थापि दीर्भाग्यदीषे ख कामिनी नश्यति पत्तायते, दूरतो दूरादिष ॥ ८॥

तया---

पापाः काद्म्बरीपानविवशीक्षतच्तसः। जननीं हा प्रियीयन्ति जननीयन्ति च प्रियाम्॥ ८॥

कादस्वरी मदिरा, जननीं मातरं, हा इति खेदे, प्रियोयन्ति प्रियामिव जायामिवाचरन्ति, प्रियां च जननीयन्ति जननीमिवा-चरन्ति । मदिरामदविद्वसत्वाज्जननीजाययोराचारव्यत्ययेन व्यव-हरन्तीत्यर्षः ॥ ८ ॥

तथा----

न जानाति परं खं वा मद्याचितिचेतनः। खामीयति वराकः खं खामिनं किङ्करीयति॥१०॥ मद्याहेतोः चलितवेतनो नष्टचैतन्यः सन्, खमालानं, परं वा श्राक्तव्यतिरिक्तं, न जानाति । श्रव हेतुमाइ—यत शालान-मजानन् खं खामिनमिवाचरित, वराकशैतन्यहीनलादनुकम्प-नीयः । परमजानन् खामिनं नाथं किङ्करमिवाचरित ॥ १०॥

तथा-

मदापस्य शवस्थेव लुठितस्य चतुष्पथे।

मूचयन्ति मुखे प्रवानो व्यात्ते विवरशङ्कया॥११॥

स्वष्टः॥११॥

तथा —

मदापानरसे मग्नो नग्नः खिपिति चलिरे । गूढं च स्वमभिप्रायं प्रकाणयति लीलया ॥ १२॥

मयस्य पानं तत्र रस श्रामितास्तत्र मग्नो निषसः ; मदा-पानश्यसनीत्यर्थः । श्रत एव वस्त्रमपि स्नस्त्रमजानन् नग्नः स्विपिति चलरे, नतु ग्टह एव । दोषान्तरं च, गूढं केनाध्यविदितं, स्वमिमायं राजद्राहादिकं, प्रकाणयित प्रकटीकरोति, लीलया बन्धनताडनादिव्यतिरिकेणापि ॥ १२ ॥

तथा—

वार्तणीपानती यान्ति कान्तिकीर्त्तिमतित्रियः । विचित्रास्थित्ररचना विलुठत्कज्जलादिव ॥ १३ ॥ वार्तणीपानतो मद्यपानात्, यास्थपगच्छन्ति, कान्तिः ग्रहीर- तेजः, कीर्त्तिर्यग्रः, मतिस्तालालिकी प्रतिभा, त्रीः सम्पत्। विचित्रा द्रत्याद्युपमानं स्पष्टम् ॥ १३ ॥

নঘা---

भूतात्तवद्वरीनर्त्तं रारटीति सम्रोक्तवत् । दाइज्वरात्त्वं वहूमी सुरापो लोलुठीति च ॥ १४ ॥ भूतात्तो व्यन्तरविशेषपरिखडीतः, बीखपि क्रियापदानि समाभीक्षयोर्येङ लुबन्तानि ॥ १४ ॥

तथा---

विद्धत्यङ्गेयिन्यं म्लपयन्तीन्द्रियाणि च। मूर्क्कामतुक्कां यक्कनी हाला हालाइलोपमा ॥१५॥

हाना सुरा, हानाहनोपमा हानाहनो विषविश्रेषस्तत्-सहशी। साधारणधर्मानाह—विद्धती तुर्वाणा श्रङ्गशैष्टिन्धं श्रदीरविश्रंखुनलम्, ग्नपयन्ती नार्याचमाणि कुर्व्वती, इन्द्रि-याणि चत्तुरादीनि; मूर्च्छा चैतन्याभावस्तामतुन्द्यां प्रनुरां यच्छनी। श्रङ्गशैषिन्धादयो हानाहानाहनयी: साधारणा धर्मा:॥१५॥

तथा---

विवेकः संयमो ज्ञानं सत्यं शीचं दया ज्ञमा।
मद्यात्प्रलीयते सर्वे तृख्या विज्ञक्षणादिव॥१६॥
विवेको हेयोपादेयज्ञानं, संयम इन्द्रियवशीकारः, ज्ञानं

प्रास्त्रावबोधः, सत्यं तथ्या भाषा, प्रीचमाचारग्रिहः, दया कर्णा, चमा क्रोधस्यानृत्पाद उत्पन्नस्य वा विफलीकरणम् । मद्यान्मद्य-पानात्, प्रजीयते नाशमुपयाति, सर्वे विवेकादि । यथा विक्किणात् दृष्या दृणसमूहः । दृणानां समूहस्तृष्या, पाप्रादिलाह्यः ॥१६॥

## दोषागां कारगं मद्यं मद्यं कारगमापदाम् । रोगातुर द्रवापष्ट्यं तस्मान्मद्यं विवर्जयेत् ॥ १०॥

दोषाणां चीर्यपारदारिकालादीनां, कारणं हेतुः, मद्य-पानरतां हि किं किमकार्यं न कुरुते; दोषकारणलादेव चाण्दां वधवन्धादीनां, कारणं तस्मान्मदां विवर्जयेदित्युपसंहारः। रोगातुर द्रवापथ्यमित्युपमानम्।

#### श्रवान्तरश्लोकाः ---

रसोइवाश भृयांसो भवन्ति किल जन्तवः।
तस्मान्ययं न पातव्यं हिंसापातकभीक्णा ॥ १ ॥
दत्तं न दत्तमात्तं च नात्तं कतं च नो कतम्।
स्रषोद्धराज्यादिव हा खेरं वदित सद्धयः ॥ २ ॥
स्रहे बहिवी मार्ग वा परद्रव्याणि सूदधीः।
वधवन्यादिनिभीको स्टल्लात्याच्छिद्ध सद्धपः॥ ३ ॥
बालिकां युवतीं वृद्धां बाह्मणीं खपचीमपि।
सुङ्के परस्तियं सद्धो मद्योन्मादकदर्धितः॥ ४ ॥
रटन् गायन् लुठन् धावन् कुष्यंसुष्यन् कदन् हसन्।
स्तमन्नमन् भ्रमंस्तिष्ठन् सुरापः पापराट् नटः॥ ५ ॥

यूयते किस शास्त्रेन मद्यादस्यभविणुना ।
हतं व्रिणिकुलं सर्वं भ्रोषिता च 'पुरी पितु: ॥ ६ ॥
पित्रव्रिप सुदुर्भद्यं मद्यपो नैव त्यप्यति ।
जन्तुजातं कवलयन् कतान्त इव सर्वदा ॥ ७ ॥
लीकिका अपि मद्यस्य बहुदोषत्व मास्यिताः ।
यत्तस्य परिहार्यत्वमेवं पौराणिका जगुः ॥ ८ ॥
कश्चिष्टिषस्तपस्तेपे भीत इन्द्रः सुरस्तियः ।
चोभाय प्रेषयामास तस्यागत्य च तास्त्वम् ॥ ८ ॥
विनयेन समाराध्य वरदाभिसुखं स्थितम् ।
जगुर्मद्यं तथा मासं सेवस्ताब्रह्म चेच्च्या ॥ १० ॥
स एवं गदितस्ताभिर्द्वयोर्नरकहेतुताम् ।
भालोच्य मद्यरूपं च शुद्धकारणपूर्वकम् ॥ ११ ॥
मद्यं प्रपद्य तद्वोगान् नष्टधमस्थितिभेदात् ।
विदंशार्थमजं हत्वा सर्वमेव चकार सः ॥ १२ ॥

श्रवद्यमूलं नरकस्य पहतिं
सर्वापदां स्थानमकौत्तिकारणम्।
श्रमव्यक्तेव्यं गुणिभिर्विगर्हितं
विवर्जयेग्यद्यमुपासकः सदा॥ १३॥ १०॥

<sup>(</sup>१) खच पितः पुरी।

<sup>(</sup>२) खाचाञा - मान्यिताः।

#### श्रय मांसदोषानाह-

चिखादिषति यो मांसं प्राणिप्राणापहारतः ।

उन्मूलयत्यसी मूलं दयाऽऽख्यं धर्मशाखिनः ॥ १८॥

चिखादिषति, खादितुमिच्छति, यः कश्चित्, मांसं पिशितं, असी

पुमान्, उन्मूलयति उत्खनति, किं तन्मूलं दयासंज्ञकं, कस्य धर्म
शाखिनः पुष्पञ्चस्य, मांसखादनं कथं धर्मतरोर्दयास्यं मूल
मृन्यूत्यते इत्याह—प्राणिप्राणापहारतः प्राणिप्राणापहाराहेताः,

न हि प्राणिप्राणापहारमन्तरेण मांसं मंभवतीति ॥ १८॥

श्रव मांसं चिखादिषद्रिय प्राणिदयां करिश्वतीत्याह-

अश्वनीयन् सदा मांसं दयां यो हि चिकीर्षति।

ज्वलित ज्वलि वज्ञीं स रोपयितृमिक्किति॥ १८॥

सदा सर्वदा, मांसमश्नीयन् मांसमश्निमवाचरन्, प्रकीयिति

क्वाचिमितिवत् "श्राधाराचीपमानाटाचारे"॥३।४।२४॥ इति

क्यिनि रूपम्, दयां क्यां, यः किष्ठत्, हि स्मुटं, चिकीर्षति

कर्तुमिक्किति। ज्वलितीत्यादिना निदर्शनम्, यथा ज्वलत्यमी

वज्ञीरोपणमश्चम्, तथा मांसमश्चनीयता दयाऽिष कर्तुमशक्ये
त्यर्थः॥ १८॥

नन्वन्यः प्राणिनां घातकोऽन्यय मांसभन्नक इति कयं मांस-भन्नकस्य प्राणिप्राणापहरणमिति । उच्यते । भन्नकोऽपि घातक पवित्याह— हना पलस्य विक्रोता संस्कर्ता भचनस्तथा। क्रोताऽनुमना दाता च घातका एव यन्मनुः॥२०॥

हन्ता शस्त्रादिना प्राणिनां प्राणिपहारकः, पलस्य विक्रेता यो मांसं विक्रीणीते। पलस्थेत्युत्तरेष्विष पदेषु सम्बन्धनीयम्। संस्कर्ता यो मांसं संस्करोति, भल्तकः खादकः, क्रेता यो मांसं क्रीणाति, श्रनुमन्ता यः प्राणिहिंमया मांसमुत्पाद्यमानमनुमोदते, दाता यो मांसमितिष्यादिभ्यां ददाति ; एतं साल्वात्यारम्यर्थेण वा घातका एव प्राणिप्राणापहारका एव, यन्मनुरिति संवादार्थम् ॥ २०॥

मानवमेवोक्तं दर्भयति—

अनुमन्ता विश्वसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।
संस्कर्त्ता चीपहर्त्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥२१॥
अनुमन्ता अनुमोदकः, विश्वसिता हतस्याङ्गविभागकरः, निहन्ता
व्यापादकः, क्रयविक्रयी क्रयविक्रयी विद्येते यस्य स तथा, क्रेता
विक्रेता चेत्यर्थः ; संस्कर्त्ता मांमपाचकः, उपहर्त्ता परिवेष्टा,
खादकी भचकः ; एते सर्वे घातकाः॥२१॥

हितीयमपि मानवं श्लोकमाइ--

नाक्तत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पदाते क्वित्। न च प्राणिवधः खर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्॥ २२॥ यावग्राणिनी न हतास्तावन्मांमं नोत्पदातं, हिंसा चातिप्रयेन दु:खावहा, तस्मानांसं विवर्जयेत्, उत्पदात इति मांसस्य हिंसा- निमित्तत्वात् कर्नृव्यपदेश इति समानकर्नृकत्वमविष्डम्। न च स्वर्ग्य इति न स्वर्गानुत्पत्तिमात्रमिभ्रेतमपि तु नरकादिदुःख-हेतुता॥ २२॥

द्दानीमन्यपरिहारेण भचकस्यैव वधकलमाइ---

ये भन्नयन्यन्यपनं स्वकीयपनपृष्टये।

त एव घातका यत्र वधको भचकं विना॥ २३॥

श्रन्यपन्तमन्त्रमां सं स्वांसपृष्टये ये भन्नयन्ति त एव परमार्थतो घातका न तु इन्तृविक्रेद्धप्रस्तयः । श्रव्र युक्तिमाइ—यद्यसात्र भन्नकं विना वधको भवति ; ततो इन्तृप्रसृतिस्यो भन्नकः पापीयान्, स्वकीयपन्तपृष्टय इति हिंमाभिष्रायं स्वपन्तपोषण-मावप्रयोजनः कतिपयदिनजीवितः परजीवितप्रहाणं कुर्यात् । यदाह—

'हंतूर्ण पर्पाण अप्पाणं जे कुणंति सप्पाणं। अप्पाणं दिवसाणं कएण नासंति अप्पाणं॥१॥ तथा—

'एकसा कए नियजीवियसा बहुआ उजीवकोडी श्रो। दुक्ले ठवंति जे केवि ताण किं क्ष्मासयं जीयं १॥१॥२३॥

 <sup>(</sup>१) इत्या परमाणान् आक्रानं ये कुर्वन्ति समाण्यस् ।
 अल्पानां टियसानां कृतेन नाशयन्ति आक्रानस् ॥

एकस्य क्रते निजजीवितस्य बद्धका जीवकोटीः ।
 दुःखे स्थापयन्ति ये केऽपि तेषां किं शास्त्रतो जीवः ?॥

<sup>\*</sup> ढ साझआरे आप्रा

## एतदेव सजुंगुसमाह-

## मिष्टाद्वान्यपि विष्ठासादस्तान्यपि सूत्रसात्।

स्पर्यसिवङ्गकस्यास्य क्षते कः पापमाचरेत् ? ॥२४॥
निष्टावानि यानिमृहमाषगोधूमादीनि तान्यपि विष्ठामादिष्ठालेन स्युः संपर्यरन्। यस्तानि पयःप्रस्तीनि तान्यपि सूत्रसाक्त्रलेन स्युः संपर्यरन्। यस्तिन् अस्य प्रत्यचस्य, अङ्गकस्य
कुलितस्य गरीरस्य, क्षते निमित्तं, कः सचेतनः पापं प्राणिघातनचणमाचरेत् विद्धीत ॥ २४ ॥

ददानीं मांसमचणं न दोषायेति वदतो निन्दति— मांसाणने न दोषोऽस्तीत्युच्यते येदुंगत्मिः । व्याधग्रप्रवक्तव्याघ्रश्यगालास्तेर्गुक्कृताः ॥ २५ ॥ मांसमचणे न दोषोऽस्तीति यैक्चते दुराक्रिमिदुःसमावैः, यथा —

"न मांसभचणे दोषो न मद्ये न च मैथुने।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला" ॥ १ ॥ इति । तैर्व्याधा तृश्वताः, ग्रप्ता हिंस्ताः पत्तिविश्वेषाः, व्रका श्ररेष्य्रष्यानः, व्याघ्राः शार्टूलाः, स्रगाला जम्बुकाः, गुरुक्तताः उपदेशकाः कृताः । न हि व्याधाटीन् गुरून् विना कश्चिदेवंविषं शित्त्यति, नचाशित्तितं महाजनपूच्या एवसुपदिशन्ति । श्रपि च । निवृत्तिस्तु महाफलिति वदद्विर्येषां निवृत्तिभैहाफला तेषां प्रवृत्तिन् दोषवतीति स्वयमेव स्ववचनविरोध श्राविष्कृत इति किमन्यद् ब्रूमहे ॥ २५ ॥ निक्तवलेनापि मांसस्य परिष्ठार्येलमाइ-

मां स भचयिताऽमुच यस्य मांसिमहाद्माहम्।

एतन्मांसस्य मांसत्वे निक्तां मनुरब्रवीत्॥३६॥

मां स भचयितिति अव स इति सर्वनामसामान्यापेचं योग्येनार्थेन

निराकाङ्कीकरोति। यस्य मांसमहमद्भि, दहेति दहलोके,

असुचेति परलोके, एतन्मांमस्य मांसत्वे मांसरूपतायां, निर्कतं
नामधेयनिर्वचनं मनुरब्रवीत ॥ २६॥

मांसभच्ये महादोषमाह—

मांसास्वादनलुञ्चस्य देहिनं देहिनं प्रति ।

हन्तुं प्रवर्त्तते बुिह: शाकिन्या द्व दिधिय: ॥२०॥ मांसभवणलम्पटस्य देहिनं देहिनं प्रति यं यं पश्यित जलवरं मत्यादिकं, स्थलवरं सगवराहादि अजाऽविकादि च, खेवरं तित्तिरिलावकादि, अन्ततो मूषिकाद्यपि तं तं प्रति हन्तुं हननाय बुिह: प्रवर्त्तते; दुिधयो दुर्बुहे:, शाकिन्या दव—यथा हि शाकिनी यं यं पुरुषं स्तियमन्यं वा प्राणिनं पश्चिति, तं तं हन्तुं तस्या बुिहः प्रवर्त्तते, तथा मांसास्तादनलुब्धस्यापीति ॥ २०॥

श्रिष च मांसभित्रणामुत्तमपदार्थेपरिहारेण नीचपदार्थीपा-दानं महह्रु हिवैगुखं दर्भेयतीति दर्भयवाह-

ये भन्नयन्ति पिशितं दिव्यभोज्येषु सत्खपि। सुधारसं परित्यज्य भुञ्जते ते इल।इलम्॥ २८॥ दिश्यभोज्येषु सकलधातुवृंहकेषु सर्वेन्द्रियप्रीतिप्रदेषु चीरचैरयीकिलाटीकूर्चिकारसालादध्यादिषु मोदकमण्डकमण्डिकाखाद्यकपर्पटिकाष्ट्रतपूरादिषु इण्डेरिकापूरणवटकविटकापर्पटादिषु इच्चगुडखण्डमकरादिषु द्राचासहकारकदलदाडिमनालिकेरनारङ्गखर्जूराचोटराजादनपनसादिषु च सत्खिप तान्यनादृत्य ये मूटा
विस्वगन्धिजुगुसाकरं मूकाप्रधानानां वान्तिकरं मांसं भच्यन्ति
ते जीवितवृद्धिहेलस्तरसपरिहारेण जीवितान्तकरं हालाह्नं
विष्ठभेदं भुञ्जते। बालोऽपि हि दृषत्परिहारेण सुवर्णमेवादत्त
इति बालादिप मांसभिचिणो बालाः॥ २८॥

### भश्चन्तरेण मांसभचगदोषमाइ—

# न धर्मी निर्दयस्यास्ति पलादस्य कुती दया। पललुब्धी न तहित्ति विद्यादीपदिशेवहि ॥ २८ ॥

निर्देयस्य कपारहितस्य, धर्मी नास्ति ; धर्मस्य दया मूलमिति ह्यामनन्ति । ततः प्रसुतं किमायातमत बाह—पलादस्य कृतो दया । पलादस्य मांसोपजीविनः, कृतो दया नैव दयेत्यर्थः ; भचकस्य वधकत्वेनोक्तत्वात् । वधकस्य कयं सदयो नाम इति पलादस्य निर्धमतालच्चणो दोषः । ननु सचेतनः कथमात्मनि धर्मीमावं सहेत । उच्यते । पललुक्यो न तहेत्ति मांसलोमेन न तत्पूर्वीधीकं जानाति । यथ कथिइदियाज्ञानीयात्तिहे स्वयं मांसलुक्यो मांसनिहत्तिं कर्तुमशक्कवन् सर्वेऽिष मम सहशा भवन्तिति परिभ्यो मांसनिहित्तं नीपदिश्वेदाज्ञिणकवत् । स्रूयते हि कसिदा-

जिसको मार्गे गच्छन्नेकया सर्पिखा भित्तस्तसर्वेऽपि भच्छ-न्तामनयेति बुद्धा परेभ्यो नाख्यातवानिति दितीयोऽपि तयैव दष्टो नान्येषां कथितवान् ; एवं यावत्सप्त दष्टाः । मांसभचकोऽपि मांसभच्च सात्स्वयं नरके पतन् "ख्यं नष्टा दुरात्मानो नामयन्ति परानपि" दति न परेभ्य उपदिमति ॥ २८ ॥

इदानीं मांसभचकाणां मूढतासुपदर्भयति -केचिन्नांसं महामोहादश्चिना न परं खयम्।
देविपवितिथिभ्योऽिप कल्पयन्ति यदूचिरे ॥ ३०॥
केचित् कुणास्त्रविप्रस्था महतो मोहान केवलं खयं मांसमश्चित्ति किन्तु देविभ्यः पिछभ्योऽितिथिभ्यय कल्पयन्ति, यद्यस्नादूचिरे तद्यभीगस्त्रकाराः॥ ३०॥

### उत्तमेवाह -

क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य परोपहृतमेव वा।
देवान् पितृन् समभ्यच्यं खादन् मांसं न दुष्यति ॥३१॥
सगपित्तमांसिवषयमेतच्छास्तं, तेन स्नापणमांमं विना व्याधशाक्षानिकादिभ्यः कीत्वा मून्यंन। स्नापणमांसे तु देवपूजादावनिधक्ततः। तथा स्वयमुत्पाद्य—ब्राह्मणो याञ्जया, चित्रयो
सगयाकर्मणा, अथवा परेणोपहृतं दीकितं तेन मांसेन देवानां,
पितृणां चार्चनं कत्वा मांसं खादत्र दुष्यति; एतच महामोहादिति वदिवरस्माभिर्टूषितमेव। स्वयमिष हि प्राणिघातहेतुकं

मांसं भक्षयितुमयुक्तं किं पुनर्देवादिभ्यः कल्पयितुम्। देवा हि सक्कतसभारत्याक्षानोऽधातुकप्रशेरा प्रकाविक्षवाहाराः कथं मांसं भव्ययेयः, प्रभव्यद्वास्तल्यनं मोह एव। पित्रय खस्कत-दुष्कृतविश्वेन प्राप्तगतिविशेषाः स्वक्षमेप्पलमनुभवन्तो न पुत्रादिकतेनापि सक्कतेन तार्यन्ते किं पुनर्मासटीकनदुष्कृतेन। न च पुत्रादिकतं सक्कतं तेषासुपतिष्ठते। न ह्याक्षेषु सेकः कोविदारेषु प्रलं दत्ते। त्रतिथिभ्यय स्वाराहंभ्यो नरकपातहेतीमांसस्य टौकनं महते प्रधर्माय। एवं परेषां महामोहवेष्टितम्। श्रुति-स्वययस्य कर्तुमशक्यत्वात्। स्र्यन्ते हि श्रुतिवचांसि—यथा पापन्नो गोस्पर्थः, द्वमाणां च पूजा; कागादीनां वषः स्वग्यः। बाह्मणभोजनं पिट्योणनं, मायावीन्यधिदैवतानि; वक्नौ हतं देवप्रीतिप्रदम्। तदेवंविधेषु श्रुतिभाषितेषु युक्तिकुण्यतः कथं श्रुह्मीरन् १।

यटाइ---

स्पर्गीऽमेध्यभुजां गवामघहरी वन्या विसंज्ञा दुमाः स्वर्गेञ्छागवधाडिनोति च पितृन् विप्रोपभुज्ञाशनम् ।

भाप्ताञ्कक्षपराः सुराः शिखिइतं प्रीणाति देवान् इविः

स्मीतं पारंगु च वर्गु च श्रुतिगिरां को वित्ति लीलायितम् ? ॥१॥
तस्मान्महामोह एवायं मांसेन देवपूजाऽऽदिकमित्यलं
विस्तरेण ॥ नतु मन्वसंस्कृतो विक्रिन दहित पचित वा, तन्मन्यसंस्कृतं मांसं न दोषाय स्थात् ।

यद् मनु:—

भ्रमंस्कृतान् पश्चमन्त्रेनी दाहिप्र: कथञ्चन । मन्त्रेसु संस्कृतानदाच्छाञ्जतं विधिमास्थित:॥१॥ शाखतो नित्यो वैदिक इत्यर्थ:॥३१॥

श्रवाह---

मन्त्रसंस्क्रतमप्यद्याद्यवाल्यमपि नो पलम् । भवेज्जीवितनाशाय हालाहललवोऽपि हि ॥ ३२॥

मन्त्रमंस्कृतमि मन्त्रपूतमि , पलं नाद्यात्, न हि मन्ता भ्रमे-देस्रनशित्तवन्नरकादिप्रापणशितां मांमस्य प्रतिविश्वन्ति । तथा सिति सर्वपापानि कत्वा पापन्नमन्त्रानुस्मरणमात्रात् कतार्थीभवेयुः । एवं च सर्वपापप्रतिषेथोऽपि निरर्थकः स्थात्, सर्वपापानां मन्त्रादेव नामप्रसक्तेः । श्रय यथा स्तोकं मद्यं न मदयित तथा स्वल्पं मांसं न पापाय स्थात् । उत्थतं —यवाल्पमिष यवतुल्यप्रमाणमिष नाद्यात् पलमिति संबध्यतं, तदिष दोषाय, श्रत्नोत्तरार्डेन निदर्शनम् ॥ ३२ ॥

दरानीमनुत्तरं मांसस्य दोषसुपदर्शयनुपसंहरति— सद्यः संमृक्तितानन्तजन्तुसन्तानदृषितम् । नरकाध्विनि पाथियं कोऽश्रीयात्पिशितं सुधीः ? ॥३३॥ सद्यो जन्तुविशसनकाल एव संमृक्तिता उत्पद्मा श्रनन्ता निगोद-रूपा ये जन्तवस्तेषां सन्तानः पुनः पुनभवनं तेन दूषितम् ।

#### यदाहु: --

'श्रामासु श्र पक्षासु श्र विपचमाणासु मंसपेसीसु।
सययं चिय उववाश्री भिणश्री उ निगोश्रजीवाणं॥१॥
तत एव नरकाध्वनि पाय्यम्, पिश्रितभन्नणस्य पाय्येयत्वे
पिशितमपि पाय्यसुत्रं, कोऽश्रीयात्पिशतं सुधीरित्यपसंहारः।

#### चतान्तरश्लोकाः—

मांसलुब्धेरमर्यादेनीस्तिकैः स्तोकदर्शिभः ।
कुश्रास्त्रकारैवेंयात्याद्गदितं मांसभक्तणम् ॥ १ ॥
नान्यस्ततो गतप्टणो नरकार्त्तिषदिन्धनम् ।
स्वमांसं परमांसेन यः पोषयितुमिक्कति ॥ २ ॥
स्वाङ्गं पुष्णवृगूथेन वरं हि ग्रहशूकरः ।
प्राणिघातोद्भवेभांसैन पुनर्निर्घृणो नरः ॥ ३ ॥
निःशेषजन्तुमांसानि भच्चाणीति य जचिरे ।
न्यमांसं वर्जितं श्रङ्के स्ववधाश्रङ्मयेव तैः ॥ ४ ॥
विशेषं यो न मन्येत न्यमांसपश्चमांसयोः ।
धार्मिकस्तु ततो नान्यः पापीयानपि नापरः ॥ ५ ॥
श्रक्षशोणितसभूतं विष्ठारसविवर्ष्टितम् ।
सोहितं स्थानतामाप्तं कोऽश्रीयादकमिः पलम् १ ॥ ६ ॥

<sup>(</sup>१) आमास च पकास च विषच्यमानास मांसपेशीषु । सततमेव उपपाती भणितस्तु निगोइजीवानास् ॥ १ ॥

<sup>(</sup>२) साच अर्थ सो वर्द सित्र-।

महो दिजातयो धर्मे शौचमूनं वदन्ति च ! सप्तधातुकदेहोत्यं मांसमग्रन्ति चाधमाः॥ ७॥ येषां त तत्वे मांसाने सहणाभ्यवहारिणाम । विषास्त समे तेषां सत्यजीवितदायिनी ॥ ८ ॥ भनगीयं सतां मांमं प्रार्थङ्गलेन ईत्ना । श्रोटनादिवदित्येवं ये चानुसिमते जडाः ॥ ८ ॥ गांमभवलात्ते मूत्रं पयोवत पिबन्ति किम् ?। प्राख्यकृतानिमित्ता च नीदनादिष भच्यता ॥ १०॥ शङ्कादि श्राचि नास्त्यादि प्राख्यङ्गले समे यथा। श्रीदनादि तथा भच्चमभच्चं पिश्तितादिकम ॥ ११ ॥ यत प्रार्थक्षमावलात प्राह मांमीदने समे। म्बीलमातानात्यकारेः म निं माम्यं न कल्पयेत ? ॥१२॥ पञ्चेन्द्रियस्यैकस्यापि वधे तसांसभचणात्। यथा हि नरकप्राप्तिने तथा धान्यभाजनात्॥ १३॥ न हि धान्यं भवनांसं रसरताविकारजम्। श्रमांमभाजिनम्तसात्र पापा धान्यभोजिन: ॥ १४ ॥ धान्यपाके प्राणिवधः परमेकोऽवशिष्यते । ग्टिं च्यां देशयिमनां सत् नात्यन्तवाधकः ॥ १५ ॥

मांसखादकगितं विमृशन्तः सस्यभोजनरता इह सन्तः । प्राप्नुवन्ति सुरसम्पदसुचै-जैनशासनजुषो ग्टहिगोऽपि ॥ १६ ॥ ३३ ॥

## क्रमप्राप्तं नवनीतभचणदोषमाइ—

त्रन्तर्मुह्नर्तात्परतः सुसूच्या जन्तुराशयः । यत मूर्कन्ति तन्नाद्यं नवनीतं विवेकिभिः ॥३४॥

श्रन्तमध्यं मुहर्त्तस्य श्रन्तमुंहर्त्तं, तस्मात् परत जड्डं, श्रितिशयेन स्त्याः सम्बद्धाः, जन्तुराशयो जन्तुसमूहाः यस्मिन्नवनीते, मूर्च्छन्ति उत्पद्यन्ते, तन्नवनीतं, नाद्यं न भन्नणीयं, विवे-किभिः॥ ३४॥

#### एनमेवाधं भावयति —

एकस्यापि हि जीवस्य हिंसने किसघं भवेत् ?। जन्तुजातसयं तत् को नवनीतं निषेवते ?॥ ३५॥ एकस्यापि हि जन्तोर्वधे किं निर्देष्टुमशक्यमघं पापं भवेत् तत्त-स्माज्जन्तुजातं प्रक्रतमिसंस्त्रज्जन्तुजातसयं नवनीतं को निषेवते कः सविवेकोऽत्राति ?॥ ३५॥

### क्रमपाप्तानाधुदोषाना इ--

श्रनेकजन्तुसङ्घातनिघातनसमुद्गवम् ।

जुगुपानीयं लालावत् कः स्वादयति माचिकम् १॥३६॥
भनेकस्य जन्तुमङ्गातस्य यिवधातनं विनागस्तस्मात् समुद्रवी
यस्य तत्त्रया। निधातनिमिति इन्त्यर्थायेति इन्तेषुरादिपाठात्
चिजन्तस्य रूपम्। भयं परलोकविरोधो दोषः, जुगुपनीयं
कुलानीयं, लालावलालामिव, भयमिइलोकविरोधो दोषः, कः

सर्वेतनः, स्नादयित भचयित, मिचकाभिः कतं माचिकं मधु। एतच भामरादीनामुपलचणम्॥ ३६॥

ददानीं मधुभचकाणां पाषीयस्तां दर्भयति—
भचयन्माचिकं चुद्रजन्तुलचचयोद्ग्यम् ।
स्तोकजन्तुनिहन्तृभ्यः शौनिकेभ्योऽतिरिच्यते ॥३०॥
चुद्रजन्तुरनस्थः स्थादयवा चुद्र एव यः ।
शतं वा प्रसृतिर्येषां केचिदा नकुनादिष ॥१॥

तेषां स्नुद्रजन्तूनां लसाणि, लसग्रहणं बहुत्वोपलसणम्।
तेषां स्रयो विनागस्तस्मादुइवो यस्य तत्तया, तद्वस्यन् स्तोकप्रवादिजन्तुनिहन्तृभ्यः ग्रौनिकेभ्यः खिडकेभ्योऽतिरिचर्ते ग्रधिकीभवति ; भस्रकोऽपि घातक इत्यृत्तप्रायम्॥ ३०॥

सौकिकानामध्युच्चिष्टभोजनत्याजिनामुच्चिष्टत्वान्मधु परिचर्त्तेत्र्यमेवित्याच्च---

एकेककुसुमक्रीडाद्रसमापीय मचिकाः।

यहमन्ति मधू किष्टं तदश्रन्ति न धार्मिका: ॥३८॥ एकैकस्य कुसुमस्य यः कोड उसङ्गस्तस्राद्रमं मकरन्दमापीय पीला, मिल्लकाः यहमन्ति उहिरन्ति, तदुिक्कष्टं मधु; धर्मे चरन्ति धार्मिकास्ते नाश्चन्ति। धनुिक्कष्टभीजनं हि धर्मी सौकिकानाम्॥३८॥

नतु 'विदोषश्मनं मधु' नातः परमीषधमस्तीति रोगीप शान्तये मधुभविष को दोष दत्याइ—

# अयौषधक्रते जग्धं मधु प्रवसनिवस्वनम्।

भिचितः प्राणनाशाय कालकूटकणोऽपि हि ॥३८॥
भारतां रसालादलाम्पद्येन यावदीवधकतेऽपि श्रीवधनिमित्तमपि
मधु जन्धं यद्यपि रोगापहारकं, तथापि खभ्यस्य नरकस्य
निवन्धनम्; हि यस्रात् प्रमादाज्जीवितार्थितया वा कालकूटस्य
विवस्य कणोऽपि लवोऽपि भिचितः सन् प्राणनाशाय भवति ॥३८॥

ननु खर्जूरद्राचादिरसवसाधु मधुरमिति सर्वेन्द्रियाप्यायकत्वात् कार्य परिहार्थ्यं स्थादित्याह —

मधुनीऽपि हि माधुर्यमबोधैरहहीच्यते। श्रासाद्यन्ते यदास्वादाचिरं नरकवेदनाः॥ ४०॥

सत्यमस्ति मधुनो माधुयं व्यवहारतः, परमार्धतस्त नरकवेदना-हेतुत्वादत्यन्तकटुकत्वमेव। श्रवोधैरिति परमार्थपरिश्रीसना-विकसैः, नरकवेदनाहेतोरिप मधुनो माधुर्यवर्णनमबीधाना-मित्यहहेत्यनेन विषादो द्योत्यते। यस्य मधुन श्रास्तादासरक-वेदनाश्विरमासाद्यन्ते प्राप्यन्ते ॥ ४० ॥

पवित्रलात् मधु देवस्नानोपयोगीति ये मन्यन्ते तानुपहसित—

मित्तकामुखनिष्टूर्यं जन्तुघातीक्ववं मधु । यहो पवित्रं मन्वाना देवस्नाने प्रयुच्चते ॥ ४१ ॥

मिक्त काणां मुखानि तैर्निष्ठ्यतं वान्तं जन्तु घातात्राणि घाता दुइवी यस्य तत्ता दृशमपवित्रं मधु, पवित्रं श्रुचि, मन्वाना श्रीभ- मन्यमानाः, देवानां शङ्करादीनां, स्नाने स्नानिमित्तं, प्रयुच्चते व्यापारयन्ति, श्रद्धो दत्युपहासे।

यथा---

करभाणां विवाहे तु रासभास्तत्र गायनाः। परस्परं प्रशंसन्ति श्रहो रूपमहो ध्वनिः॥१॥४१॥

क्रमप्राप्तान् पञ्चोदुम्बरदोषाना ह--

उदुम्बरवटप्लचकाकोदुम्बरशाखिनाम् ।

विष्पलस्य च नाश्रीयात्फलं क्वमिकुलाकुलम् ॥ ४२॥

उदुम्बरवटप्रचक्षाकोदुम्बरिकािषणलानां पञ्चोदुम्बरमंज्ञितानां फलं नाश्रीयात्। श्रनशर्न कारणमाह—किमिकुलाकुलं, एकिसिविष भले तावन्तः क्रमयः सभावन्ति ये परिसंख्यातुमपि न शकान्ते।

यज्ञीकिका ऋषि पेठः -

कोऽि काि क्रतोऽि कस्यचिदहो चेतस्यकसाज्जनः केनािप प्रविश्रत्युद्धस्पलप्राणिक्रमेण चणात् । येनािस्मविप पाटिते विघटिते विवासिते स्फोटिते निष्पिष्टे परिगालितं विदलिते निर्यात्यसौ वानवा ॥१॥ इति ॥४२॥

पञ्चोदुम्बरफलविरतानां सुतिमाइ—

अप्राप्त्रवद्गन्यभच्यमि चामो बुभुच्चया। न भच्चयित पुण्यातमा पञ्चोदुम्बरजं फलम् ॥४३॥ यः पुष्यातमा पविवातमा पुरुषः, स पञ्चोदुम्बरजं फलं न भच्चयित, भारतां सुलभधान्यफलसम्बे देशे काले वा, यावहेगदीषात् काल-दोषादा भगापुवस्यय्यभक्तं धान्यफलादिभक्तं; भ्रिप शब्द उत्तर-वापि सम्बध्यते; बुभुक्तया कामोऽपि क्रशोऽपि; श्रवुभुक्तितस्य खश्चस्य व्रतपालनं नातिदुष्करम्; यन् श्रप्राप्तभोज्यः जुत्वामश्च वृत पालयति स पुर्खासीति प्रशस्यते ॥ ४३ ॥

क्रमप्राप्तमनन्तकायनियमं स्रोकतयेण दर्भयति— श्रार्ट्रः कन्दः समग्रोऽपि सर्वः किशलयोऽपि च। स्नुही लग्गतृ चत्वक् कुमारी गिरिकाणिका ॥ ४४ ॥ श्रतावरी विरूठानि गुडूची कोमलाम्बिका। पत्नाक्षोऽस्तवत्नी च वन्नः श्रकरसंद्वितः ॥ ४५ ॥ श्रनन्तकायाः सूचोक्ता श्रपरेऽपि क्रपापरैः।

मिध्यादृशामिवज्ञाता वर्जनीयाः प्रयक्षतः ॥ ४६॥ श्राद्रीऽश्रष्कः, श्रष्कस्य तु निर्जीवलादनन्तकायलं न भवति। कन्दो भूमिमध्यमो वचावयवः समग्रोऽपि, सर्वे कन्दा इत्यर्थः। ते च स्रणश्राद्रेकनश्रनवज्ञकन्दहरिद्राकर्ज्यूरपनाशकन्दग्रज्जननोठकक- सेक्कमुद्ररमुखामूनकश्रानुकपिण्डानुकहस्तिकन्दमनुष्यकन्दप्रस्थ-तयः; किश्वस्यः पनादर्वाम् बीजस्यो च्लूनावस्या सर्वा न तु काचिदेव, सुही वज्रतकः; नवणनाम्नो वचस्य लक्, लगेव नलन्धे श्रवयवाः; कुमारी मांसन्तप्रणानाकारप्रवा, गिरिकर्णिका

<sup>(</sup>१) कच -स्थाना-।

वक्षीविशेषः, शतावरी वक्षीविशेष एव, विरुद्धानि श्रङ्गरितानि हिटलधान्यानि, गुडूची वक्षीविशेषः, कोमलाऽस्तिका कोमला श्रवास्थिका श्रव्यक्तिका चिश्विणिका ; पक्षाष्टः शाकभेदः, श्रम्भतवक्षी वक्षीविशेषः, वक्षः श्र्वरसंज्ञितः श्र्वरवक्ष इत्यर्थः ; श्र्वरसंज्ञितग्रहणं धान्यवक्षनिषेधार्थम्। एते शार्थप्रसिष्ठाः। स्त्रेच्छप्रसिद्धालु अन्येऽि स्त्रोक्ताः ; स्त्रं जीवाभिगमः। श्रपरेऽिष स्त्रापरेः सुत्रावक्षेवं जेनीयाः। ते च मिथ्यादृष्टीनामविज्ञाताः ; मिथ्यादृशी हि वनस्पतीनिष जीवत्वेन न मन्यन्ते कृतः पुनरनन्त-कायान्॥ ४४॥ ४६॥ ४६॥

यय क्रमप्राप्तमज्ञातफलं वर्जियितुमाइ--

ख्यं परेग वा ज्ञातं फलमद्यादिशारदः। निषिद्वे विषफले वा मा भूदस्य प्रवर्त्तनम् ॥४०॥

भज्ञातिमिति संबन्धिविशेषानिर्देशात् स्वयमात्मना, परेण वा भन्धेन, ज्ञातं फलमद्याङ्गचयेदिशारदो धीमान्; यत्तु स्वयं परेण वा न ज्ञातं तदज्ञातफलं वर्जयेत्; भज्ञातफलमचणे दोषोऽयम्, निषिद्धे फले विषफले वा अज्ञानादस्य विशारदस्य मा भूग्रवृत्ति:। 'भज्ञानतो हि प्रतिषिद्धे फले प्रवर्त्तमानस्य व्रतमङ्कः, विषफले तु जीवितनाशः॥ ४०॥

<sup>(</sup>१) कच चजानती।

## षय क्रमप्राप्तं राविभोजनं निषेडुमा ह ---

# चन्नं प्रेतिविणाचाद्यैः सञ्चरिङ्गिरङ्ग्रैः । उक्तिष्टं क्रियते यच तच नादाहिनात्यये ॥ ४८॥

प्रेता श्रधमा व्यन्तराः, पिशाचा व्यन्तरा एव ; श्राव्यश्रणाद्राच-मादिपरियहः, निशाचरत्वाविरङ्ग्यैः भवेत सञ्चरितः स्पर्शाद-नोच्चिष्टमभोज्यं क्रियते यच दिनात्यये रात्री, तत नावास भुक्षीत ।

यदाहु:---

'मालिंति महिश्रलं जामिणीसु रयणीश्वरा समेतेण। ते विद्वालेंति अपुडं रयणीए मुंजमाणं तु॥ ४८॥

तथा--

घोरास्वनारम्बानैः पतन्तो यत्र जन्तवः । नैव भोज्ये निरीच्यन्ते तत्र भुञ्जीत को निश्चि ? ॥४८॥ प्रवनात्मकारनिम्बनोत्तनैः क्रमिपिपीनिकामिक्तिनदयः पतन्तो ष्टततैनतकादौ भोज्ये न दृष्यन्ते यत्न, तत्र तस्यां निश्चि सचैतनः को भुञ्जीत १॥४८॥

<sup>(</sup>१) मालयन्ति महोतलं यामिनीषु रजनीचराः समन्तात्।
तेऽपि च्छलन्ति स्पुटं रजन्यां सुझानं तु॥ १॥
\* ते वि क्लंति छ इति रक्षपेखरस्यरिकतन्त्रावकपतिक्रमणस्वयदीकावास।

## रातिभोजने दृष्टान् दोषान् स्नोकद्येणाह—

मेधां पिपीलिका हन्ति यूका कुर्याक्राले।दरम् ।
कुरुते मिचका वान्तिं कुष्ठरोगं च कोलिकः ॥ ५०॥
कग्रदको दारुखगुडं च वितने।ति गलव्यथाम् ।
व्यञ्जनान्तिगिपतितस्तालु विध्यति दृश्चिकः ॥ ५१॥
विलग्नस्य गले वालः स्वरभङ्गाय जायते ।
दृखादयो दृष्टदोषाः सर्वेषां निश्चि भोजने ॥ ५२॥

पिपीलिका कीटिका, श्रमादिमध्ये भुका सती, मेधां बुदिविशेषं, हिना; पिपीलिकित जाताविकवचनम्। तथा यूका जलोटरमुदररोगविशेषं कुर्यात्, तथेव मिक्तका वान्तिं वमनं करोति,
तथेव कोलिको मर्कटकः, कुष्ठरोगं करोति, कर्ण्टको बदर्यादिसंबसी, दाक्खण्डं च काष्ठशकलं, तथेव गलव्यथां वितनोति,
व्यञ्चनानि शाकादीनि तेषां मध्ये निपतितो द्वश्विकस्तालु विध्यति।
ननु पिपीलिकादयः स्ट्मत्वाम दृश्यन्ते, द्वश्विकस्तु खूल्लाद् दृश्यत
एव तत्कथमयं भोज्ये निविश्ता। उच्यते। व्यञ्चनमित्र वार्त्ताकुशाकरूपमिष्रतं तहन्तं च द्वश्विकाकारमेव भवतीति द्वश्विकस्य
तन्मध्यपतितस्यालच्यलाङ्गोज्यता सन्भवतीति। विलग्नश्च गले
वाल द्वयादि स्पष्टम्; एवमादयो राविभोजने दृष्टा दोषाः सर्वेषां
मिथ्यादृशामपि।

#### यदाष्टु:---

'मेहं पियोलियाभो \* इंग्लंति वसणं च सच्छिया कुण्ड । जूया जलीयरत्तं ' कोलियभो कोठरोगं च ॥ १ ॥ बालो सरस्र भङ्गं कण्टो लगड गलिय दारुं च । तालुम्मि विंधद्व भली वंजणसञ्कामि भुंजंतो ॥ २ ॥

श्रिप च। निशाभोजने क्रियमाणे श्रवश्रं पाक: संभवी तत्र च षड्जीवनिकायवधोऽवश्रंभावी, भाजनधावनादी च जलगतजन्तु-विनाशः, जलोच्झानेन भूमिगतकुत्युपिपीलिकादिजन्तुघातश्र भवति, तत्राणिरचणकाङ्घया श्रिपि निशाभोजनं न कर्त्तव्यम्।

#### यदाष्टु: ---

'जीवाण कुंग्रमाईण घायणं भायणधीयणाईस ।
एमाइरयणिभीयणदीसे की साष्ट्रिंतरइ १ ॥५०॥५१॥५२॥
ननु यवावस्य न पाकी न वा भाजनधावनादिसंभवस्तत्सिः 
मोदकादि खर्जूरद्राचादि च भच्चयतः क इव दीष इत्याइ—

<sup>(</sup>१) मेधां पिघोलिका झनि वसनं च मिलका करोति । यूका जनोदरत्वं कोलिकः कुटरोगं च ॥ १ ॥ वालः खरस्य भक्कं कस्टको लगति गले दाक् च । तालुनि विध्यति ज्यलिर्यञ्जनमध्ये सुक्यमानः ॥ २ ॥

<sup>\*</sup> पिवीतिकाको। 🕆 जलोयरं हः-।

<sup>(</sup>२) जीवानां जुन्ख्यादीनां घातनं भाजनधावनादिषु। एवमादिरजनीभोजनदोषानु करेश्वयदितं ग्राह्मोति ?॥ १॥

नाप्रेच्यमृच्यजन्तृनि निश्यद्यात्प्राशुकान्यपि ।

ग्रयुद्यत्वेवलज्ञानैर्नाहतं यद्गिशाऽशनम् ॥ ५३ ॥

प्राश्चकान्यपि अचेतनान्यपि उपन्नचणत्वात्तदानीमपकान्यपि

मोदकफनादीनि न निश्यद्यात्, कुतः अप्रेच्यस्च्यजन्तृनि

ग्रेपेच्याः प्रेचितुमश्यव्याः, स्क्याः कुत्युपनकादयो जन्तवो यत्र

तानि विशेषणदारेण हेतुवचनं, अप्रेच्यस्च्यजन्तुत्वादित्यर्थः ; यद्

यस्मादुत्पन्नवेवलज्ञानैः केवलज्ञानवलेनाधिगतस्च्योतरजन्तुसंपातैः

निजन्तुकस्याद्यास्यामावाद्यादतं निशामोजनम् ।

यदुत्तं निगीयभाषे —

'जद्दवि हु फास्रगदव्यं कुंग्रुपणगावि तहिव दुप्पसा।

पञ्चक्खनाणिणोवि हु राईभत्तं परिहरंति ॥ १ ॥

जद्दवि हु पिवीलगाई दीसंति पद्देवमाद्दर्ज्जोए।

तहिव खलु प्रणादवं मूलवयविराहणा जेण ॥ २ ॥ ५३ ॥

लोकिकसंवाददर्भनेनापि राविभोजनं प्रतिषेधित—

धर्मविद्वेव भुञ्जीत कदाचन दिनात्यये।

बाह्या यपि निशाभोज्यं यदभोज्यं प्रचन्नते ॥५४॥

धर्मवित् युत्धर्मवेदी न कदाचिविश्वि भुञ्जीत. बाह्या जिन-

<sup>(</sup>१) यद्यपि सन् माग्रकद्वां कुन्युपनका ऋषि तथापि दुर्द्याः । प्रस्वचन्तानिनोऽपि सन् रातिभक्तं परिहर्गन ॥ १ ॥ यद्यपि सन् पिपोलिकादयो हक्यने प्रदोपाद्युद्दोते । तथापि सन् सनावीणे मृत्वव्रतिराधना वेन ॥ २ ॥

शासनविहर्भूता लोकिकास्तेऽपि यत् यस्मात् निधि भोज्यमभोज्यं प्रचन्नते ॥ ५८॥

येन शास्त्रेण बाह्या निशाभोज्यमभोज्यं प्रवच्चते तच्छास्त्रो-पद्यनार्थं तदायेति तच्छास्त्रमेव पठति —

## तद् यथा---

चयौतेजोमयो भानुरिति वेदविदो विदुः। तत्करैः पृतमिखलं शुभं कर्म समाचरेत्॥ ५५॥

तयी ऋग्यजु:सामलचणा तस्यास्तेजः प्रकृतं प्रसृतमिस्मन् तयीतेजोमयो भानुरादित्यः, त्रयीतनुरिति श्चादित्यस्य नाम । इति वेदविदो जानन्ति । तत इति प्रषः । तत्करैभीनुकरैः पूतं पवित्रीक्षतमिखलं समस्तं ग्रभं कर्म समाचरित्; तदभावे ग्रभं कर्मन कुर्यात्॥ ५५॥

### एतदेवाइ -

नैवाह्तिन च स्नानं न श्राइं देवतार्चनम्।
दानं वा विहितं रातौ भोजनं तु विशेषतः ॥५६॥
पाह्तिरम्नी समिदाद्याधानं, स्नानमङ्गप्रचालनं, श्राइं पित्रकर्म,
देवतार्चनं देवपूजा, दानं विश्वाणनं ; न विहितमिति सर्वत्र
नत्रो योगः ; भोजनं तु विशेषतो न विहितमिति। नतु
नत्रभोजनं श्रेयमे श्रूयते, न च रात्रिभोजनं विना तद्ववति।
उद्यते। नत्रग्रस्टार्थापरिज्ञानादेवसुष्यते॥५६॥

तदेवा ह--

दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे।

नतं तु तिहिजानीयाद्म नतं निशि भोजनम् ॥५०॥ दिवसस्य दिनस्याष्टमे भागे पात्रात्येऽर्डप्रहरे यद्गोजनं तत्रता-मिति विजानीयात्। दिविधा हि शब्दस्य प्रवृत्तिमुख्या गौणी च; तत्र कविन्मुख्यया व्यवहारः, कविन्मुख्यार्थवाधायां सत्यां गौख्या; नत्तर्यव्यय रात्रिभोजनलच्चणमुख्यार्थवाधा, रात्रि-भोजनस्य तत्र तत्र प्रतिषिद्धत्वादिति गौणार्थे एव नक्तर्यव्य दत्यसौ दिवसश्रेषभोजने वर्त्तते। तत्र निमित्तमुक्तं मन्दीभृते दिवाकरे, मुख्यार्थप्रतिषेधाच न निश्य भोजनं नक्तम्॥५०॥

रातिभोजनप्रतिषेधमेव परकीयेण स्नोकहयेनाह — देवेस्तु भृतां पूर्वाक्ते मध्याक्ने ऋषिभिस्तथा। अपराक्ते च पिटिभिः सायाक्ने देखदानवैः॥५८॥ सन्ध्यायां यचरचोभिः सदा भृतां कुलोदहः।। सर्ववेलां व्यतिक्रस्य राचौ भृतासभोजनम्॥५८॥

पूर्वमङ्गः पूर्वाह्नः तिसान् देवेर्भुतं, मध्यमङ्गो मध्याङ्कस्तसितृषिभिर्भुतं, अपरमङ्गो अपराह्मस्तस्मिन् पिट्टिभर्भुताम्; सायमङ्गः
सायाङ्गो विकालस्तस्मिन् देखैर्दितिजैदीनवैदीनुजैर्भुह्मम्; सन्ध्या
रजनीदिनयोः प्रवेशनिष्काशौ तस्यां यचौर्भुद्यकौ रचोभी राचसैभृतम्। कुनोदहित युधिष्ठिरस्थामन्त्रणम्। सर्वेषां देवादीनां वेला
प्रवसरस्तां व्यतिक्रम्य रात्रौ भुत्तमभोजनम्॥ ५८॥ ५८॥

## ॥ ऋायुर्वेदेऽप्युक्तम् ॥

एवं पुराणिन रानिभोजनप्रतिषेषस्य संवादमभिधायायुर्वेदिन संवादमाइ, त्रायुर्वेदेऽप्युक्तमित्यनेन ।

### षायुर्वेदसु—

## च्द्राभिपद्मसङ्कोचश्वग्डरे।चिरपायत: ।

त्रतो नतां न भोत्तव्यं सूच्यजीवादनादिष ॥६०॥ इह गरीरे हे पद्ये; हृत्यद्यं च यदधोसुखं, नाभिषद्यं च यदृर्द्ध-सुखं, ह्योरिष च पद्ययोः रात्री सङ्गोचः; कृतव्यख्डरोचिषः सूर्यस्थापायादस्त्भयात्। अतो हृत्यद्यनाभिषद्यमङ्गोचाहेतोनित्तं राची न भोत्रव्यम्; सूच्यजीवादनादयीति हितीयं निश्चिभोजन-प्रतिष्ठिकारणम्। सूच्या ये जीवास्तेषामदनं भच्चणं, तस्यादिष रात्री न भोत्रव्यम्॥६०॥

परपच्संवादमभिधाय खपचं समर्थयते —

## संसजज्जीवसङ्घातं भुञ्जाना निश्चि भोजनम्।

राचिसेस्यो विशिष्यक्ते सूटातमानः कयं नु ते ? ॥६१॥ संबध्यमानजीवससूहं, भोजनं भोज्यं, भुज्जाना निधि रात्री, राचसेस्यः कव्यादेश्यः कथं नु कयं नाम, विशिष्यक्ते भिद्यक्ते, राचसा एव ते इत्यर्थः। सूटात्मानो जडाः; ग्रिप च, लब्धे मानुषत्वे जिनधमीपरिष्कृते विरतिरेव कर्तुमुचिता, विरतिष्ठीनसु गुक्तपुच्छहीनः पश्चरेव ॥ ६१॥

#### एतदेवाच---

वासरे च रजन्यां च यः खादक्वेव तिष्ठति । गृङ्गपुक्कपरिश्वष्टः स्पष्टं स पशुरिव हि ॥ ६२ ॥ स्पष्टम् ॥ ६२ ॥

रानिभोजननिहत्तेभ्योऽिष सिवश्रेषपुर्खनती दर्शयति—

श्रद्धो मुखेऽवसान च यो हे हे घटिके त्यजन् ।

निमाभोजनदेशिद्धोऽश्रात्यसौ पुर्ग्यभाजनम् ॥ ६३॥

पद्धो मुखे धारभे, ध्रवसान पिंचमे भागे, हे हे घटिके, मुहर्त्तं मुहर्त्तं रातेः, प्रत्यासनं त्यजन् परिहर्न्, वोऽश्राति स पुर्ग्यभाजनम्, निमाभोजनदोषज्ञ इति । निमाभोजने सम्पातिमजन्तुसम्पातन्त्रच्या ये दोषास्तान् जानन् राविप्रत्यासन्त्रमणि सुहर्त्तं सदोषत्तेन जानाति ; अत एवागमे सर्वजचन्यं प्रत्याख्यानं सुहर्त्तं सदोषत्तेन जानाति ; अत एवागमे सर्वजचन्यं प्रत्याख्यानं सुहर्त्तप्रमाणनमस्कारमहितस्चिते । पाधात्यसुहर्त्तादा्यर्वाक् श्रावको भोजनं करोति, तदनन्तरं राविभोजनं प्रत्याख्याति ॥६३॥

ननु यो दिवेव सङ्को तस्य रात्रिभोजनप्रत्यास्थाने फलं नास्ति, फलविशेषो वा कश्चिदुच्यतामित्या ह—

श्रक्तत्वा नियमं दोषाभोजनाहिनभोज्यपि।
फर्ल भजेन्न निर्याजं न वृद्धिभीषितं विना ॥ ६४॥
नियमं निवृत्तिं, राविभोजनादक्तता दिने भोक्षं शीलमस्थासी
दिनभोजी सोऽपि नियाभोजनविरतेः फर्लं निर्याजं निस्क्रस्, न

भजेत् न समेत। कुत इत्याइ—न वृद्धिभीषितं विना, वृद्धिः कलान्तरं, भाषितं जल्पितं विना न स्थात्। सौकिकमेतद्, यथा भाषितमेव कलान्तरं भवेदिति ॥ ६४॥

पूर्वीतस्य विपर्ययमाह-

ये वासरं परित्यच्य रजन्यामेव भुञ्जते ।

ते परित्यच्य माणिक्यं काचमाददते जडाः ॥६५॥ दिवसं परित्यच्य तच्छीलतया रावावेव ये भुक्षते; दृष्टान्तः स्मष्टः॥६५॥

ननु नियम: सर्वेत्र फलवान्, ततो अस्य 'रात्नावेव मया भोक्तव्यं न दिवसे' इति नियम-तस्य का गतिरित्याइ —

वासरे सति ये श्रेयस्काम्यया निशि भुञ्जते ।

ते वपन्त्यूषरचेत्रे शालीन् सत्यिप पल्चले ॥ ६६॥ श्रेयोहेती वासरभोजने सत्यिप क्रमास्त्रसंस्कारानोहादा श्रेय-स्काम्यया ये रात्रावेव भुक्षतं ते शालिवपनयोग्ये पत्सले सत्यिप ज्रमरे चेत्रे शालिवपनं निर्धकं, तथा राजावेव मया भोक्षत्र्यमिति निष्मलो नियमः। भ्रमिनिवृत्तिरूपे हि नियमः फलवानयं तु धर्मिनवृत्तिरूप द्यापनो विपरीतफलो वा॥ ६६॥

राविभोजनस्य फलमाइ--

उलूनकाकमार्जारग्ध्रश्रम्बरशूकराः।

अहित्रश्चिकगोधाश्च जावन्ते राविभोजनात् ॥६०॥

रातिभोजनादुन्कादिषु जन्म भवति । उन्कादयं उपनचणं ; तेनान्येष्वप्यधमतियेत् रातिभोजिनो जायन्ते ॥ ६०॥

वनमानोदाइरण्न रातिभोजनदोषस्य महत्तां दर्भयति—
श्रूयते ह्यान्यशपथाननादृत्येव लच्मणः।

निशामीजनशपयं कारितो वनमालया ॥ ६८ ॥
श्रूयते रामायणे दणरथनन्दनी लच्मणः पिटनिदेशात् सह रामेण
सीतया च दिल्णापथे प्रस्थितोऽन्तरा कूर्वरनगरे महीधरराजतनयां
वनमालामुपयेमे ; ततस रामेण सह परतो देशान्तरं यियामन्
स्वभायां वनमालां प्रतिमीचयित स्म ; सा तु तिहरहकातराः
पुनरागमनमसभावयन्ती लच्मणं शपथानकारयत्। यथा प्रिये!
रामं मनीषितं देशे पश्चित्याय ययहं भवतीं स्वदर्शनेन न प्रीणयामि, तटा प्राणातिपातादिपातिकनां गतिं यामीति ; सा तु तैः
शपथैरतुष्यन्ती यदि राविभीजनकारिणां श्रपथं करोषि, तदा
त्वां प्रतिमुश्चामि, नान्धर्यति तमुवाच ; स तथित्यभ्युपगत्य देशान्तरं प्रस्थितवान्। एवमन्यशपथाननादृत्य लच्मणो वनमालया
राविभीजनशपथं कारितः। विशेषचरितं तु ग्रन्थगीरवभयानेहः
लिख्यते॥ ६८॥

शास्त्रं निद्रशेनं च विना सक्तस्त्रनानुभविसत्तं रातिभोजन-विरती: फलमाह--

करोति विगतिं धन्यो यः सदा निशि भोजनात्। सोऽह्रं पुरुषायुषस्य स्थादवश्यमुपोषितः॥ ६८ ॥ यः किखडमेधनो हि रात्रिभोजनस्य विरतिं करोति, सोऽषं पुरुषायुषस्योपोषितः स्यात्। उपवासस्य चैकस्यापि निर्जरा-कारणत्वान्यहाफलत्वं पञ्चाशदर्षसन्धितानां तूपवासानां कियत्फलं सन्धान्यते; दृष्टं च शतवर्षायुषः पुरुषानिधकत्योक्तम्। पूर्वकोठी-जीविनस्तु प्रति तदर्षसुपवासानां न्यायसिडमेव ॥ ६८ ॥

तदेवं रातिभोजनस्य भूयांसो दोषास्तत्परिवर्जने तु ये गुणास्तान् वतुमस्माकमगितिरेवित्याह्र—

रजनीभोजनत्थांगे ये गुणाः परितोऽपि तान्।
न सर्वज्ञाहते कश्चिदपरो वज्जमीश्वरः॥ ७०॥
स्रष्टम्॥ ७०॥

अय क्रमप्राप्तमामगोरससंष्ठत्तिहरलादिभोजनप्रतिषेधमाह— आमगोरससंपृत्तिहिटलादिषु जन्तवः।

हष्टाः केविलिभिः सूच्यास्तयात्तानि विवर्जयेत् ॥०१॥ इह होयं स्थितिः—केविज्ञावाः हेतुगम्याः, केवित्लागमगम्यास्तव ये यथा हेलादिगम्यास्ते तर्थव प्रवचनधरैः प्रतिपादनीयाः। भ्रागमगम्येषु हेतून्, हेतुगम्येषु लागममात्रं प्रतिपादयवाज्ञाः विराधकः स्थात्।

यदाह ---

'को हेउवायपक्विसा हेउसी सागमे य सागमिस्रो।

<sup>(</sup>१) यो इत्वाइपचे हेत्य आगमे वागनिकः।

'सी ससमयपत्रवधी सिहंतिवराहधी धन्नी॥१॥
इत्यामगीरससंप्रताहिदलादी न हेतुगम्यो जीवसङ्गावः, किन्त्वागमगम्य एव। तथाहि। चामगीरससंप्रते हिदले धादिशब्दात्पृष्पितीदने, धहर्तितयातीते दिभ्न, कुधिताचे च, ये जन्तवस्ते
केवलज्ञानिभिर्दृष्टा इति जन्तुमियामगीरसमियहिदलादिभोजनं
वर्जयेत्। तडोजनाहि प्राणातिपातन्तवणो दोषः। न च केविलनां
निर्देषिल्लेनाप्तानां वचनानि विपरियन्ति॥ ७१॥

त्रिष च। म सदादीनि कुथितात्तपर्यवसानास्येवाभोज्यानि, किस्वन्यान्यपि जीवमंसितिबहुलान्यागमादुगल्यस्य वर्जनीयानी-स्याह---

जन्तिमशं फलं पुषं पत्रं चान्यदिव त्यजित्। सन्धानमिष संसत्तं जिनधर्मपरायगः॥ ७२॥

जन्तुभिर्मित्रं फर्लं मधूनविल्वादेः, पुष्पमरणिशियुमधूनादेः, पत्रं प्रावृति तण्डुनीयकादेः, प्रन्यदिष मूलादि त्यजित्। सन्धान-मास्त्रफलादीनां यदि संसन्नं भवेत्, तदा जिनधर्मपरायणः कपालुत्वात्यजिदिति संबन्धः। इदं च भीजनतो भोगोपभोगयी-व्रतमुक्तम्; भोगोपभोगकारणं धनोपार्जनमिष भोगोपभोग उच्तं। उपचारात्। तत्परिमाणमिष भोगोपभोगव्रतम्। यथा स्वावकस्य खरकमेषरिहारेण कमीलरेण जीविका। एतच

<sup>(</sup>१) स स्तरमयप्रजापकः सिद्दान्तियाभकोऽस्यः॥१॥

सक्षेपार्थमतिचारप्रकरण एव वस्त्रते। अवसितं भोगोपभोग-व्रतम्॥ ७२॥

भयानर्थदगढ्य हतीयगुणवतस्थावसरः तचतुर्देति स्नोक-हरोनाह—

यात्तं रौद्रमपध्यानं पायकर्मीपदेशिता।
हिंसीपकारिदानं च प्रमादाचरणं तथा॥ ७३॥
शरीरादार्थदग्डस्य प्रतिपचतया स्थितः।
योऽनर्थदग्डसत्त्थागसृतीयं तु गुणव्रतम्॥ ७४॥

अपकष्टं ध्यानमपध्यानं, तदनर्घदण्डस्य प्रथमो भेदः। तच हेधा—आर्त्तं रीद्रं च ; तत्र ऋतं दुःखं तत्र भवमात्तं ; यदि वा अर्त्तिः पीडा यातनं च, तत्र भवमात्तिम्। तचतुर्हा— अमनोज्ञानां श्रव्हादीनां संप्रयोगे तिहिषयोगिचिन्तनमसंप्रयोग-प्रार्थना च प्रथमम्। शूलादिरोगसभ्यवे च तिहयोगपणिधानं तद-संप्रयोगिचिन्ता च हितीयम्। इष्टानां च श्रव्हादीनां विषयाणां सातवेदनायास्वावियोगाध्यवसानं, संप्रयोगाभिलाषस्व दृतीयम्। देवेन्द्रचक्रवर्त्त्योदिविभवपार्थनारूपं निदानं चतुर्थम्।

यदाडु:---

'ममणुचाणं सहाद्रविसयवत्यूण दोसमद्रलसः। धणित्रं विषोधिचितणमसंपद्योगाणुसरणं च॥१॥

<sup>(</sup>१) व्यमनोत्तानां श्रद्धादिविषयवस्तूनां हेपमालनस्य । व्यक्षयं विकोगियन्तनमसंप्रकोगानुसर्णं व ॥ १ ॥

'तह स्लसीसरोगादवेयणाए विश्वोश्वपणिहाणं।
तदमंपश्चोगचिंता तप्पडियाराउलमण्या॥ २॥
'देशुगं विसयाईण वेयणाए श्र रागरत्तसः।
श्रविश्वोगज्यवसाणं तह संजोगाभिलासो श्र॥ ३॥
'देविंदचक्वविष्टत्तणादगुणरिहिपखणामद्यं।
श्रहमं नियाणचिंतणमस्याणाणुगयमचंतं॥ ४॥
'एयं चडब्बिहं रागदोसमोहं कियसा जीवसा।
श्रहक्याणं संसारवहणं तिरियगद्ममूलं॥ ५॥

रोदयत्यपरानिति रुद्रो दुःखईतुस्तेन क्षतं तस्य वा कर्म रोद्रम्। तचतुर्वा — हिंसानुबन्धि स्वानुबन्धि स्तेयानुबन्धि धन-संरचणानुबन्धि च।

#### यदाहु:--

<sup>५</sup>सत्तवहवेहबंधण्दहणंकणमारणादपणिहाणं। भद्रकोहणह्वस्यं निग्विणमणसोहमविवागं॥१॥

- (४) तथा स्नूनिश्चरोरोगादिवदनायाः वियोगप्रणिधानम् । तद्यंपयोगचिन्ता तत्रतीकाराक्ष्यमनसः ॥ २ ॥
- (२) द्रष्टानां विषयादीनां वेदनायाद्य रागरक्तस्य ।
   व्यवियोगाध्यवसानं तथा संयोगाभिनाषद्य ॥ ३ ॥
- (६) देवेन्द्रचक्रवर्त्तत्वादिगुणाईपार्थनामयम् । अथमं निदानचिन्तनमज्ञानानुगतमत्यनम् ॥ ४॥
- (ध एतत् चतुर्विधं रागद्वेषभो हाङ्कितस्य जीवस्य। ज्यार्तध्यानं संसारवर्डनं तिर्य्यगतिमृतस्य॥ ५॥
- (५) सत्त्व अधवे धव स्थान हरू नाङ्क्षन मार्ग्याहिप्रियाधान स्।स्थितिको धयहयस्य निर्धृयमन सोऽधम विषाक स्॥ १॥

'पिसुणामक्भासक्भूयभूयघायादवयणपणि हाणं।
सायाविणो श्रद्मंधणपरस्य पच्छत्रपावस्य ॥ २ ॥
'तह तिव्यको हलो हाउलस्य भूश्रोवघायणमण्जां।
परदव्यहरणचित्तं परलो गावाय निरवेक्वं॥ ३ ॥
'महाद्दविसयसाहणधणमंरक्वणपरायणमणिष्टं।
सव्याभिसंकणपरोवघायक लुसाउलं चित्तं॥ ४ ॥
'एयं चडब्विहं रागदो समो हं कियस्य जीवस्य।
रोहक्काणं संसारवहणं निरयग हमूलं॥ ५ ॥

एवमार्त्तरोद्ध्यानात्मकमपध्यानमनर्थदण्डस्य प्रथमो मेदः। पाप-कर्मोपदिणिता वच्चमाणा हितीयः। हिंसीपकारिणां शस्त्रादीनां दानमिति त्वतीयः। प्रमादानां गीतनृत्तादीनामाचरणं चतुर्धः। शरीरादिनिमित्तं यः प्राणिनां दण्डः सोऽर्थाय प्रयोजनाय दण्डोऽर्थदण्डस्तस्य शरीराद्यर्थदण्डस्य यः प्रतिपचरूपोऽनर्थदण्डो निष्प्रयोजनी दण्ड इति यावत्; तस्य त्यागोऽनर्थदण्डविरति-स्तृतीयं गुणवतम्।

<sup>(1)</sup> पिशुनासभ्यासङ्गतभूतवातः दिवचनप्रसिधानम् । भाषाविनोऽतिसञ्जानपरस्य प्रक्षञ्चपापस्य ॥ २ ॥

तथा तीवकोधलोभाक्षलस्य भूतोपघातनमनार्यम् ।
 परद्रव्यक्ररणचित्तं परलोकापायनिरमेन्रम् ॥ ३ ॥

 <sup>(</sup>३) शब्दादिविषयसाधनधनसंरत्त्रस्परायसमिष्टम् । सर्वाभिशङ्कनपरोषघातकन्षाकुमा चित्तम् ॥ ॥

एवं चतुर्विधं रागढेषमो इ। द्वितस्य जीवस्य।
 रौद्रध्यानं संसारवर्द्धनं नरकगतिमुखस् ॥ ॥ ॥

यदाइ —

'जं इंदियसयणाई पड्च पावं करेळा सो होइ। ग्रस्थे दंडो एत्ता ग्रस्मो उ ग्रगस्टदंडो उ॥१॥०३॥०४॥ ग्रपध्यानस्य स्वरूपं परिमाणं चाह—

वैरिघातो नरेन्द्रत्वं पुरघाताग्निदीपने । खचरत्वाद्यपध्यानं मुह्नर्तात्परतस्थजित् ॥ ७५ ॥ वैरिघातपुरघाताग्निदीपनादिविषयं रीद्रध्यानमपध्यानं, नरेन्द्रत्वं खचरत्वमादिशव्दादपरीविद्याधरीपरिमोगादि, तेबार्त्तध्यानरूप-मपध्यानं, तस्य तत्परिमाणरूपं व्रतं मुह्नर्तात्परतस्थजेदिति ॥७५॥ भ्रष्य पापोपदेशस्वरूपं तिहर्ततं चाह--

वृषभान् दमय चेत्रं क्षष षग्ढय वाजिन:।

दाचि ग्याविषये पापोपदेशोऽयं न कल्पते ॥ ७६ ॥ विषमान् वसातरान् प्रसङ्गादिना दमय दान्तान् कुरु; प्रत्यासी-दित खलु वर्षाकालः, तथा चित्रं बीजावापभुवं कष; वृष्टः खलु मेघो, यास्यति वापकाला, स्ता वा केदारा गाह्यन्तां, साईदिन-त्रयमध्ये उप्यन्तां च बीह्यः; तथा नदीयोऽष्यः प्रयोजनं राज्ञा-मिति षस्वय वर्षितकान् कुरु, वाजिनोऽष्वान्, उपलच्चणं चेत दन्येषां यीभे दवाग्निदानादीनाम्; भयं पापक्ष्य उपदेशः, श्राव-काणां न कल्पते न युज्यते। सर्व्यव पापोपदेशनयमं कर्तुमशक्ते-

विदिन्द्रिय खजनादीन् प्रतीत्य पापं क्यात् स भवति ।
 व्यविद्यालः इतः व्यन्यस्तु अन्धेद्रगुङ्गस्त ॥ १ ॥

म्योऽपवादोऽयमुच्यते । दाचिन्छाविषय इति । बस्युपुत्रादिविषय-दाचिन्छवतः पापोपदेशोऽशक्यपरिष्ठारः । दाचिन्छाभावे तु यया तथा मौखर्येण पापोपदेशो न कल्पते ॥ ७६ ॥

पथ हिंसोपकारीणि तहानपरिहारं चाह -

यन्त्रलाङ्गलशस्त्राग्निमुश्रलोटृखलादिकम् ।

दाचिष्याविषये हिसं नार्पयेत्करुणापरः ॥ ७०॥

यन्तं शकटादि, लाङ्गलं इलं, शस्तं खड़ादि, श्रग्निवैद्धिः, सुगल
मयोऽगं, उदूखलमुल्खलं, श्रादिशब्दाइनुभैस्तादिपरिग्रष्टः ।

हिसं वस्तु, करुणापरः श्रावको नार्पयेत् ; दान्तिष्याविषय रति

पूर्वेषत् ॥ ७० ॥

षय प्रमादाचरणमनर्घटण्डस्य चतुर्धभेदं तत्परिहार च स्रोकचयेणाह—

कुतृहलाद्गीतनृत्तनाटकादिनिगीचणम्।
कामशास्त्रप्रसित्तश्च द्यूतमद्यादिसेवनम्॥ ७८॥
जलक्रीडाऽऽन्दोलनादिविनोदो जन्तुयोधनम्।
रिपोः सुतादिना वैरं भक्तस्त्रीदेशराट्कथाः॥ ७८॥
रोगमागश्यमी मृत्रुा खापश्च सकलां निशाम्।
एवमादि परिहरित्यमादाचरणं सुधीः॥ ८०॥

कुतूइनात्कीतुकाडेतोर्गीतस्य तृत्तस्य नाटकस्य भादिशन्दात्पक-रणादेनिरीन्नणं, तेन तेनिन्द्रयेण यथोचितं विषयीकरणम्।

कुतूइलग्रहणाज्जिनयातादी, प्रासङ्गिकनिरीचणे च न प्रमादा-चरणम्। तथा कामगास्ते वात्यायनादिकते, प्रसितः पुनः पुनः परिशीलनम्; तथा यूतमचकादिभि: क्रीडनम्; मदां सुरा; मादिशब्दान्मुगयादि ; तेषां सेवनं परिश्रोत्तनं ; तथा जलक्रीडा तडागजनयन्त्रादिषु मज्जनोत्मज्जनमृङ्गिकाच्छीटनादिरूपा ; तथा बान्दोलनं हच्याखादी दोलाखेलनं : बादिशब्दात्प्रधा-वचयादि ; तथा जन्तूनां कुक्टादीनां योधनं परसारेणाभ्याः इननम् ; तथा रिपोः ग्रह्मोः सम्बन्धिना पुत्रपीतादिना वैरम् ; अयमर्थी येन तावलायश्चिदायातं वैरं तद्य: परिहर्तं न शकोति तस्यापि पुत्रपीवादिना यहैरं तवामादात्ररणमः तथा भक्तकथा, यथा इदं चेदं च मांस्पाकमाष्रमीदकादि साधु भोज्यं, साध्वनेन भुज्यतं, अहमपि वा इदं भोच्ये इत्यादिक्षा; तथा स्त्रीतथा, स्त्रीणां निपथाङ्गहारहावभावादिवर्णनरूपा "कर्णाटी सुरतोपचारचतुरा लाटी विदग्धप्रियां' द्रत्यादिरूपा वा : तथा देशकथा, यथा दक्षिणापथः प्रवुरावपानः स्त्रीसम्भोग-प्रधान: पूर्वदेशो विचित्रवस्त्रगुडखण्डशालिमद्यादिप्रधान: उत्तरापये शूरा: पुरुषा जिवनी वाजिनी गोधुमप्रधानानि धान्यानि सुनभं कुङ्ममं मधुराणि द्राचादा डिमकपियादीनि : पश्चिमदेशे सुखसार्यानि च वस्ताणि सुलभा इचवः शीतं वादीत्वेव मादि; राट्कथा राजकथा, यथा शूरोऽसादीयी राजा, सधन-सोड:, गजपतिगोंड:, अध्वपतिसुरुक इत्यादि। एवं प्रतिकूला यपि भक्तादिकया वाचा; तया रोगी ज्वरादिः, मार्गियमी मार्गखेद:, तौ मुक्का मकलां निशां खायो निद्राः। रोगमार्ग-श्रमयोस्तु न प्रमादाचरणम् । एवमादिपूर्वोक्तस्वरूपं प्रमादाचरणं परिहरेत् । सुधी: श्रमणोपासकः । प्रमादाचरितं च—

'मर्ज्ज विसयकसाया निहा विगहा य पश्चमी भिष्या।

एए पञ्च पमाया जीवं पाडेन्ति संमारे॥१॥

हित पञ्चविधस्य प्रमादस्य प्रपञ्चः॥ ७८॥ ७८॥ ८०॥

देशविशेषे प्रमादपरिहारमाह —

विलासहासनिष्ट्रातनिद्राक्षलहरुष्कयाः । जिनेन्द्रभवनस्थान्तराहारं च चतुर्विधम् ॥ ८१॥

जिनेन्द्रभवनस्थान्तरित्यादित श्रारभ्य संबध्यते; तेन जिनेन्द्र-भवनस्य सध्ये विलासं कासवेष्टां, हासं कहकहध्वानं हसनं, निष्टूरातं निष्ठीवनं, निद्रां खापं, कलइं राटीं, दुष्कथां चौर-पारदारिकादिकथां, चतुर्विधं चाहारम्—श्रग्नपानखाद्यखाद्य-खक्षं परिहरेत्। परिहरेदिति पूर्वतः सम्बद्धनीयम्। तत्राशनं शाख्यादि सुद्रादि सक्कादि पेयादि मोदकादि चौरादि स्रणादि मण्डकादि च।

यटा ह --

<sup>(</sup>१) मदां विषयक्षयाया निद्रा विकथा च पञ्चमी अस्थिता । एते पञ्च प्रभादा जीवं पातयन्ति संशारे॥ १॥

'म्रसणं भोत्रणसत्तुगमुग्जगाराद खळ्णगविक्षी य। खीरादस्रणाई मंडगपभिई श्र विसेश्रं॥१॥ पानं सीवीरं यवादिधावनं सुरादि सर्वेद्याप्कायः कर्कटकजलाः दिकंच।

यटा ह ---

पाणं मोवीरजवीदगाइ चित्तं सुराइयं चैव।
पाउकाची सब्बो ककडगजनाइयं च तहा॥१॥
खाद्यं श्रष्टधान्यं गुनपर्पटिकाखर्जूरनानिकेरद्राचाकर्कव्यास्त्रपन-सादि।

यदाह -

भित्तोसं दंताई खळूरं नालिएरदक्खाई ।
कक्क डिगंबगफणसाइ बहु विश्वं खाइमं नेयं ॥ १ ॥
स्वादां दन्तकाष्ठं ताम्बूलतुलसिका पिण्डार्जक मधुपियाली सुरहीसरिचजीरक स्रीतकी बिभीतक्या मलक्या दि ।

<sup>(</sup>१) अग्रनमोदनसत्त्र्यमुद्रजगार्याद् खाद्यकविधिश्व। जीरादि खरणादि मग्डकप्रस्ति च विक्षेत्रस् ॥ १॥

<sup>(&</sup>gt;) पानं सौदीरस्वीदकाहि चित्रं सुरादिकं चैय। अप्कार्यः सर्वः कर्कटकजलादिकंच तथा॥१॥

<sup>(</sup>२) भक्तीयं हत्त्यादि खर्जूरं नालिकोरहाचादि । कर्कटिकाच्यपनसाहि बद्धविधं खादिसं क्षेत्रसा ॥ १॥

यदा ह---

'दंतवणं तंबोलं चित्तं तुलसीकुहेडगाईयं।

सहिष्णिलसुंठाई चणेगहा साइसं होइ॥१॥८१॥

उतानि वीणि गुणवतानि।

श्रय चलारि शिचाव्रतान्युचन्ते, तवापि सामायिकदेशाव-काशिकपौषधोपवासातिथिसंविभागलच्चेषु चतुर्षु शिचाव्रतेषु प्रथमं सामायिकाख्यं शिचाव्रतमाङ्ग-

## त्यक्तार्त्तरीद्रध्यानस्य त्यक्तसावद्यकर्मणः।

मुद्धतें समता या तां विदुः सामायिकव्रतम्॥८२॥
मुद्धतें मुद्धतेकालं, या समता रागदेषहेतुषु मध्यस्थता, तां
सामायिकव्रतं विदुः ; समस्य रागदेषविनिर्मृकस्य सतः, श्रायो
श्वानादीनां लाभः प्रथमसुखक्ष्यः, समायः ; समाय एव सामायिकम् ; विनयादित्वादिकण् । समायः प्रयोजनमस्येति वा
सामायिकम् । तच सामायिकं मनोवाकायचेष्टापरिद्वारं विना
न भवतीति त्यकात्तरीद्रध्यानस्येत्युकं, त्यक्तसावद्यकर्मण् इति च ;
त्यकं सावद्यं वाचिकं कायिकं च कमे येन तस्य । सामायिकस्य स्वावकः स्टइस्योऽपि यतिरिव भवति ।

 <sup>(1)</sup> दन्तपावनं ताम्बूखं चित्रं तुत्तसीकृहेडकादिकम् ।
 सधुप्रियालिस्वरुगादि खनेकथा स्वादिकं भवति ॥ १ ॥

यदाह--

'सामाइयंमि उ कए समणी इव सावशी इवइ जन्हा।

एएण कारणेणं बहुसी सामाइयं कुज्जा॥१॥

श्रतएव तस्य देवस्नात्रपूजादी नाधिकारः। नन्वगर्हितं कर्म
कुर्वाणस्य देवस्नातादी को दोषः ; मामायिकं हि सावद्यव्यापारनिषेधासकं, निरवदाव्यापार्विधानात्मकं च ; तत्स्वाध्यायपठनपरिवर्त्तनादिवत् देवपूजादी को दोषः ?। नैवम्। यतंरिव
देवस्नात्रपूजनादी नाधिकारः। भावस्त्वाधं च द्रव्यस्त्वोपादानम् ; सामायिके च सित संप्राप्तो भावस्त्व इति किं द्रव्यस्त्वकरणेन ?।

यदाह--

देव्बस्यश्रोय भावस्यश्रोय दव्बस्यश्रो बहुगुणोत्ति बुद्धि सिया।
श्रीणजणजणवयणिमणं कर्ज्जाविहयं जिला बिंति॥१॥
इह श्रावकः सामायिककत्ती हिविधो भवति। ऋदिमानसृद्धिकः श्रावकः सामायिकं करोति;
जनस्रहे, साधुसमीपे, पौषधमानायां, स्वस्रहे वा; यत्र वा
विश्रास्यति, निर्श्यापारो वा श्रास्ते तत च। तत्र यदा साधुसमीपे

सामायिक एव कते त्रमण इत त्रावको भवति यखात्। एतेन कारचोन बच्च यः सामायिकं क्रयति ॥ १॥

<sup>(</sup>२) हव्यस्तवस्य भावस्तवस्य हव्यस्तवो बङ्गगुण इति बुद्धिः स्वात्। अनिपृणजनवस्तनिहं षड्जीवहितं जिना सुवते॥ १॥

करोति तदायं विधि: ; यदि कस्माचिदिष भयं नास्ति, केनिचिदिवादो नास्ति, ऋणं वा न धारयित ; मा भूत्तकृता-कर्षणापकर्षणिनिमत्तिस्त्रसंक्षेत्रः ; तदा खग्रहेऽिष सामायिकं कत्वा ईयां शोधयन्, सावयां भाषां परिहरन्, काष्ठलेष्टादिना यदि कार्यं तदा तत्खामिनसनुद्धाप्य प्रतिलिख्य प्रमार्च्य च ग्रह्मन्, खेलसिङ्घाणकादींयाविवेचयन् विवेचयंश्व स्थण्डिलं प्रत्यवेच्य प्रमुच्य च ; एवं पञ्चसमितिसमितस्त्रिगुप्तिगुप्तः साध्वा-य्यं गत्वा साध्वमस्त्रत्य सामायिकं करोति यथा--

करिम भंते सामाइयं सावज्जं जोगं पचक्वािम जाव साह पज्जवासामि दुविह तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करिम न कार्विम तसा भंते पिडकमािम निंदािम गरिहािम श्रण्याणं वोसिरामि॥

सामायिकस्त्रस्थायमर्थः—करीम अभ्युपगच्छामि; भंते इति गुरोरामन्त्रणम्, हे भदन्त! भन्दते सुखवान् कल्याणवां स्व भवित; भदुङ् सुखकल्याणयोः, अस्य श्रीणादिकान्तप्रत्ययान्तस्य निपातनात् रूपम्। श्रामन्त्रणं च प्रत्यचस्य गुरोस्तदभावे परोचस्यापि बुद्धाा प्रत्यचीकतस्य भवित; यथा जिनानामभावे जिनप्रतिमाया श्रारोपितजिनलायाः स्तुतिपूजासम्बोधनादिकं भवित, गुरोसाभिसुखीकरणं तदायत्तः सर्वो धर्म इति प्रदर्शनार्थम्।

<sup>1</sup>नाणसा होइ भागी थिरयरको टंसणे चरिक्ते य । धना यावकहाए गुरुकुलवासं न मुंचंति ॥ १॥ भववा भवान्तहेतुलाइवान्तः, भन्ते द्रत्यार्घलात मध्यव्यन्त्रनहोपे कृषं भन्ते इति "अत एसी पुंसि मागध्याम" ॥ ८ । ४ । २८७ ॥ इस्रोकारोऽईमामधलादार्षस्य सामायिकसुक्तनिर्वचनम् । अवद्यं पापं, सहावदोन सावदाः, युज्यते इति योगो व्यापारस्तं प्रत्याख्यामि ; प्रतीति प्रतिषेधे चाङाऽऽभिमुख्ये, ख्यांक प्रकथने, ततय प्रतीपमभिमुखं ख्यापकं सावदायोगस्य करोमीत्यर्थः। भयवा पचक्वामीति प्रत्याचचे, चिचक व्यक्तायां वाचीत्यस्य प्रत्याङ्पूर्वस्य रूपम्; प्रतिषेधस्यादरेगाभिधानं करोमीत्यर्थः। जाव साह पञ्ज्वासामि ; यावच्छव्दः परिमाणमर्यादाऽवधारण-वचनस्तव परिमाणे यावत्साधुपर्यपासनं सस तावग्रत्याख्यासीति: मर्योदायां साधुपर्युपासनादर्वाक्, श्रवधारणे यावत्राधुपर्युपासनं ताबदेव न तस्मात्परत इत्यर्थः । दुविहं तिविहेणं ; द्वे विधे यस्य म दिविधः सावद्यो योगः स च प्रत्याख्येयत्वेन कर्म सम्पदार्तः श्रतस्तं दिविधं योगं करणकारणजचणमनुमतिप्रतिषेधस्य ग्रहस्थै: कर्तुमशकातात् पुत्रसत्यादिकतस्य व्यापारस्य स्वयमकर्माऽप्यनु-मोदनात् तिविधेनेति कर्णे छतीया। मणेणं वायाए काएणं पति विविधस्यैव स्वोपात्तं विवरणं, मनसा वाचा कायेन

<sup>(</sup>१) चानस्य भवति भागी स्थिरतरको दर्शने चरित्रे च। धन्या यावत्क्रयासां गुरुकुत्तवासंन सुञ्चन्ति ॥१॥

चैति, विविधेन करणेन न करोमि न कारयामीति स्वीपात्तमेवं हिविधमित्यस्य विवरणम्। किं पुनः कारणमृद्देशक्रममितिलङ्घा व्यत्यामेन निर्देशः क्षतः। उच्यते। योगस्य करणाधीनतीपदर्भ-नार्थम्। करणाधीनता हि योगानाम्, करणभावे भावात्तदभावे चाभावाद्योगस्य। तस्मेति, तस्य श्रवाधिकतो योगः संबध्यते; सवयवावयविभावलचणसम्बन्धे षष्ठी; योऽयं योगस्तिकालविषय-स्तस्यातीतमवयवं प्रतिकामामि निवर्त्तं प्रतीपं कामामीत्यर्थः; निन्दामि जुगुभे गर्हामि स एवार्थः, केवलमाक्षमाचिकौ निन्दा, गुक्माचिकौ गर्हा। भन्ते दति पुनर्गुरोरामन्त्रणं भक्त्यतिशय-ख्यापनार्थे न पुनक्तम्; श्रथवा सामायिकिक्रयाप्रत्यप्रणाय पुनर्गुरोः सम्बोधनम्। श्रनेन चैतत् श्रापितं भवति, सर्विक्रया-ऽवसाने गुरोः प्रत्यपणं कार्यमिति।

उक्तं च भाष्यकारेग्---

ैसामाइयपचपणवयणोवायं भयंतसहोत्ति ।
सर्व्यकिरियावसाणे भिणयं पचपणमणेण ॥ १ ॥
चपणपमिति ; चात्मानमतीतकालसावद्ययोगकारिणम् ; बोसिरामीति, व्युत्स्जामि ; विश्वन्दो विविधार्थो विश्वेषार्थी वा ;
उच्चव्दो स्थार्थः । विविधं विश्वेषण वा स्थां स्जामि
त्यजामीत्यर्थः । चत्र च करिम भंते सामाइयमिति वर्त्तमानस्य

<sup>(</sup>१) सामायिकप्रत्यर्भेणवचनोपायो भदन्तशब्द इति । सर्वक्रियाऽवस्राने अस्थितं प्रत्यर्भेषासनेन ॥ १॥

सावद्ययोगस्य प्रत्याख्यानम्। सावज्यं जोगं पचक्वामीत्यना-गतस्य; तस्य भंते पडिक्रमामीत्यतीतस्येति चैकालिकं प्रत्या-स्थानसुक्तमिति त्याणां वाक्यानां न पौनक्त्व्यम्।

ভন্নস্থ ---

अदयं निंदामि पड्पद्रं संवरीम अणागयं पचक्वामीति। एवं कतसामायिक ईर्यापथिकायाः प्रतिकामित पश्चादागमन-मालीच यथाच्येष्ठमाचार्यादीन् बन्दर्त, पुनरपि गुरुं वन्दिला प्रत्यपेच्य निविष्टः ; शृणोति, पठित, पृच्छिति वा । एवं चैत्यभवने-ऽपि द्रष्टव्यम । यदा तु खरहे, पोषधशालायां वा सामायिकं ग्रहीला तत्रैवास्ते तदागमनं नास्ति ; यसु राजादिर्महर्षिक: म-गस्यसिस्यरक्तसाधिक्दण्कवचामरादिराजालङ्गरणालङ्कतो हास्ति-काष्वीयपादातिरयक्यापरिकरितो भेरीभाङ्कारभरिताम्बरतलो बन्दिवन्दकोनाइनाकुनीक्षतनभस्तनोऽनेकसामन्तमण्डनेश्वराहम-हमिकासंप्रेच्यमाण्पादकमलः पौरजनैः सञ्चडमङ्ख्योपदर्श्वमानी मनारवैष्वस्थ्यमानस्तेषामेवाञ्जलिबन्धान् लाजाञ्जलिपातान् शिर:प्रणामाननुसोदमान: श्रही धन्धी धर्मी य एवविधै-रव्यवसेव्य इति प्राक्षतजनैरपि भाष्यमानोऽक्षतसामायिक एव जिनालयं साध्वसतिं वा गच्छति, तत्र गतो राजककुदानि क्रवचामरोपानद्मु इटखङ्गरूपाणि परिहरति ; जिनार्चनं साध-वन्दनं वा करोति, यदि त्वसी क्षतसामायिक एव गच्छेत् तदा गजाम्बादिभिरिधकरणं स्थात् ; तच न युज्यते कर्तुम् । तथा क्रत-सामायिकेन पादाभ्यामेव गन्तव्यम्, तज्ञानुचितं भूपतीनामिति ।

श्वागतस्य च यदासी श्रावको भवित तदा न कोऽप्यभ्युत्थानादि करोति। श्रय यथा भद्रकस्तदा पूजा क्वता भविति पूर्वमेवासनं रचते। श्वाचार्याय पूर्वमेवोत्थिता श्वासते मा उत्थानानुत्थान-क्वता दोषा भूविचिति, श्वागतश्वासी सामायिकं करोतीत्थादि पूर्ववत्॥ ८२॥

सामायिकस्य महानिर्जरो भवतीति दृष्टान्तदारेणाह—
सामायिकत्रतस्थस्य गृहिणोऽपि स्थिरात्मनः ।
चन्द्रावतंसकस्येव चौयते कर्म सञ्चितम् ॥ ८३ ॥
गृहस्यस्यापि कतसामायिकस्य कर्मनिर्जरा भवतीति चन्द्रावतंसक उदाहरणम् ।

तच सम्प्रदायगम्यम्। स चायम्

श्रस्ति सानेतनगरं श्रीसङ्केतिननेतनम् ।

हसितेन्द्रपुरश्रीकं सिताई चैत्यकेतनैः ॥ १ ॥

तत्र लंकिटगानन्दो हितीय दव चन्द्रमाः ।

चन्द्रावतंसी राजाऽसीदवतंस दवावनैः ॥ २ ॥

स यथा धारयामास शस्त्राणि त्राणहेतवे ।

तीच्णानि शिच्चावश्रती व्रतान्यि तथा सुधीः ॥ ३ ॥

सायमासे विभावयां सोऽन्यदा वासवेश्रमनि ।

श्रादीपञ्चलनं स्थास्यामौति सामायिके स्थितः ॥ ४ ॥

तच्च्य्यापालिका ध्वान्तं स्वामिनो मा स्म भूदिति ।

याते प्राग्यामिनीयामे प्रदीपे तैलमच्चिपत् ॥ ५ ॥

गते यामे दितीयसिम्मदिष सा भक्तमानिनी।
जायती दीपके चीणतेने तेनं न्यधात्पुनः ॥ ६ ॥
वियामायास्त्रृतीयसिमदिष यामे व्यतीयुषि।
मिक्कायां प्रदीपस्य तेनं चिन्नेष सा पुनः॥ ७ ॥
विभातायां विभावर्यामवसानमयासदत्।
अमोत्पन्नव्यथाक्कान्तो राजा स इव दीपकः॥ ८ ॥

सामायिकं समिधगम्य निहत्य कमी चन्द्रावतंसन्तृपतिस्त्रिदिवं ततीऽगात्। सामायिकत्रतज्ञुषो ग्रहिणोऽपि मद्यः चीयेत कर्म निचितं सगतिभवेच ॥ ८ ॥ ॥ इति चन्द्रावतंसराजिधिकयानकम ॥ ८३॥

दितीयं शिचावतमाइ--

दिग्वते परिमाणं यत्तस्य संचेपणं पुनः। दिने रात्री च देणावकाणिकवतमुच्यते॥ ८४॥

दिग्वते प्रथमगुणवर्ते यहमस्विषि दिन्नु गमनपरिमाणं तस्य दिवा रात्रौ चोपलकणत्वात्महरादी च यत् सङ्घेषणं तहेशावका-शिकवतम्। देशि दिग्वतग्रहीतपरिमाणस्य विभागे अवकाशो-ऽवस्थानं देशावकाशः सोऽत्रास्तौति देशावकाशिकं "अतोऽनिक-स्वरात्"॥ १। २। ६॥ इतीकः। दिग्वतसंन्निपकरणमणुव्रतादि-संन्नेपकरणस्थाप्युपलचणं द्रष्टव्यम्। एषामपि संन्नेपस्थावश्चं कर्त्तव्यत्वात्। प्रतिव्रतं च संज्ञेषकरणस्य विभिन्नव्रतत्वे द्वादश्य व्रतानीति संस्थाविरोधः स्थात्॥ ८४॥

श्रय हतीयं शिचावतमाइ —

# चतुष्यर्था चतुर्थादिकुव्यापारनिषेधनम् । ब्रह्मचर्यक्रियासानादित्यागः पोषधव्रतम् ॥८५॥

चतुष्पर्वी अष्टमी चतुर्दशी-पूर्णिमा-अमावास्थानचणा, चतुर्णा पर्वाणां समाहारश्रतुष्पर्वी । पर्वग्रन्होऽकारान्तोऽप्यस्ति ; तस्यां चतुर्धादिकं तपः, क्रव्यापारस्य सावद्यव्यापारस्य निषेधः, ब्रह्मचर्थ-किया ब्रह्मचर्यस्य करणं, सानादेः गरीरसकारस्य त्यागः। म्रादि-ग्रव्हादृहर्त्तनवर्णकविलेपनपुष्पगन्धविश्वष्ठवस्ताभरणादिपरिग्रहः। पोषं पुष्टिं प्रक्रमादमीस्य धत्ते पोषधः स एव व्रतं पोषधव्रतम। सर्वतः पोषध इत्यर्थः । हिविधं हि पोषधव्रतं देशतः सर्वतस् । तत्राहारपोषधो टेग्नतो विविच्चितविक्षतेगविक्षतराचामास्त्रस्य वा सक्तदेव दिरेव वा भोजनिमिति। मर्वेतस् चतुर्विधस्याध्याष्ट्रार-स्याहोरातं यावत्रत्याख्यानम् ; कुव्यापारनिषेधपोषधसु देशत कस्यापि कुव्यापारस्थाकरणं, सर्वेतसु सर्वेधामपि क्षियेवावाणिच्यपाग्रपात्यग्रह्कर्मादीनामकरणं, ब्रह्मचर्यपोषधो-ऽपि देशतो दिवैव रात्रावेव वा, सक्तदेव दिरेव वा स्त्रीसेवां मुक्ता ब्रह्मचर्यकरणम्; सर्वतस्तु महोरातं यावत् ब्रह्मचर्य-पालनम । देशतः स्नानादेः शरीरमुलारस्यैकतरस्याकर्यं सर्वतस्त सर्वस्यापि तस्याकारणमः इइ च देशतः क्रव्यापारनिषेधपोषधं यदा करोति तदा सामायिकं करोति वा नवा ; यदा तु सर्वतः करोति तदा सामायिकं नियमालारोति, अकरणे तु तत्फलेन वश्चाते । सर्वतः पोषधव्रतं च चैत्यग्रहे वा, साधुमूले वा, गरहे वा, पोषधमालायां वा त्यक्तमणिसुवर्णादालङ्कारो व्यपगतमालाविले पनवर्णेक: परिकृतप्रहरण: प्रतिपद्यते। तत्र च क्रते पठित च पुस्तकं वाचयति धर्मध्यानं ध्यायति, यथैतान् साधुगुणानहं मन्द-भाग्यो न समर्थी धारियतुमिति । इह च यद्याहारमरीरसलार-ब्रह्मचर्यपोषधवत कुव्यापारपोषधव्रतमप्यन्यवानाभोगेनेत्याद्या-कारोचारणपूर्वकं प्रतिपद्यते तदा सामायिकमपि सार्थकं स्थात्। ख्रलात्पोषधप्रखाखानसः स्त्रालाच सामायिकस्रोति। पोषधवताऽपि सावदाव्यापारा न कार्या एव ततः सामायिकमकुर्व्ध-स्त्रमाभाद्भायतीति। यदि पुनः सामाचारीविश्वात सामायिक-मिव दिविधं तिविधेनेत्येवं पोषधं प्रतिपद्यतं तटा सामायि-कार्थस्य पोषधेनेव गतत्वात्र सामाधिकमत्यन्तं फलवत्। यदि परं पोषधसामायिक जचणं व्रतहयं प्रतिपन्नं मये श्विभिप्रायात फलवदिति ॥ ८५ ॥

ददानीं पोषधवतकर्तृन् प्रशसित —

ग्रहिगोऽपि हि धन्यास्ते पुग्छं ये पोषधव्रतम् । दुष्पालं पालयन्त्येव यथा स चुलनीपिता ॥ ८६ ॥

यतयस्तावद् धन्या एव ग्टहिलोऽपि ग्टहस्या श्रपि ते धन्या: धर्मधनं

लन्धारः ये निःसत्त्वजनदुष्यालं पुर्ण्यं पिवतं पोषधव्रतं पालयन्ति, यथा स चुलनीपितिति दृष्टान्तः ; स च सम्प्रदायगम्यः।

#### स चायम्--

श्रस्ति वाराणसी नामानुगङ्गं नगरी वरा। विचित्ररचनारस्या तिलकश्रीरिवावने: ॥ १ ॥ सुचामेवामरावत्यामविसुत्रितविक्रमः । जितग्रव्रभूत्तत्र धरितीधवपुद्भवः॥२॥ त्रासी हुइपतिस्तस्यां महेभ्यश्रुलनी पिता । प्राप्तो मनुष्यधर्मेव मनुष्यत्वं क्रतोऽपि हि॥ ३॥ जगदानन्दिनस्तस्यानुरूपा रूपयानिनी। श्यामा नामाभवद्वार्या श्यामेव तुह्निव्यतेः ॥ ४ ॥ श्रष्टी निधानेऽष्टी बहावष्टी च व्यवहारगाः। इति तस्याभवन् हेन्द्रयतुर्विंगतिकाटयः ॥ ५ ॥ एकैकशो गोसइसेंद्रेशभः प्रसितानि तु। तस्यासन् गोकुलान्यष्टी कुलवेश्मानि सम्पदाम्॥ ६॥ तस्यां पुर्वामयाचेयुरुवाने कोष्ठकाभिषे। भगवान समवस्तो विहरंश्रमो जिनः॥ ७॥ ततो भगवतः पादवन्दनाय सुरासुराः । सेन्द्राः समाययुस्तत्र जितगतुष्य भूपति: ॥ ८ ॥ पद्मां चचाल चुलनीपिताऽप्यंचितभूषणः। वन्दितं नन्दितमनाः श्रीवीरं विजगत्पतिम् ॥ ८ ॥

भगवन्तं ततो नलोपविष्य चुननीपिता । शुत्राव परया भक्त्या प्राञ्जलिर्धर्मदेशनाम्॥ १०॥ श्रयोत्यितायां सदिस प्रणस्य चरणौ प्रभोः। इति विज्ञपयामास विनीतञ्चलनीपिता ॥ ११ ॥ स्वामित्रसाद्यां बोधहेतोविहरसे महीम्। जगद्वोधं विना नान्यो द्वार्थयङ्क्रमणे रवे: ॥ १२ ॥ सर्वोऽपि याच्यते गत्वा स दत्ते यदि वा नवा। म्रागत्य याचिती धर्मे दत्ते हितः कपात्रव ते ॥ १३ ॥ जानामि यतिषमें चेत् ग्रह्लामि स्वामिनोऽन्तिने। योग्यता परमियती मन्द्रभाग्यस्य नास्ति मे ॥ १४ ॥ याचे त्रावकधमें तु खामिन ! देहि प्रसीद मे। म्रादत्तेऽव्यावष्य्दङ्गी भरणं निजमेव हि॥ १५॥ यथासुखं रहाणिति खामिनाऽनुमतस्ततः। स प्रत्याख्यत्स्थ्लहिंसां स्वावादं च चौरिकाम् ॥ १६ ॥ प्रत्याख्यच स्त्रभायीयाः स्वामाया त्रपरस्तियम्। ऋष्टाष्टकीव्यभ्यधिकं खणें निष्यादिषु तिषु ॥ १०॥ वर्जभ्योऽन्यानयाष्ट्रभ्यः प्रत्याचन्यौ वजानपि। इलपच्चमतीतोऽन्यां क्रियोग्यां महीमपि ॥ १८॥ भनः भतेभ्यः पच्चभ्यो दिग्यायिभ्योऽपरं त्वनः । संवहदास पश्चम्यः प्रत्याचल्यी महामतिः ॥ १८ ॥ दिग्याविकाणि चलारि चलारि प्रवहन्ति च। वाष्ट्रनानि विना सोऽय प्रत्याख्यदितराणि तु॥ २०॥

ष्ययत गर्भकाषायाः प्रत्याख्यदङ्गपुंसनम् । षाद्रीया मधुकयष्टेरितरइन्तधावनम् ॥ २१ ॥ त्रस्यतः चौरामलकात्रत्याचस्यौ फलान्यपि। सहस्रक्षतपाकाभ्यां तैलाभ्यां स्वचणान्तरम् ॥ २२ ॥ गभाक्यादन्यतः प्रत्याचख्यावृहर्त्तनान्यपि । षष्टाभ्य श्रीष्ट्रिकेभ्योऽभः कुक्तेभ्योऽधिकमज्जनम् ॥ २३ ॥ वस्तं प्रत्याख्यदन्यच कार्पासाइस्त्रयुग्मकात्। विलेपनानि चान्यत्र कुङ्गागुक्चन्दनात्॥ २४॥ पुषां प्रत्याख्यदन्यच पद्माज्ञातिस्रजोऽपि च। कर्णिकानाममुद्राभ्यामन्यानि भूषणानि च ॥ २५ ॥ मुमीच धूपमगरतुरुष्काभ्यामयापरम्। श्रन्याश्च काष्ठपेशायाः पेया श्रपि समन्ततः ॥ २६ ॥ खण्डखादादु प्टतपूराचेतरत् खाद्यमत्यजत्। श्रीदनान्यपि नि:श्रेषाखन्यतः कलमीदनात्॥ २०॥ कलायमुद्रमाषेभ्य इतरं सूपमत्यजत्। शरत्कालभवात्सर्वं गोष्टतादपरं घृतम्॥ २८॥ शाकं पत्यद्भमण्डृकीशाकाभ्यामन्यमत्यजत् । विना स्नेहास्त्रदात्यस्ने तीमनान्यपि सर्वतः ॥ २८ ॥ भ्रन्तरिचीदकादन्यदुदकं पर्यवर्ज्ञयत्। मुखवासं च ताम्बूनात्पञ्चसीगन्धिकादते ॥ ३० ॥ चपधानं हिंसदानं प्रमादाचरितं तथा। पापकर्मीपदेशं चानर्घदण्डानवर्जयत् ॥ ३१ ॥

एवं यावक धर्म संस्थवा संस्थित पूर्वक म। सर्वातिचारर्हितं प्रपेटे पुरतः प्रभोः ॥ ३२ ॥ भगवन्तं तती नला रला च निजवेश्मनि। प्रतिपनं तथा धर्म स्वभार्यायै न्यवेदयत्॥ ३३॥ तेनाथ साऽप्यनुत्राता रथमारुह्य तत्त्रणम । उपीत्य भगवत्पार्खे ग्टिइधर्ममश्चियत ॥ ३४ ॥ तदा च गीतमी नला पपच्छेति जगत्पतिम । महावतधर: विं स्थान वाऽयं चुलनीपिता १॥ ३५॥ श्रयोचे स्वामिना नैव यतिधर्मे प्रपत्यते। ग्टिइधर्मरतः किंत् कृत्वा सीधर्मर्राण्यति ॥ ३६॥ अरुणाभे विमाने च चतुष्णत्योपमस्थितः। ततसुरता विदेहेषूत्पदा निर्वाणमेष्यति ॥ ३०॥ ( युग्मम् ) ग्टइभारं ज्येष्ठपुत्रे न्यस्याय जुल्नीपिता । तस्थी पोषधग्रालायां पालयन् पोषधव्रतम् ॥ ३८ ॥ तस्याय पीषधस्य मायामिष्यालवान् सुर:। निभीये वासिदागच्छत्पार्खे व्रतिज्ञघांसया ॥ ३८ ॥ घीराकारः प्रीभ्य खन्नमाक्षय भीषणम । म दत्यूचे तमत्युचैयुन्तनी पित्रं सुर:॥ ४०॥ भपार्थितपार्थक रे! समणोपासकव्रतम्। लया किमिटमारअं मदादेशेन सुचाताम्॥ ४१॥ सुचसीदं न चेत्तेऽये ज्येष्ठपुत्रमहं तव। कुषाग्डमिव खद्रेन खग्डियिष्यामि खग्डमः॥ ४२ ॥

भवतः प्रेश्वमाणस्य पुरस्तत्पिशितान्यसम्। विद्वा कटाई पच्चामि गूलैभेच्चामि तत्वणात्॥ ४३॥ याचिमयामि तसांसशीणितानि तयाऽधना। प्रेचमाणो यथा हि त्वं स्वयमेव विपत्स्यमे ॥ ४४ ॥ देवब्रवे विब्रवित तत्रैवं चुलनीपिता। न चकम्पे केसरीव गर्जत्यूर्जितमम्बुदे ॥ ४५ ॥ श्रचीभं प्रेचमाण्स चुननीपितरं सरः। विभीषयित्कामस्तं तयैवीचे पुनः पुनः ॥ ४६॥ एवं विभाषमाणस्य सुरस्य चलनीपिता। न सम्मुख्मपि प्रेचा चन्ने शुन दव दिप:॥ ४०॥ स विकाल पुरी ज्येष्ठतनयं चुलनीपितः। निस्तिंग्रेन दृशंसाला पशुवद् व्यग्रसत्तत: ॥ ४८ ॥ किला चिष्ठा कटाहान्तस्तनांसानि पपाच च। बभ्रज च गितैः श्रुलैराचचाम च सोऽमरः ॥ ४८ ॥ श्रिधिसेहे च तस्तवें तत्त्वज्ञ: चुलनीपिता। श्रन्यत्यभावनाभाजां खाङ्गच्छेदोऽपि नार्त्तये ॥ ५०॥ श्रयोचे स सरो रे रे । वृतसद्यापि नोज्मसि। तद् ज्येष्ठसिव ते पुत्रं इति मध्यसमप्यद्वम् ॥ ५१॥ ततीऽह्नाध्यमं पुत्रं तथैवीचे पुनः पुनः। निरीच्याचुभितंतं च कनिष्ठं चावधीस्त्रम्॥ ५२॥ तवाप्यालोक्य निष्कम्पं तं क्र्इः स सुरोऽव्रवीत्। नाद्याप्युडभासि पाखग्डं मातरं ते विष्टिका तत्॥ ५३ ॥

भद्रां नामाय चुननीपितुर्मातरमातुराम्। विकरोतिस्र क्दतीं कर्णं कुररीमिव ॥ ५४ ॥ स सुर: पुनरप्यृचे मुच्यतां प्रक्ततं लया। स्तकुटुम्बप्रणाशाय कत्यातुः स्विमदं व्रतम् ॥ ५५ ॥ श्रन्यथा कुलमेढिं ते मातरं हरिणीमिव। इता भ्रच्यामि पच्यामि भन्निययामि च चगात्॥ ५६॥ ततीऽप्यभीतं चुननीपितरं बीच्य मीऽमरः। भद्रामाराटयत्तारं सूनान्यस्तामजामिव ॥ ५० ॥ यया भार इबोठस्बस्दरेगोदरंभरि:। मातरं इन्यमानां तां प्रश्येत्यू वे पुनः सुरः ॥ ५८ ॥ म्रवैवं चिन्तवामास चेतसा चुलनीपिता। श्रही दुरासा कोऽप्येष परमाधार्मिकोपम: ॥ ५८ ॥ पुत्रवयं मे पुरतो जघान च चखाद च। क्रव्यादिव समाम्बामप्यधुना इन्तुसुद्यतः ॥ ६० ॥ यावत इन्यम्ं तावद्रच्यामीति चचाल सः। कुर्वाणेन महाशब्दमुत्येते च सुरेग खे॥ ६१॥ तं च को लाइलं शुखा भट्टा द्रुतमुपैत्य तम्। किमेतदिति चाष्टच्छकोऽर्णसत्तदग्रेषत:॥ ६२॥ तताऽभाषिष्ट भद्रैवं मिष्याहकोऽप्ययं सुर्:। पोषधन्नतिन्नं ते चक्रे कित्रिमभीषणै: ॥ ६३॥ पोषधव्रतभङ्गस्य कुरुषालीचनं ततः। पापाय व्रतभङ्गस्य स्यादनालोचनं यत: ॥ ६४ ॥

तथैव प्रतिपेदेऽथ तहाचं चुलनीपिता।
चकारालोचनां तस्य व्रतमङ्गस्य ग्रुडधी: ॥ ६५ ॥
अथैकादश मेजेऽसी यावकप्रतिमाः क्रमात्।
सोपानानीव स स्वर्गसीधारोज्ञणकर्मणे ॥ ६६ ॥
निस्तिंग्रधारानिधितं स एवं यावकव्रतम्।
सुचिरं पालयामास भगवहचनोचितम् ॥ ६० ॥
ततः संलेखनापूर्वं प्रपद्यानशनं सुधी:।
सृत्वा सीधर्म उत्पेदे विमाने सीऽक्णप्रमे ॥ ६८ ॥

दुष्पालमेवं चुलनीपिता यथा
तत्पालयामास स पोषधव्रतम्।
ये पालयन्थेव तथा परेऽप्यदो
दृढव्रतास्ते खलु मुक्तिगामिनः॥ ६८॥
॥ इति चुलनीपितः कथानकम्॥ ८६॥

इदानीं चतुर्थं शिचावतमा च

दानं चतुर्विधाहारपाचाच्छादनसद्मनाम्। अतिथिभ्योऽतिथिसंविभागव्रतमुदीरितम्॥ ८०॥

श्रितिथिभ्यस्तिथिपर्वायुत्सवरिहतेभ्यो भिचार्थं भोजनकाले उप-स्थितेभ्यः साधुभ्यो, दानं विश्वाणनं, चतुर्विधस्थाशनपानखाद्यस्वाद्य-रूपस्थाहारस्य, पात्रस्थालाव्यादेः, श्राच्छादनस्य वस्त्रस्य कम्बलस्य वा, सद्मनो वसतेद्वपलच्चणात्यीठफलकश्रय्यासंस्तारकादीनामिष । भनेन हिरक्यादिदाननि शेषस्तेषां यतेरनिधकारात्। तदेतदितिथि-संतिभागवतसुच्यते। ग्रातिथेः सङ्गतो निर्दोषो विभागः पश्चात्-कमोदिदोषपरिहारायां ग्रदानकृषोऽतिथिसंविभागस्तद्वृषं व्रतमः तिथिसंविभागवतम्। ग्राहारादीनां च न्यायार्जितानां प्रासुकैषणी-यानां कल्पनीयानां च देशकाल श्रहामल्कारपूर्वकमात्मानुग्रहवुद्या यतिभ्यो दानमितिथिसंविभागः।

यदूचु: --

'नायागयाणं कप्पणिज्ञाणं अवपाणाईणं दव्याणं देसकाल-सदासकारकमजुत्रं पराए भत्तीए आयाणुगच्चुचीए संजयाणं दाणं अतिहिसंविभागी।

**भनू**दितं चैतत्-

प्रायः ग्रहेस्तिविधविधिना प्रामुकैरेषणीयैः कल्पापायैः स्वयमुपहतेर्वसुभिः पानकादौः। काले प्राप्तान् सदनमसमयद्वया साधुवर्गान् धन्याः केचित्परमविहता हन्तः! संमानयन्ति ॥ १ ॥ ग्रग्रनमिखलं खादां स्वादां भवेदय पानकं यतिजनहितं वस्तं पात्रं सक्तम्बलप्रोञ्कनम्। वसतिपलकप्रस्थं मुख्यं चरित्रविवर्षनं निजकमनसः प्रौत्याधायि प्रदेयमुपासकैः॥ २ ॥

 <sup>(</sup>१) च्यायागतानां कल्पनीयानां अचपानादीनां व्रव्याकां देशकाल अज्ञासल्कार-क्रमयुतं परया भ तथा चात्मात्र प्रचयुद्धा संयतानां दानं अतिथि विभागः।

#### तथा---

'साइत्य कप्पण्जिं जं निव दित्रं किश्वि किश्वि ति । धीरा जहत्तकारी सुसावगा तं न भुंजिति ॥ १ ॥ 'वसहीसयगासगभत्तपाणभेसज्जवस्थपत्ताई। जद्दवि न पज्जत्तधणो योवाचो वि योवयं देद ॥ २ ॥

# वाचकम्ख्यस्वाह —

किश्विच्छ् दं कल्पामकल्पं स्थात् स्थादकल्पामपि कल्पाम्।
पिण्डः ग्रय्या वस्तं पातं वा भेषजाद्यं वा ॥ १ ॥
देशं कालं पुरुषमवस्थामुपयोगश्चिषपिणामान्।
प्रसमीच्य भवति कल्पं नैकान्ताकल्पतं कल्पाम्॥ २ ॥

ननु यथा शास्त्रे भाहारदातारः श्रूयन्ते न तथा वस्त्रादिदानारः, न च वस्त्रादिदानस्य फलं श्रूयते तस्र वस्त्रादिदानं युक्तम्। नैवम् । भगवत्यादौ वस्त्रादिदानस्य भाचादुक्तत्वात्। यथा—

'समणे निगंधे फासुएणं एसिणक्रोणं श्रमणपाणखाइम-साइमेणं वत्यपडगाइनंबलपायपुंक्षीणं पीठफलगसेक्जासंधारएणं पडिलाभेमाणे विहरद्र।

<sup>(</sup>१) साधूनां कलानीयं यद् नापि इत्तं कांच्यंश्वित् किश्चित् तक्षितृ। भीरा यणोक्तकारिकः सुमानक। स्तस् सञ्चते॥ १॥

<sup>(</sup>२) वस्ति गयनासनभक्तपानभैष ज्यवस्त्र पात्राहः । यदापि न पर्याप्तपनः स्तोकादिष स्तोकं इदात्॥ २ ॥

<sup>(</sup>३) असयातृ निर्द्यस्थात् प्रासुकेन एवचीयेन अधनपःनश्वादिमस्वादिनेन

द्रत्याहारवसंयमाधारग्रीरोपकारकत्वाहस्त्रादयोऽपि साधुम्यो देयाः । संयमोपकारित्वं च वस्त्रस्य तावत् त्रणग्रहणानस्येवा-निवारणार्थत्वेन, धमग्रक्तध्यानसाधनार्थत्वेन, ग्लानपौडापरि-हारार्थत्वेन, सृतकपरिष्ठापनार्थत्वेन च ।

## यदाहु:---

'तणग्रहणानसस्वानिवारणा धमासुक्रभाणहा। दिहं कप्पमाहणं गिलाणमरणहया चेव॥१॥ वाचकोऽप्याह—

शीतवातातपैदें भैभेशकै यापि खेदित:।

मा सम्यक्तादिषु ध्यानं न मन्यक् संविधास्यति ॥१॥ इत्यादि पातस्याप्युपयोगः, अग्रडस्थानादेर्ग्रहण्ने तत्परिष्ठापनं, संसक्तान-स्याविराधनात्। प्रमादात्पूतरकसहितस्य तत्त्वुनोदकादेर्ग्रहण् सति तत्परिष्ठापनासुखं च। एवमादयोऽन्येऽपि पातग्रहणे गुणाः।

## यदाहु:--

क्षेत्रायरक्षणद्वा पायगहर्ण जिनीहिं प्रतसं। जे त्र गुणा संभोए हवंति ते पायगहर्णे वि॥१॥

वस्तपतङ्ग्रहकस्त्रवनपादशोञ्कलेन पीठफलकशय्यासंस्तारकेख प्रतिलाभ्यसानान् विकारयप्ति।

<sup>(</sup>१) स्वायह्याऽनलसेवानिवारयाय धर्मगुक्कध्यानार्थम्। दिएं कल्पप्रचर्णं ग्लानमर्यार्थं चैव ॥ १॥

<sup>(</sup>२) घटकायर च चार्षे पालस्प्रहर्ण जिनैः प्रचासः । ये च गुच्चाः संभोगे भवन्ति ते पालसङ्खेऽपि॥ १॥

'भतरंतवालवुड्डा सेडा एसा गुरुष्रसद्वमी। साहारयोगाहालिबनारया पायमाह्यं तु॥ २ ॥

नतु तीर्थकराणां वस्त्रपात्रपरिभीगो न सूयते, तीर्थकर-चरितानुकारय तिच्छित्राणां युक्त:। वदन्ति हि—

'जारिसयं गुरुलिङ्गं सीसेण वि तारिसेण हविश्ववम्। इति मैवं वोच:—

मिक्किद्रपाणयस्तीर्थकराः, ग्रीप चन्द्रादित्यौ याविक्किता गक्कितः; न तु पानीयबिन्दुरप्यधः पति ; चतुर्विधज्ञानवसाम से संसक्तासंसक्तममं सनसमत्रसं च जलादि ज्ञाला निर्दीषमेवीपाददते, दित नेषां पात्रधारणे गुणः। वस्तं तु दीस्नाकासे तीर्थकरा भिष् ग्रह्मितः।

# यदाद्य:--

ैसव्ये वि एगदूसेण निमाया जिणवरा चउव्यीसं।
न य नाम अस्थितिंगे न य गिहिलिंगे कुलिंगे वा॥१॥
परमार्थे च--

<sup>(</sup>१) क्लानवात्रहात् शिचनात् प्रावृधिकाह् गुरोरसङ्ख्यावर्गात् । साधारणावयञ्चलिकारणात् पात्रयञ्च त ॥ २ ॥

<sup>(</sup>२) यादगं गुर्कालक्षं शिष्येषापि तादयेन भवितव्यम् ।

<sup>(</sup>३) सर्वेऽपि एकदूष्टिया निर्मता जिनवरा खतुर्विधातः। न च नामान्यखिङ्गेन च स्टब्सिङ्गे कुलिङ्गेवा॥ १॥

'सेविम जी अईया जी श्रणागया जी श्र वहमाणा ते सब्बे मीविस्थिश्वो दिसियब्बो त्ति कहु एगं देवदूसमादाय निक्वमिंसु निक्वामंति निक्वमिस्रांति वा।

प्रवच्योत्तरकालं च सर्ववाधासहत्वात वस्त्रेण प्रयोजनिमिति
ययाकयिच्चरपेतु नाम । गुक्लिङ्गानुवर्त्तनं च तिच्छिष्याणां
यदुक्तं, तर्देरावणानुकरणिमव सामान्यकरिणाम् । किं च । तीर्थकरानुकारिमच्छिद्धमेठे निवमनमाधाकिर्मिकादिपरिभोगस्तैलाभ्यङ्गोऽङ्गारशकटीसेवनं तृणपटीपरिधानं कमण्डलुधारणं बहुसाधुमध्ये निवासण्डद्मस्थानां धर्मदेशनायाः करणं शिष्यशिष्यादीचादिकं सर्वमविधेयं स्थात्, तच्च कुर्वन्ति ।

कम्बलस्य च वर्षास बहिनिर्मतानां तात्कालिक हष्टावप्काय-रचणस्पयोगः, बाल हड्गलानि निर्मतं वर्षत्यपि जलभरे भिचायै निः सरतां कम्बलाहत देहानां न तथा विभाप्काय विराधना, उचार-प्रस्ववणादि पौडितानां कम्बलाहत देहानां गच्छतामपि न तथा-विभा विराधना। छत्रायाच्छादितानां कम्बलमन्तरेणापि गच्छतां को दोष इति चेत्। न। 'छत्तस्य य भारणहाए' इत्यागमेन छद्वस्य प्रतिषिद्यतात्॥ रजोहरणं पुनः साचा ज्ञीवरचार्थं प्रति-लेखनाकारित्वादुपयोगीति कस्तत्र विवादं सुर्यात्?। सुख-वस्त्रमपि सम्पातिम जोवरचणादुण्य सुखवात विराध्यमान बाह्यवायु-

<sup>(</sup>१) मैंते येऽतीता येऽनागता ये च वर्तमानः स्ते सर्वे सोमधिभक्षे देष्टव्य इति क्रत्या एकं देग्द्रध्यमादाय निर्काममुः निष्कामन्ति निष्कृमिष्यन्ति वा।

कायजीवरचणासुखे धूलिप्रवेशरचणाचीपयोगि । पीठफलकयो-वैषीस पनककुन्यादिसंसकायां भुवि भूशयनस्य प्रतिषिष्ठताच्छयः नासनादावुपयोगः । श्रयासंस्तारकयोच श्रीतोष्णकालयोः श्रयनादावुपयोगः । वसतिच निवासार्थं यतीनामत्यन्तोपकारिषो ।

#### यदाह्र---

'जो देइ उवस्तयं मुणिवराण णेगगुणजोगधारीण।
तेणं दिसा वत्यसपाणसयणामणविकष्मा ॥ १ ॥
'जं तत्य ठियाण भवे सच्चे सिंतेण तिसमुवस्रोगो।
रक्षपरिपालणा वि, श्रतो दिस्सा एव त सच्चे ॥ २ ॥
'सीयायवचोराणं दंसाणं तह य बालमसगाणं।
रक्षंतो मुणिवसभे सुरलोयसहं सम्राज्जणह ॥ ३ ॥

एवं यदन्यदय्योधिकमीपग्रहिकं वा धर्मीपकरणं तसाधृनां धारयतां न दोषः ; तहातृगां तु सुतरां गुण एव॥

उपकरणमानं तु-

<sup>(</sup>१) यो दहात्युपाच्यं सुनिवरः चामनेकगुचयोगधारिकाम् । तेन दत्ता वस्तः स्वामध्यमासनविकत्याः ॥ १॥

<sup>( )</sup> यत्त्र स्थितानां भवेत् सर्वेषां तन तेषासुपयोगः । रत्तापरियालना चापि, चातो इत्ता एवं ते सर्वे॥ २ ॥

 <sup>(</sup>३) शीतातपचौरेभ्यो दंगेभ्यक्तचा च वालभगकेभ्यः ।
 रचन सुनिहसभान सुरखोकसुखं समर्जात ॥ ३॥

'जिला बारसक्वाची घेरा चीहसक्विणी। भज्जाणं पस्त्वीसंतु भची उद्दं उवमाही॥१॥

इत्याद्यागमादवगन्तव्यं. इह तु ग्रस्थगीरवभयात्र प्रतन्यते। इड बडोक्का सामाचारी। त्रावर्केण पोषधं पारयता नियमाताधुभ्यो दस्ता भोक्तव्यम्। कथम् १। यदा भोजनकालो भवति तदा श्रात्मनो विभूषां क्रत्वा प्रतिययं गता माधून् निमन्त्रयतं ; भिन्नां ग्रह्णी-तेति ॥ साधूनां च तं प्रति का प्रतिपत्ति: । उच्यते । तदैक: पट-लकमन्यो सुखानन्तकमपरो भाजनं प्रत्यवैचते ; माऽन्तरायदीषाः स्थापनादोषा वा भूविविति । स च यदि प्रथमायां पौरुषां निमन्त्र-यते; प्रस्ति च नमक्रारमहितप्रत्याख्यानी, ततस्तद्वृद्धते। प्रथ नास्यमी तटा न ग्टह्मते. यतम्तद्दीटच्यं भवति । यदि पुनर्घनं संगेत्, तटा ग्रह्मते संस्थाव्यते च ; यो वा उद्वाटपीक्ष्यां पारयति पारणकवानन्यो वा तस्मै तहीयर्त; पश्चार्त्तन श्वावकेण सर्म सक्षाटको व्रजति, एको न वर्त्तते प्रेषयितुं ; साधुपुरतः त्रावकस्तु मार्गे गच्छति, ततोऽमी ग्टइं नीला तावासनेनोपनिमन्त्रयते; यदि निविर्शत, तदा भव्यम्, भय न निविश्वति, तथापि विनय-पयुको भवति, ततोऽसी भक्तं पानं च स्वयमेव ददाति, भाजनं वा धारयति, स्थित एवाम्ते यावई।यते। साधृ भ्रापि पञ्चालामीपरि-इरणार्थं सावग्रेषं ग्टह्मीत:, तती वन्दिला विसर्क्वयति, अनु-

<sup>(</sup>१) जिमा हाट्शकः पाः स्वविराचतः ट्रेगकः पियाः । स्रायोषां पञ्जविंचतिस्तु अतः अर्बस्यप्रमुः ॥ १॥

<sup>(</sup>२) अस च पार्यको दातब्यो वातकौ।

गच्छित कितिचित्पदानि; ततः खयं भुङ्ते॥ यदि पुनस्ततः यामादौ साधवो न भवन्ति तदा भोजनवेलायां द्वारावलोकनं करोति, विश्वष्ठभावेन च चिन्तयित यदि साधवोऽभविष्यन् तदा निस्तारितोऽ इसभविष्यमिति। एव पोषधपारणके विधि:। घन्यदा तु दस्वा भुङ्के, भुक्ता वा ददातीति।

त्रवान्तरश्लोकाः---

प्रवादीनामिदं दानमुक्तं धर्मीपकारिणाम् । धर्मीपकारबाह्यानां खर्णादीनां न तस्रतम् ॥ १ ॥ दत्तेन येन टीप्यन्ते क्रोधनोभसाराटयः। न तत्खर्णं चरित्रिभ्यो दद्याचारित्रनाशनम् ॥ २ ॥ यस्यां विदार्यमाणायां स्वियन्ते जन्तुराशयः। चितेस्तस्याः प्रशंसन्ति न दानं करुणापराः ॥ ३ ॥ यदाक्तसं महाहिंसं तत्तरोन विधीयते। तदसिंख्याना लोहं कष्टं दशाहिचसणः १॥ ४॥ संमुक्किन्ति सदा यत भूयांसस्त्रसजन्तवः। तेषां तिलानां को दानं मनागप्यनुमन्धते ? ॥ ५ ॥ दद्याद बप्रसूतां गां यो हि पुखाय पर्वणि। स्त्रियमाणामिव हहा। वर्ष्यते सोऽपि धार्मिक: ॥ ६ ॥ यस्या अपाने तीर्थानि मुखेनाश्चाति याऽशुचिम । तां मन्वानाः पविवां गां धर्मीय ददते जडाः ॥ ७ ॥ प्रत्य हं दुद्धमानायां यस्यां वताः प्रपीद्यते । खरादिभिर्जन्तुष्तीं तां दद्याद्वां श्रेयमे कथम् ? ॥ ८ ॥

स्वर्णमयी रूप्यमयी तिन्मयाज्यमयपि। विभक्त्य भुज्यते धेनुम्तहातुः किं फलं भवेत् ? ॥ ८ ॥ कामगर्डकरी बन्धसेहद्रमदवानतः। कली: कलितरुर्दुर्भेदुर्गतिद्वारकुञ्चिका॥ १०॥ मोचहारागेला धर्मधनचौरी विपलारी। या कन्या दीयते साऽपि श्रेयसे, कोऽयमागमः ? ॥ ११ ॥ विवाहसमये मृदैर्धमेंबुद्धा विधीयते। यत्त्र यौतुकादानं तत्स्याङ्गस्त्रानि इतोषसम् ॥ १२ ॥ यत् संक्रान्ती व्यतीपाति वैष्टते पर्वणोरिप । दानं प्रवित्ततं लुब्धेर्मुग्धसंमी इनं इितत्॥ १३॥ मृतस्य तृष्ये ये दानं तन्बन्ति तनुबुद्धयः। ते हि सिञ्चन्ति स्थलं सलिलै: पन्नवेच्छया॥ १४॥ विष्रेभ्यो भोजन दत्ते प्रीयन्ते पितरी यदि । एकस्मिन् भुतवत्यन्यः पृष्टः किंन भवेदिहः १॥ १५॥ भवत्यदसं चेहानं वितृगां पावमुत्तये । पुत्रेण तप्ते तपसि तदा मृक्तिं पिताऽऽप्र्यात् ॥ १६ ॥ गङ्गागयादी दानेन तरन्ति पितरी यदि । 'तत्रोच्चलां प्ररोहाय 'ग्टई दग्धा दुमास्तदा ॥ १० ॥ गतानुगतिकै: स्रप्तं न दद्यादुपयाचितम्। फनन्ति इन्त ! पुर्खानि पुर्खाभावे सुधैव तत् ॥ १८ ॥

<sup>(</sup>१) कथा च तलोमाना।

न कोऽपि शकाते वातं पूर्णे काले सुरैरपि। दत्तोपयाचितस्तेषां विम्बस्ताणं महाइतम् ॥ १८ ॥ महोचं वा महाजं वा सोवियायोपकस्पयन । टाताऽत्मानं च पात्रं च पात्रयेचरकावटे ॥ २० ॥ टटडर्मधिया दाता न तथाऽचिन लिप्यते। जानविप यथा दोषं यस्तीता मांसलीलुप: ॥ २१ # अपानप्राणिनो हत्वा पानं प्रशान्ति ये पनः। अर्नकभिक्वातिन ते प्रीखन्ति भुजङ्गमम्॥ २२ ॥ न खर्णादीनि दानानि देयानीत्य हेतां मतम्। अवादीन्यपि पावेभ्यो दातव्यानि विपश्चिता ॥ २३ । ज्ञानदर्शनचारित्ररूपरत्नचयान्विताः। समितीः पञ्च विभ्वाणा ग्रप्तिवितयशास्त्रिनः ॥ २४ ॥ महाव्रतमहाभारधर्णैकधुरस्वराः। परीषद्वोपसर्गारिचमूजयमहाभटाः ॥ २५ ॥ निर्ममला: ग्रीरेऽपि किसुतान्येषु वसुषु १। धर्मीपकरणं सुक्का परित्यक्तपरिग्रहाः॥ २६ ॥ दिचलारिंगता दीवैरदृष्टं भैचमावकम । भाददाना वपुर्धर्मयातामात्रप्रकृतये॥ २०॥ नवगुप्तिसनायेन ब्रह्मचर्येण भूषिता:। दन्तशोधनमाचेऽपि परस्रे विगतस्प्रहाः ॥ २८ ॥ मानापमानयोजीभानाभयोः सुखदुःख्योः। प्रशंसानिन्दयोर्र्डर्षशोकयोस्त्रस्थवत्तयः॥ २८॥

क्तकारितानुमतिप्रमेदारभवर्जिताः । सोचैकतानमनसो यतयः पात्रमुत्तमम् ॥ ३० ॥ सम्यग्दर्भनवन्तलु देशचारित्रयोगिनः। यतिधर्मेच्छवः पात्रं मध्यमं ग्टहमेधिनः ॥ ३१ ॥ सम्यक्तमात्रसन्तुष्टा वृतशीलेषु धनःसद्दाः। तीर्षप्रभावनीयुक्ता जञ्चन्यं पात्रमुखते ॥ ३२ ॥ कुग्रास्त्रयवणोत्मत्रवैराग्यादिव्यरियहाः। ब्रह्मचर्यरताः स्तेयस्याहिंसापराक्ष्याः॥ ३३ ॥ चोरव्रता मीनजुषः कन्ट्मूलफलाशिनः। ग्रिनोञ्कृष्टत्तयः पत्रभोजिनो भैचजीविनः ॥ २४ ॥ कषायवस्ता निर्वस्ताः शिखामीख्डाजटाधराः । एकदण्डास्त्रिदण्डा वा ग्रहारण्यनिवासिनः॥ ३५॥ पञ्चाम्बिसाधका ग्रीषो गलन्तीधारिगो हिमे। भक्षाकरामाः खट्टाङ्गकपानास्थिविभूषणाः ॥ २६ ॥ स्त्रबुद्धा धर्मवन्तोऽपि मिय्यादर्शनदूषिताः। जिनधर्महिषो मूढा: कुपावं स्यु: 'कुतीर्थिन: ॥ ३० ॥ प्राणिप्राणापस्रणा स्वावादपरायणाः। परस्वहरणोद्युत्ताः प्रकामं कामगर्दभाः ॥ ३८ ॥ परियशारभारता न सन्तुष्टाः कदाचन । मांसाथिनो मदारताः कोपनाः कलहप्रियाः ॥ ३८ ॥

<sup>(</sup>१) म च निःसपृद्धाः ।

<sup>(</sup>२) याच ज मुतीर्थिकाः।

कुशास्त्रमावपाठेन सदा पश्कितमानिन: 1 तत्त्वतो वास्तिकप्राया भपाविभिति ग्रंसिताः॥ ४० ॥ इत्यपातं ज्ञपातं च परिकृत्य चिवेकिनः। यात्रहाने प्रवर्त्तन्ते सुधियो मोध्वकाङ्गिणः ॥ ४१ ॥ दानं स्थाताफलं पात्रे 'कुपावापावघोरपि 1 षावे धर्माय तच स्वादधर्माय तदन्ययोः ॥ ४२ ॥ पय:पानं भुजङ्गानां यथा विषविवृद्धये । क्रपावापावयोदीनं तद इविवृह्यये ॥ ४३ ॥ स्वादु चीरं यथा चिसं कटूनाबुनि दुष्यति । दानं दत्तं ग्रहमपि कुपानापात्यीस्तथा ॥ ४४ ॥ दत्ता कुपाबापावाभ्यां सर्वोर्थिप फलाय न। पावाय दत्तो यासोऽपि यदया स्थायाहामलः ॥ ४५ ॥ इयं मोचफले दाने पावापावविचारणा । दयादानं तुतत्त्वज्ञैः कुत्रापि न निविध्यते॥ ४६ ॥ शुद्राशुद्रिकता भङ्गास्त्वारः पात्रदानयोः । त्राद्यः शुद्धो दितीयो 'वैकस्पिकोऽन्धी तु निष्फली ॥४**ा** टानेन भोगानाप्रीतीत्वविस्थीव भाषाते। भनर्घ्यपात्रदानस्य चुद्रा भोगाः कियत्फलम् १॥ ४८ ॥ पातदाने फलां सुख्यं मोचः ग्रस्यं क्षपेरिव। पनासमिव भोगास फलं स्यादानुषक्षिकम् ॥ ४८ 🛊

<sup>(</sup>१) ज च नत्वपात्रकुषात्रयोः।

<sup>(</sup>३) ग य हित्तीयस्त पाचिकी-।

<sup>(</sup>२) क -द्भवति पाद्मने।

जिनानां दानदातारः प्रथमे मोचगामिनः ।
धनादयो दानधर्माद्वीधिनीजसुपार्जयन् ॥ ५०॥
जिनानां पारणे भिचादातृणां मन्दिराजिरे ।
'हर्षीत्वर्षपराः सद्यः पुष्पवृष्टिं व्यष्ठः सराः ॥ ५१॥
द्रव्यतिथिसंविभागवतमेतदुदीरितं प्रपञ्चेन ।
देयादेये पावापावे ज्ञात्वा यथोचितं कुर्यात् ॥ ५२॥ ८०॥
यद्यपि विवेतिनः श्रद्धावतः मत्पावदानं साचात्पारस्पर्येण वा
मोचः फलं, तथापि सुग्धजनानुग्रहार्थं पात्रदानस्य प्रासद्धिकं
फलमाह---

प्रस्य सङ्गमकी नाम सम्पदं वत्सपालकः। चमत्कारकरीं प्राप मुनिदानप्रभावतः॥ ८८॥

पश्चेत्यनेन मुण्यबुडिमभिमुखयित । मङ्गमको नामित सङ्गमकाभि-धानः, वसपालो वस्तपालनजीवकः, चमत्वारकरीं सम्पदं प्रापः ; कुतः, मुनिदानप्रभावतः । अत्र सङ्गमकस्य पारम्पर्येण मोचोऽपि फलमस्ति, तथापि प्रासङ्किकफलाभिधानरभसेन स नोक्तः। सङ्गमकचरितं च सम्प्रदायगस्यम्।

स चायम्--

मगधेष्वस्ति निःसीमरत्नप्राग्मारभासुरम् । पुरं समुद्रवद्राजग्टहं कुलग्टहं स्थियः ॥ १॥

<sup>(</sup>१) का गञा इसा सगन्युदकपुष्पसक्रात-।

राजा पुरं तदपरैरनुक्षिक्षतशासनः। श्रशास त्रेणिकः पाकशासनः स्त्रःपुरीमिव ॥ २ ॥ शालियामेऽय धन्येति काचिदुच्छित्रवंशिका। बालं सङ्गमकं नाम समादाय समाययी ॥ ३ ॥ वसंस्तत्र स पौराणां वलारूपाण्यचारयत। त्रनुरूपा ह्यसी रोरबालानां सृद्जीविका ॥ ४ ॥ श्रयापरेदाः संजाते तत्र कस्मिं शिदुत्सवे । पायसं सङ्गमोऽपश्यद् भुज्यमानं ग्टहे ग्टहे ॥ ५ ॥ गला खगेहे जननीं ययाचे सोऽपि पायसम्। माऽप्यवाच दरिद्राऽस्मि महेहे पायसं कुतः ? ॥ ६॥ बालेन तेनाज्ञतया याच्यमाना सुहुर्मुहु:। स्मरन्ती पूर्वविभवं 'तारतारं रुरोद सा॥ ७॥ तस्या कदितदुः विनानुविषद्वदया दव। भागत्य <sup>१</sup>प्रतिविशिन्यः पप्रच्छुर्दुः खकारणम् ॥ ८॥ ताभ्योऽभ्यधत्त सा दु:खकारणं गहदाचरै:। चीरादादुश्च तास्तस्यै साऽपचत् पायसं तत: ॥ ८ ॥ खर्डाज्यपायसभ्ति। स्थानं बालस्य तस्य सा। भार्पयत्रययो चान्तर्गृहं कार्येण केन चित्॥ १०॥ श्रवान्तरे च कीऽप्यागान्यनिर्माससुपीषित:। पारणाय भवोदन्वत्तारणायास्य नौरिव ॥ ११ ॥

<sup>(</sup>१) खागचड तार्तारं।

<sup>(</sup>२) कास्त्र प्रातिवेक्तिसम्बः।

सोऽचिक्तयदिदं चिक्तामाणिकामिव चेतनम्। जङ्गमः कल्पशाखीव कामधेनरिवापशः॥ १२॥ साधु माधु महासाधुर्मद्वाग्यैरयमाययी। क्रतोऽन्यया वराकस्य ममेहक्यात्रसङ्गः ?॥ १३॥ भाग्योदयेन केनापि ममाख समपद्यत । वित्तं वित्तं च पातं च त्रिवेणीसङ्गमी श्चयम् ॥ १४ ॥ इत्यमी स्थानस्त्याद्य पायसं साधवे ददी। जग्राहानग्रहायास्य महाकारुणिको मुनि: ॥ १५॥ ययी च स मुनिर्मेहानाधाद धन्याऽपि निर्ययौ। मन्ये भक्तमनेनेति ददौ सा पायसं प्रन: ॥ १६ ॥ तत्यायसम्हमः मनाकर्छं ब्भुजेध्य सः। तदजीर्णेन यामिन्यां सारन् साधं व्यपदात ॥ १०॥ तेन दानप्रभाविण सोध्य राजग्रहे परे। गोभद्रेभ्यस्य भार्याया भद्राया उदरीऽभवत् ॥ १८ ॥ गानिचेत्रं सुनिष्यदं खप्नेऽपश्यव सा ततः। भर्तुः ग्रगंस, सोऽप्यस्थाः स्तुः स्थादित्यचीकथत् ॥ १८ ॥ चेद्दानधर्मकर्माणि करोमीति बभार सा। दोह्रदं. तं तु गोभद्रः पूरयामास भद्रधीः ॥ २०॥ पूर्णे काले तती भद्रा खुतिखीतितदिगमुखम्। अस्त तनयं रत्नं विदूरं गिरिभूरिव ॥ २१ ॥ दृष्टसप्रानुसारण स्नोस्तस्य श्रुभे दिने। चक्रतुः पितरी ग्रालिभद्र द्रत्यभिधां ग्रुभाम् ॥ २२ ॥

'धात्रीभि: पञ्चभि: पाखमानः स वहधे क्रमात्। किश्विद्रनाष्टवर्षः सन् पिताऽप्यध्यापितः कलाः ॥ २३ ॥ संप्राप्तयौवनश्वासी युवतीजनवस्तमः। सवयोभि: समं रेमे प्रदास इव नृतन: ॥ २४ ॥ तत्प्रश्रेष्ठिनोऽयैत्य कन्या दाविंगतं निजा:। प्रदातं शालिभद्राय भद्रानाथं ययाचिरे ॥ २५ ॥ त्रथ प्रच्रष्टो गोभद्रः शालिभद्रेण सादरम्। सर्वनचणसपूर्णाः कन्यकाः पर्यणाययत ॥ २६ ॥ शालिभद्रस्ततो रम्ये विमान इव मन्दिरे। विन्नास समं ताभिः पतिर्दिविषदामिव ॥ २० ॥ विवेदानन्दमभ्नोऽयं न राचिं न च वासरम्। तस्यापूर्यतां भोगसामग्रीं पितरी स्वयम् ॥ २०॥ श्रीवीरपादमूलेऽय गोभद्रो व्रतमग्रहीत्। क्षता चानग्रनं सता देवलोकं जगाम च ॥ २८ ॥ श्रवधिज्ञानती जाला ग्रालिभट्टं निजासजम । तत्पृष्यावर्जितः सोऽभृत्पुत्रवात्सस्यतत्परः ॥ ३०॥ दिवानि वस्त्रनेपथादीन्यस्य प्रतिवासरम्। ्सभार्यस्वार्पयामास कल्पशाखीव सीऽमर:॥३१॥ यद्यक्क्योचितं कार्यं भद्रा तत्तदसाधयत्। पूर्वदानप्रभावेण भोगान् सोऽभुङ्का केवलम् ॥ ३२ ॥

विगिमिः कैयिदस्येय्गृंशीला रत्नकम्बलान् । मिश्ये श्रेणिकस्तांश्व महार्घत्वेन नाग्रहीत्॥ ३३॥ ततस्ते विण्जो जम्मः शालिभद्रनिकेतनम्। तद्तार्घेण तान् भद्राऽप्यग्रहीद्रवकम्बलान् ॥ ३४ ॥ मद्योग्यो ग्रह्मतामिको महामुख्योऽपि कम्बलः। दत्य चे चेम्रणादेव्या तदा च श्रीणिको नृपः॥ ३५॥ राजाऽपि मूल्यपूर्वे ते कम्बलं वणिजोऽधिताः। भद्रा जगाह तान् सर्वान् कम्बलानित्यचीकथन् ॥ २६ ॥ श्रेणिक: प्राहिणोदेकं प्रवीणं पुरुषं तत:। भद्रापार्खे मुखदानालाम्बलादानहेतवे ॥ ३०॥ याचिता तेन भद्रोचे कि त्वा तान् रत्नक स्वनान्। यानिभद्रियापादपोव्हनीक्षतवत्यहम् ॥ ३८॥ कार्यं निष्यस्ति किञ्चिज्जी गेंश्टेट्रलकम्बले: तहत्वाऽऽप्रच्छा राजानमागच्छामून् ग्रहाण च ॥ ३८ ॥ त्राख्यद्गता स तद्राजे राज्याचे चेत्रणाऽप्यदः। पश्चास्नाकं विण्जां च रीतिहैस्त्रीरिवास्तरम् ॥ ४०॥ तमेव पुरुषं प्रेष्य श्रीणकीन कुत्रहलात्। भाकारिते **ग्रालिभद्रे भद्रोपित्य व्यजि**च्चपत् ॥ ४१ ॥ बहिर्निह महीनाथ ! जातु याति मदात्मज: । प्रसाद: क्रियतां देव ! महुष्टागमनेन मे ॥ ४२ ॥ कौतूइलाच्छे लिकोऽपि तत्तया प्रत्यपद्यत । तं च चर्ण प्रतीच्याय साऽये भूता गढहं ययी ॥ ४३ ॥

विचित्रवस्त्रमाणिकाचित्रकलकायीं ततः। याराजहर्म्यं खग्टहाददृशोभां व्यथत्त सा ॥ ४४ ॥ तयाऽऽह्रतस्ततो राजा सतां सदाः सुरैरिव । विभावयन इंट्रशोभां शालिभद्रग्टइं ययी ॥ ४५ ॥ स्तर्भावि प्रेक्षदिन्द्रनीनाम्मतीरणम्। मौतिकखस्तिकश्रेणिदन्तरद्वारभूतनम् ॥ ४६ ॥ दिव्यवस्वकतो बोचं सुगन्धिद्रव्यध्पितम्। भुवि दिव्यविमानानां प्रतिमानमिव स्थितम् ॥ ४० ॥ तिहिंक विशामीशी विसायसोरलीचन:। भूमिकायां चतुर्थां तु सिंहामन उपाविशत् ॥ ४८ ॥ सप्तस्यां सुवि भद्रेत्य गानिभद्रं ततोऽवदत्। द्रहायात: येणिकोऽस्ति तं द्रष्टुं चणमेहि तत् ॥ ४८ ॥ श्रम्ब ! त्वसेव यदे तिस तमर्घ कारय स्वयम । किं सया तत्र कर्त्तव्यं स सद्रासित्यभाषत १॥ ५०॥ ततो भद्राऽप्यवाचैनं क्रेतव्यं वस्तु न ह्यदः। किन्खसी सर्वनोकानां युषाकमपि च प्रभुः ॥ ५१ ॥ तक्कृत्वा शानिभट्रोऽपि सविषादमचिन्तयत्। धिक सांसारिकमैं खर्ये यसमाप्यपर: प्रभु: ॥ ५२ ॥ भोगिभोगैरिवैभिर्मे भोगैरलमत: परम्। दीचां मङ्चु प्रहीष्टामि त्रीवीरचरणान्तिके ॥ ५३॥

<sup>(</sup>१) ख च -प्युवाचैवं।

एवं संवेगयुक्तोऽपि स मातुक्परोधतः। सभायीऽभ्येत्य राजानमनमदिनयान्वित:॥ ५४ ॥ सखजे श्रेणिकेनाथ खाङ्के सत दवासितः। सेहाच्छिरसि चान्नातः चणाचात्रृणि सोऽसुचत् ॥ ५५ ॥ ततो भद्रा जगादैवं देवायं मुखतां यत: । मानुष्यमात्यगस्थिन मनुष्योऽप्येष बाध्यते ॥ ५६ ॥ देवभूयं गतः श्रेष्ठी सभार्थस्यास्य यच्छति । टिव्यनेपय्यवस्त्राकरागादीन् प्रतिवासरम् ॥ ५०॥ ततो राज्ञा विस्रष्टोऽमी ययी सप्तमभूमिकाम्। इंडेव भोक्तव्यमिति विज्ञप्तो भद्रया रुपः ॥ ५८ ॥ भटाटा चिख्यती राजा प्रत्यपदात तत्त्रया। सदाः साऽसाधयत्सवं श्रीमतां किं न सिध्यति ?॥ ५८॥ सस्री सानीयतैलाम्बद्रणेस्तूणे ततो न्यः। पङ्कीयं तदङ्क्याः क्रीडावाष्यां पपात 'च॥ ६०॥ यावदन्वेषयामाम भूपतिस्तदितस्ततः। भावद्रद्राऽऽदिशहासीं वाप्यक्योऽन्यत नाय्यताम् ॥ ६१ ॥ तथाक्ततं तया चित्रदिव्याभरणमध्यगम्। अङ्गाराभं खाङ्ग्लीयं दृष्टा राजा विसिष्मिये ॥ ६२ ॥ किमेतदिति राच्चोक्ता दास्यवीचदिहान्बहम् !। निर्माखं शालिभद्रस्य सभाग्रस्य निधीयते ॥ ६३॥

<sup>(</sup>१) कातत्।

सर्वया धन्य एवैष धन्योऽहमपि संप्रति । राज्ये यस्पेहणाः सन्ति विममर्शेति भूपतिः ॥ ६४ ॥ बुभुज सपरीवारी भूभुजामयणीस्ततः। विवालकारवस्त्राद्येरचितस ग्रहं ययी ॥ ६५ ॥ शालिभद्रोऽपि संसारविमोचं यावदिच्छति। श्रभ्येत्य धर्मसृहदा विज्ञप्तस्तावदीदृशम् ॥ ६६ ॥ त्रागाञ्चतुर्ज्ञानधरः सरासरनमस्तरः। मूर्ती धर्म दवीदान धर्मघोषाभिधी मुनि: ॥ ६०॥ ग्रालिभटस्ततो हर्षाटिधिरु इयं ययौ। याचार्यपादान् वन्दिला साध्योपाविशतपुर: ॥ ६८ ॥ स स्रिटेंशनां कुर्वन् नला तनित्यप्रऋवत । भगवन् ! कर्मणा केन प्रभुरन्धो न जायते ? ॥ ६८ ॥ भगवानप्यवाचेदं दीचां ग्टह्मन्ति ये 'जनाः। अर्शवस्थापि जगतः स्वासिसावं सजन्ति ते ॥ ७० ॥ यदीवं नाथ ! तहत्वा निजामाप्टच्या मातरम्। यहीष्यामि व्रतमिति शालिभद्रो व्यक्तिश्चपत् ॥ ७१ ॥ न प्रमादो विधातव्य स्त्युक्तः सूरिणा ततः। गालिभद्रो गरहं गत्वा भद्रां नत्वेखभाषत ॥ ७२ ॥ धर्मः श्रीधर्मघोषस्य स्रेरच मुखाम्बुजात्। विखदु:खविमोत्तस्थोपायभूतो मया श्रुत: ॥ ७३ ॥

<sup>(</sup>१) ख च नराः।

श्रकार्धीः माध्वदं वस ! पितुस्तस्यामि नन्दनः। प्रज्ञांसित भट्राऽपि ग्रालिभट्रं प्रमोदत:॥ ७४॥ सोध्यवीचदिदं मात्रवं चेत्तत् प्रसीद में। ग्रहीष्यामि व्रतमहं ननु तस्य पितुः सुतः॥ ७५॥ माऽप्यवादीदिदं वस ! यृत्तम्तेऽसी व्रतीद्यमः । कित्वत लोहचगका वर्षीया निरन्तरम् ॥ ७६ ॥ सुकुसार: प्रक्रत्याऽपि दिव्यभोगैश्व लालित:। म्यन्टनं तर्णक इव कयं त्वं वच्यमि व्रतम् ?॥ ७०॥ शानिभद्रोऽप्य्वाचैवं पुसांमी भोगलानिताः। भमहा वतकष्टानां कातरा एवं नेतरे ॥ ७८ ॥ त्यज भोगान् क्रमान्मर्छमात्त्यगन्धान् सहस्व च । इत्यभ्यामाद्दतं वता ! ग्रह्मीया दत्य्वाच सा ॥ ७८ ॥ ग्रानिभद्रस्ततो भद्रावचनं प्रतिपदा तत्। भार्यामेकां तुलिकां च सुञ्चति सा दिने दिने ॥ ८०॥ इत्य तिसान नगरे धन्यो नाम महाधनः। बभूव ग्रानिभद्रस्य कनिष्ठभगिनीपति: ॥ ८१ ॥ शानिभद्रसमा 'माश्र स्वपयन्ती तु तं तदा। किं रोटिषोति तेनोक्ता जगादैति सगहदम् ? ॥ ८२ ॥ वत यहीतं में भाता त्यजत्येकां दिने दिने। भार्यां च तृलिकां चाहं ईतुना तेन रोदिमि ॥ ८३ ॥

<sup>ाः</sup> सम्बाखः। इध्यां।

य एवं कुरुते फेरुरिव भीरुस्तपस्त्रासी। हीनसत्त्वस्तव भातित्यूचे धन्यः सनमंत्रम्॥ ८४॥ सुकारं चेद्दतं नाथ ! क्रियते किंन हि लया ?। एवं सहासमन्याभिभीयीभिर्जगदेऽय सः ॥ ८५ ॥ धन्योऽप्युचे व्रते विघ्नो भवत्यस्तास पुख्यतः। भनुमन्त्रोऽय मेऽभूवन् प्रव्रजिष्यामि तद् दुतम् ॥ ८६ ॥ ता अप्युचुः प्रमीदेदमसाभिनमेणीदितम्। मा सा त्याची: त्रियोऽसांत्र मनस्तिन्! नित्यनातिता: ॥८०॥ श्रनित्यं स्त्रीधनाद्येतत्रो 'जभा नित्यपदेच्छया। श्रवश्यं प्रवृजिष्यामीत्यानपन धन्य उत्थितः ॥ ८८ ॥ लामनु प्रविज्ञाम एवमुत्रवतीय ताः। ग्रन्यमन्यत धन्योऽपि धन्यंमन्यो महामनाः ॥ ८८ ॥ इतस वैभार्गिरी श्रीवीर: समवासरत। विदाञ्चकार तं सद्यो धन्यो धर्मसङ्खादरा ॥ ८० ॥ दत्तदानः सदारोऽसावारुह्य शिविकां ततः। भवभीतो महावीरचरणी शरणं ययौ ॥ ८१ ॥ मदार: सोऽयहीद दीचां तती भगवदन्तिक। तच्छ्ता प्रालिभद्रोऽपि जितंमन्यः प्रतत्वरे ॥ ८२ ॥ सोऽन्वीयमानस्तदनु श्रेणिनेन महीभुजा। उपेत्य श्रीमहावीरपादमू ने त्यहीद् व्रतम् ॥ ८३ ॥

<sup>(</sup>१) खच प्रोक्सांच-।

ततः सपरिवारोऽपि स्वामी सिडार्घनस्तः। विस्रक्रमां। गच्छत् सयृष्य इव इस्तिराट् ॥ ८४ ॥ धम्यय ग्रानिभद्रय तावभूतां बहुयुती । सहत्तपय तेपातं खङ्गधारासङोदरम् ॥ ८५ ॥ पन्नाद् मामाद् दिमास्यास्त्रिमास्या मासचतुष्टयात्। श्ररोरनिर्पेसी ती चक्रतु: पारणं मुनी ॥ ८६ ॥ त्रपमा समजायेतां निर्मासक्षिराङ्गकौ। चर्मभस्त्रीवमी शालिभद्रधन्त्री महासुनी ॥ ८० ॥ त्रत्येयः श्रीमहावीरस्वामिना सह ती मुनी। भाजस्मत् राजग्रहं पुरं जन्मभ्वं निजाम् ॥ ८८ ॥ ततः समवसरणस्थितं नन्तं जगत्पतिम्। यदाऽतिशययांगेनाच्छित्रमीयुर्जनाः पुरात् ॥ ८८ ॥ मासपारण्के शानिभद्रधन्यावुभाविष । कालि विष्टतें भिचार्यं भगवन्तं प्रणमतुः॥ १००॥ मात्रपार्धात्पारणं तिऽदोत्यक्तः स्वामिना ततः। इच्छामीति भणन् प्रालिभद्रो धन्ययुतो ययौ ॥ १ ॥ गला भद्राग्टइहारि तातुभावपि तस्यतु: । तप:चामतयातीच न केनाप्य्पलिसती॥ २॥ श्रीवीरं शालिभट्टं च धन्यमध्यय बन्दित्म । यामीति व्याजुला भद्राऽप्यज्ञासीदुस्का न ती ॥ ३॥ च्चणमेकमवस्थाय तत्र ती जगमत्स्ततः। सहर्षी नगरदारप्रतोखा च निरीयतुः॥ ४॥

तदाऽऽयान्ती पुरे तिस्मिन्विक्रोतं दिधिसर्पिषी । यालिभद्रस्य प्राग्जन्ममाता धन्याऽभवत्परः ॥ ५ ॥ शालिभद्रं तु सा प्रेच्य सञ्जात'प्रस्ववस्तनी। वन्दित्वा चरणी भक्त्या दाभ्यामपि ददी दिध ॥ ६॥ श्रीवीरस्थान्तिके गला तटालोच क्रताचालि:। शालिभद्रोऽवदत्स्वामिन्यातृतः पार्णं कथम १॥०॥ सर्वज्ञीऽप्याचचचेऽय श्रालिभद्र । सन्दास्ने !। प्राग्जबासातरं धन्यामन्यद्प्यन्यजनाजम् ॥ ८॥ कला पारणकं दभाऽऽपृच्छा च स्वामिनं तत:। वैभाराद्विं ययौ गालिभद्रो धन्यसमन्दितः॥ ८॥ शिनातने शानिभद्रः सधन्यः प्रतिनेखिते। पाइपोपगमं नाम तवानशनमाश्रयत ॥ १०॥ तदा च भद्रा तनाता श्रीण्कश्च महीपति:। त्राज्यसतुर्भितायुत्ती श्रीवीरचरणान्तिकम् ॥ ११ ॥ ततो भद्राध्वदबन्धशानिभद्री क ती सुनी १। भिचार्थं नागती कस्मादसादेश्म जगत्पते।॥१२॥ सर्वज्ञोऽपि बभाषे तौ लहेश्मनि सनी गती। जाती न तु भवत्येहागमनव्ययचित्तया ॥ १३ ॥ प्राग्जसमाता लस्नोर्धन्या यान्ती पुरं प्रति। ददी दिध तयोस्तेन पारणं चक्रतु वती ॥ १४॥

<sup>(</sup>৭) **ভ -দন্ধাৰ-**|

उभावय महासची 'सलरी भवसुज्भित्म । बैभारपर्वते गलाऽनग्नं ती प्रचन्नतुः ॥ १५ ॥ श्रीताकेन समं भटा वैभाराद्रिं ययी ततः। स्यास्थितावप्रथच तावश्मघटिताविव ॥ १६ ॥ तलप्टमय प्रधन्ती सारन्ती तत्सुखानि च। मादोद्दीद्दोदयन्तीव वैभाराद्धिं प्रतिखनैः ॥ १०॥ श्रायातोऽपि ग्टहं वस ! मया तु खल्पभाग्यया । न जातोऽसि प्रमादेनाप्रसादं मा क्षया मयि ॥ १८ ॥ यद्यपि त्यत्तवानस्वं तथापि निजदर्भनात्। भानन्द्रिष्यमि हशौ पुरत्यासीनानोरयः ॥ १८ ॥ चारकीणासुना पुत्र ! शरीरत्यागहेतुना । मनोर्षं तमपि में भङ्ज्मस्य्यतीऽधुना ॥ २०॥ प्रारम्भं यत्तपस्तव न तं विश्लीभवास्य हम्। किन्वेतलकेशतमं शिलातनमितो भव॥ २१॥ अयोचे श्रेणिको हर्षस्थान 'किमस्व ! रोटिषि ?। ईंद्रग यस्थाः सुतः स्त्रीषु <sup>३</sup>त्वमेका पुत्रवत्यसि ॥ २२ ॥ तत्त्वज्ञोऽयं महासत्त्वस्यक्का त्रणीमव त्रियम्। प्रपेदे खामिनः पादान् साचादिव परं पदम् ॥ २३ ॥

<sup>(</sup>१) खच सत्वरं।

<sup>(</sup>१) खडलं सैना।

<sup>(</sup>२) कगच किंनाम।

पती जगत्स्वामिशिष्यानुरूषं तप्यतं तपः।
सुधाऽनुतप्यतं सुग्धे! किं त्यया स्त्रीस्त्रभावतः ? ॥ २४ ॥
भद्रेवं बोधिता राज्ञा विन्दित्वा तौ महासुनी।
विमनस्त्रा निजं धाम जगाम खेणिकस्त्रथा ॥ २५ ॥
सत्ता ततस्तौ सर्वार्थसिडस्वर्गं बभूवतुः।
सुरोत्तमौ तयस्त्रिंथसागरप्रमितायुषौ ॥ २६ ॥

सत्पात्रदानफलसम्पदमितियां
म प्राप सङ्गमक श्रायितविद्यमानाम्।
कार्यो नरेरिवतयातिथिमंविभागे
भाग्याथिभिनेनु ततः सततं प्रयतः॥ १२०॥

॥ इति सङ्गमककथानकम् ॥ ८८॥

उत्तानि द्वादशव्रतानि, श्रयं तच्छेषमितचाररसण्लस्य सं प्रम्तोतुमा ह

व्रतानि सातिचाराणि सुक्तताय भवन्ति न । चित्रचारास्ततो हियाः पञ्च पञ्च व्रते व्रते ॥ ८८ ॥

श्रातिचारो सालिन्यं तद्युक्तानि व्रतानि न सुक्ताय भवन्ति, तद्यभैवेकैकस्मिन् व्रते पञ्च पञ्चातिचाराः परिष्टरणीयाः । ननु सर्वविरतावेवातिचारा भवन्ति, संज्वलनोदय एव त्रियासिन-धानात्। यदाच---

'सब्बेवि च चद्रचारा मंजलणाणं तु उदयती हुंति।

मूलच्छिकं पुण होइ बारसण्हं कसायाणं ॥ १ ॥ संज्वलनंदियस सर्वविरतानांमेव, देशविरतानां तु प्रत्यास्थाना-वरणोदय दति न देशविरतावितिचारसभाव: । युज्यते चैतत्, श्रत्यीयस्वात्तस्या: कुन्युगरीरं व्रणाद्यभाववत् ।

तयाहि ---

प्रथमाणुवर्त स्वृत्तं सङ्गल्यं निरपराधं दिविधं विविधंनित्यादिविकल्यैविशेषितत्वेनातिस्त्यातां गर्त देशाभावात्त्रधं देशविराधनाकृषा श्रातिचारा भवन्तु, श्रातः सर्वेनाश एव तस्योपपद्यते । महावर्तषु तु तं मंभवन्ति, महत्त्वादेव ; इन्तिश्वरीरं वृत्तपष्टबन्धादिवदिति । उच्यते । देशविरतावितचारा न संभवन्तीत्वसङ्गतम् ।
उपामकदशादिषु प्रतिवृतमित्वारपञ्चकाभिधानात् । श्रथ भङ्गा
एव तं, न त्वितचाराः । नैवम् । भङ्गाङ्वदेनातिचारस्थागमै
संमतत्वात् । यचोक्तम् । सर्वेऽस्थितिचाराः संज्वलनोदय एव ।
तत्तात्यम् । केवलं सर्वविरितचारित्रमेवाश्रित्य तदुच्यते, न तु
सम्यक्षदेशिवरती । यतः—मञ्चवि श्र श्रद्धयारा इत्यादि गाथाया
एवं व्याख्या -संज्वलनानामेवोदये सर्वविरतावितचारा भवन्ति,
शेषोदये तु सूलच्छेद्यमेव तस्याम् । एवं च न देशविरतावितचाराभावः ॥ ८८ ॥

सर्वेरिय च ऋतिवारा संज्ञ्चलनानां तु उदयतो भवन्ति ।
स्व ऋद्यं पुनर्भवित हादशानां कथायाचास् ॥ १॥

#### तत्र प्रथमत्रते तानाइ --

क्रोधाइस्यक्कविक्छेदोऽधिकसाराधिरोपग्रम् । प्रहारोऽन्नादिरोधस्राहिंसायां परिकौर्त्तिताः॥८०॥

श्रहिंसायां प्रथमागुवर्ते श्रमी पञ्चातिचाराः - बन्धी रज्जादिना गोमहिषादीनां नियन्त्रणम् ; खपुतादीनामपि विनयग्राहणार्धं क्रियते, मतः क्रोधादित्यक्रम्; क्रोधात् प्रवलकषायोदयाद्यो बन्धः स प्रथमोऽतिचारः १। कविः ग्ररीरं लग्वा, तस्याः केदो देधीकरणमः : स च पादवल्मीकोपहतपादस्य प्रतादेरपि क्रियते इति क्रोधादित्यनुवर्त्ततं। क्रोधाद्यः क्रविच्छेदः स दितीयोऽति-चारः २। श्रधिकस्य वोद्मणकास्य भारस्यारोपणं गो-करभ-रामभ-मनुष्यादे: स्कन्धे पृष्ठे शिरसि वा वाहनायाधिरोपणम् ; इहापि क्रोधादित्यनुवर्त्तते, 'तेन क्रोधात्तदुपलच्चिताक्षोभादा यदधिक-भारारोपणं स त्वतीयोऽतिचार: ३। प्रहारो लगुडादिना ताडनं क्रोधादेवेति चतुर्थोऽतिचारः ४। श्रवादिरोधो भोजनपानादे-र्निषेध: क्रोधादेवेति पञ्चमोऽतिचार: ५। श्रव चायमावश्यक-चुर्खाद्यको विधि:। बन्धो दिपदानां चतुष्पदानां वा स्थात्, सोऽपि सार्थकोऽनर्थको वा, ततानर्थकस्तावद् विधातुं न युज्यते, सार्धकः पुनरसी दिविध:, सापेको निरपेक्षय, तत्र सापेको यो दास-ग्रन्थिना शिथिलेन, यथ प्रदीपनादिषु मोचिथितुं हेत्तं वा शकाते। निरपेची यत् नियलमत्यर्थेच बध्यत्। एवं तावत

चतुष्पदानां बन्धो दिपदानामपि दासदासीचीरपाठादिप्रमत्तः पुत्रादीनां यदि बच्चस्तदा मिवक्रमणा एव बन्धनीया रक्तणीयास. यथाऽग्निभयादिष न विनायन्ति : तथा दिपद्चतुष्पदाः श्रावकेण त एव संग्रहीत्या ये अवडा एवासर्त इति, ऋविच्छेदोऽपि तर्धेव । नवरम । निर्मेनो हस्तपादकर्णनासिकादि यत्रिदेयं किनत्ति. मापेस: पनर्गण्डं वा अक्वी किन्छादा दहिदेति : तथाऽधिक-भारोऽपि नारोपयितव्य: पूर्वमेव हि या दिपदादिवाहनेन जीविका सा यावकेण मीत्र या. त्रयान्या इसी न भवेत : तटा हिपटोऽयं भारं स्वयमत्चिपति. श्रवतारयति च तं वाह्यते. चत्र्यदस्य तु ययोचितभारः किञ्चिद्रनः क्रियते. इन्त्रश्कटादिषु पुनरुचितवेलायामसी मुच्यत इति : प्रहारोऽपि तथैव । नवरम । निर्पेत्तः प्रहारो निर्देशताङ्गा, सापेत्तः पुनः श्रावर्कगादित एव भीतपर्षदा भवितव्यं, यदि एनः कोऽपि न करोति विनयं तटा तं मर्माणि मुक्का लतया दवरकेण वा सक्तद दिवी ताडियेदिति। तया अवपानादिरोधी न कस्यापि कर्त्तव्यस्ती स्वावभुत्तो ह्येवं सति 'स्मियतं; स्वभोजनवेलायां तु ज्वरितादीन् विना नियमत एवान्यान् विष्टतान् भाजियत्वा स्वयं भुज्जीत ; श्रत्नादिरोधीऽपि मार्थकानधेकभेटो बन्धवत् द्रष्टव्यः । नवरम् । सापैची रोग-चिकित्सार्थं स्थात्, भ्रषराधकारिणि च<sup>्</sup>वाचैव व**देट्—भ्र**द्य ते न टास्यर्वभोजनादि। शान्तिनिमित्तं चोपवासादि कारयेत्।

<sup>😗</sup> इ स्थित।

किं बहुना ? मूलगुणस्याहिं सालचणस्यातिचारो यथा न भवति तथा यतनया वर्त्तनीयम्। ननु हिंसैव श्रावकेण प्रत्याख्याता ततो बाबादिकरणेऽपि न दोषो हिंसाविरतेरखिखितवात: श्रय बन्धादयोऽपि प्रत्याख्यातास्तदा तत्करणे व्रतभङ्ग एव विरति-खण्डनात । किञ्च । बन्धादीनां प्रत्याख्येयत्वे व्रतियत्ता 'विभीर्येत ; प्रतिव्रतमतिचारव्रतानामाधिक्यादिति । एवं च न बन्धादीना-मतिचारतिति। उचाते - मह्यं हिंसैव प्रत्याख्याता न बन्धादय:. केवनं तस्रत्याखानं अर्थतम्तेऽपि प्रत्याख्याता दृष्टव्याः, हिंसी पायलात्तेषाम् । न च बन्धादिकरगेऽपि व्रतभङ्गः किन्लतिचार एव । कथम् । इह दिविधं व्रतस्- ग्रन्तर्वृत्था बहिर्वृत्था च ; तत्र मार्यामीति विकल्पाभावन यदा कोप(दाविश्वात्परपाणप्रश्वाण-मविगण्यन् बन्धादी प्रवर्त्तते न च हिंसा भवति, तदा निदेयताविरत्यनपेचप्रवत्तत्वेनान्तर्वत्या व्रतस्य भद्गः, हिंसाया श्रभावाच बहिर्वृत्था पालनमिति । देशस्य भञ्जनाद्देशस्यैव पालनाटतिचारव्यपदेशः प्रवक्तते।

#### तदुक्तम् --

न मारयामीति कतव्रतस्य विनैव चत्युं क इहातिचारः ?।
निगद्यतं यः कृषितो वधादीन् करीत्यसो स्यावियमाऽनपेचः ॥१॥
चत्योरभावावियमोऽस्ति तस्य कोपाइयाहीनतया तु भगनः।
देशस्य भङ्गादनुपालनाच पूज्या अतीचारमुदाहरन्ति ॥ २ ॥

<sup>(</sup>१) क विशोर्धते।

यचीत्रम् — त्रतेयत्ता 'विक्रीयेत इति । तदयुत्तम् । विक्रदाहिसा-सङ्गावे हि बन्धादीनामभाव एव । तत् स्थितमेतहन्धादयोऽति-चारा एव । बन्धादिग्रहणस्य चोपलच्चणत्वान्मन्त्रतन्त्रप्रयोगादयाऽ-न्येऽप्यतिचारतया चेया: ॥ ८० ॥

श्रव हिनीयस्य वनस्यानिचारानाइ—

मिध्योपदेशः सहसाऽभ्यास्यानं गुच्चभाषणम् ।

विश्वस्तमन्त्रभेदश्च कूटलेख्यः सृन्दते ॥ ११॥

मिय्योपदेशोऽसदुपदेश: प्रतिपत्रसत्यव्रतस्य हि परपोडाकरं वचनमस्यमेव, ततः प्रमादात्परपोडाकरणे उपदेशे श्रितचारो यथा,
बाह्यन्तां खरोष्ट्रादयो हन्यन्तां दस्यव इति । यहा । यथास्थितोऽर्धस्त्रयोपदेशः साधीयान्, विपरीतस्तु श्रयथार्थोपदेशो यथा—परण
सन्देहापन्नेन पृष्टे न तथोपदेशः । यहा । विवादे स्वयं परणा वा
श्रन्थतराभिसन्धानोपायोपदेश इति प्रथमोऽतिचारः १ । सहमा
श्रनालोत्थाभ्यास्थानमसहोषाध्यारोपणं यथा—चौरस्व पारदारिको
वित्यादि । श्रन्थे तु सहसाऽभ्यास्थानस्थाने रहस्याभ्यास्थानं पठन्ति ;
व्याचन्नते च - रह एकात्तस्तत्र भवं रहस्यं रहस्येनाभ्यास्थानमभिप्रभनमनदध्यारोपणं, रहस्याभ्यास्थानं यथा—यदि हद्दा स्त्री
ततस्तस्य कथयित,—श्रयं तव भक्ती तकस्थामितप्रसक्तः, श्रथ
तक्षी तत एवमाह—श्रयं ते भक्ती प्रौठवेष्टितायां मध्यमवयिस
योषिति प्रसक्तः, तथाऽयं खरकामो सदुकाम इति वा परिहस्ति,

<sup>(!)</sup> क ड विशीर्यत-।

तथा स्तियमभ्यास्थाति भर्त्तुः पुरः - यथा पत्नी ते कथयति एवमयं मां रहिस कामगर्दभः खलीकरोति, भ्रथवा दम्मत्योरन्यस्य वा पुंसः स्तिया वा येन रागप्रकर्ष उत्पद्यते तेन तादृशा रहस्थेनानेक- प्रकारिणाभिग्रंसनं हास्यक्रीडादिना नलभिनिवेशेन; तथा सित व्रतभङ्ग एव स्थात्।

यदाह

'सहसामक्खाणाई जाणंतो जद करेज तो मंगो।
जद पुण णामोगाईहिंतो तो होद घद्द्यारो॥१॥
इति दितीयोऽितचार: २। तथा गुद्धं गूहनीयं नःसर्वस्मै यल्कथनीयं
राजादिकार्थ्यसंबदं तस्थानिधक्ततनैवाकारिङ्गतादिभिक्तीत्वाऽन्यस्मै प्रकायनं गुद्धभाषणं यथा—एते हीदमिटं च राजविक्रदादिकं मन्त्रयन्ते, श्रथवा गुद्धभाषणं पैश्चन्यं यथा—दयोः
प्रोती सत्थामेकस्थाकारादिनोपलभ्याभिप्रायमितरस्थ तथा
कथ्यति यथा प्रीतिः प्रणस्थित । इति हतीयोऽितचारः ३। तथा
विश्वस्ता विश्वासमुपगता ये मित्रकलत्वादयस्तेषां मन्त्रो मन्त्रणं
तस्य भेदः प्रकाशनं तस्थानुवादरूपत्वेन, सत्थत्वात् यद्यपि नाति
चारता घटते तथापि मन्त्रितार्थप्रकाशनजनितल्जादितो मित्रकलवादेर्भरणादिसम्भवेन परमार्थतोऽस्थासत्थत्वात् कथिञ्चङ्गःरूपत्वेनातिचारतेव । ग्रह्मभाषणे ग्रह्ममाकारादिना विज्ञायानिध-

<sup>(</sup>१) सहसाभ्याच्यानाहीन् जानन् यदि कुर्यात् ततो भक्षः। यदि पुनरनाभोगाहिभ्यस्ततो भवत्यतिचारः॥१॥

क्कत एव गुद्धं प्रकाशयति, इह तु खयं मन्त्रियिलेव मन्त्रं भिनत्तीत्यनधोर्भेदः । इति चतुर्थोऽतिचारः ४। तथा क्टमसङ्गतं तस्य
लेखो लेखनं क्टलेखः, अन्यस्वरूपाचरमुद्राकरणम्, एतच यद्यपि
कायेनासत्यां वाचं न वदामीत्यस्य न वदामि न वादयामीत्यस्य
वा व्रतस्य भङ्ग एव, तथापि सहमाकारानाभोगादिना अतिक्रमादिना वाऽतिचारः ; अथवा असत्यमित्यसत्यभणनं मया
प्रत्याख्यातमिदं पुनर्लेखनमिति भावनया व्रतसापेचस्यातिचार एवेति पञ्चमोऽतिचारः ५॥ ८१॥

### भ्रय हर्तीयव्रतातिचारानाइ —

स्तेनानुत्ता-तदानीतादानं दिट्राज्यलङ्गनम्। प्रतिरूपिक्रया मानान्यत्वं चास्त्यसंश्विताः॥ ८२॥

स्तेनाथीरास्तेषामनुद्धाः हरत यूयमिति हरणिक्रयायां प्रेरणा, भयवर स्तेनापकरणानि कुशिकाकत्तरिकाधधिरिकादौनि तेषाः मर्पणं विक्रयणं वा स्तेनानुद्धाः। अत्र च यद्यपि चौर्यं न करोमि न कारयामीत्येवं प्रतिपन्नवतस्य स्तेनानुद्धावतभङ्ग एट, तथापि किमधुना यूयं निर्व्यापारास्तिष्ठतः , यदि वो भक्तादि नास्ति तदाऽष्टं तहदामि , भवदानं तमोषस्य वा यदि विक्रायको न विद्यति तदाऽष्टं विक्रेष्य , दत्येवंविधवचनैश्वीरान् व्यापार्यतः स्वकत्यनया तद्यापारणं परिहरतो व्रतसापेचस्यामावित्वारः । इति प्रथमोऽतिचारः १। तथा तच्छव्देन स्तेनपराम्प्रीः स्तेनै-रानीतमाद्धतं कनकवस्त्रादि तस्यादानं यष्टणं मूख्येन सुधिकया

वा तदानीतादानं, स्तेनानीतं हि काणक्रयेण सुधिकया वा प्रच्छत्र ग्रह्मं योरो भवति, ततयीर्यं करणाइतभङ्गः, वाणिज्यमेव मया क्रियते न चौरिकेत्यध्यवसायेन व्रतसापेचत्वात्र 'तडक इति भङ्गभङ्कषोऽतिचार: । इति हितीय: २ । तथा हिषोविक्षयो-राज्ञोरिति ग्रेष: राज्यं नियमिता भूमि: कटकं वा तस्य लङ्घनं व्यवस्थाऽतिक्रमः ; व्यवस्था च परस्परविरुद्धराजकतेव, तम्बङ्गमं चान्यतर्राज्यनिवासिन दूतर्राज्ये प्रवेश: इतर्राज्य-निवासिनो वा अन्यतरराज्ये प्रवेश: दिङराज्यलङ्गनस्य यद्यपि खलामिना अननुजातस्य 'सामिजीवादत्तं तिस्यरेणं तहेव य गुरू हिं' दत्यदत्तादान सम्पयोगेन तत्कारिणां च चौर्यदग्छ-योगेन अदत्तादानरूपलाइतभङ्ग एव, तथापि दिडराज्यलङ्गनं कुर्वता सया वाणि ज्यमेव कतं न चौर्यसित भावनया व्रतसापेक्त लाक्षीके च चौरोऽयमिति व्यपदेशाभावादतिचारता। इति ढतीय: ३। तथा प्रतिरूपं महम् बीहीणां पलिञ्चः, घृतस्य वसा, हिङ्गोः खदिरादिवष्टः, तैनस्य मूत्रं, जात्यसुवर्णक्ष्ययो-र्युतिसुवर्णकृष्ये, इत्यादिप्रतिकृपेण क्रियाव्यवहारः, बीह्यादिषु पलञ्चादि प्रचिष्य तत्तदिक्रीणीते। यदा, अपहृतानां गवादीनां सम्बद्धाणामग्निपक्षकालिङ्गीफलखेटादिना मुङ्गाण्यधीमुखानि प्रमुणानि तिर्येग्वलितानि वा यथाक्चि विधाया न्यविधलिमव तेषामापाद्य सुखेन धारणविक्रयादि करोति। इति चतुर्थः ४।

<sup>(</sup>१) स्थाय वाभ-।

<sup>(</sup>२) काङ - याभ्यत्वसिव।

तथा मीयतेऽनेनेति मानं कुडवादि, पनादि, इस्तादि, तस्यात्यत्वं होनाधिकात्वं, हीनमानेन ददाति, श्रधिकमानेन ग्रह्माति । इति पञ्चमः ५ । प्रतिरूपिकया मानान्धत्वं च पर-व्यसनेन परधनग्रहण्रूपलाइङ्ग एव. केवलं खात्रखननादिक-मेव चीर्ळं प्रसिद्धं, सया तु वणिक्रलैव क्रांति भावनया व्रत-रमणोद्यतत्वादितचारावेवेति । यथवा स्तेनानुन्नाद्यः पञ्चाप्यमी व्यक्तचौर्यक्षा एव. केवलं सहसाकारादिना अतिक्रमव्यति-क्रमादिना वा प्रकारंण विधीयमाना चतिचारतया व्यपदिग्यन्ते। न चैते राजसेवकादीनां न सभावन्ति, तथाहि—ग्राययो: स्पष्ट एव सभाव:, हिड्राज्यलङ्घनं तु यदा सामन्तादि: कियत् खखामिनो हत्तिमुपजीवति, तहिरुबस्य च सहायो भवति, तदाऽस्यातिचारो भवति, प्रतिरूपिकया मानान्यत्वं च यदा राजा भाग्डागारे द्रव्याणां विनिमयं मानान्यत्वं च कार्यित, तदा राच्चोऽप्यतिचारी भवति। एते च पञ्चाप्यस्तेयव्रतात्रिता श्रतिचारा: ॥ ८३ ॥

अथ चतुर्धव्रतातिचारानाम् —

## द्रवरात्तागमोऽनात्तागतिरन्यविवाहनम्।

मदनात्याग्रहोऽनङ्गक्रीडा च ब्रह्माणि मृताः ॥ ८४ ॥ ब्रह्माणि ब्रह्मचर्यवते, एतेऽतिचाराः स्नृताः । इत्वरी प्रतिपुरुष-मयनशीला, वेश्या इत्यर्थः ; सा चासावात्ता च कञ्चित्वालं भाटीप्रदानादिना संग्रहीता, पुंबद्वावे दत्वरात्ता । श्रथवा दत्वरं स्तोकमण्युचितं, इत्वरं स्तोकमल्यमात्ता इत्वरात्तां, विस्षष्टपट्टं वत् समासः। स्रथवा इत्वरकालमात्ता इत्वरात्तां, मयूर्व्यंस-कादित्वात् समासः, कालस्व्यतीपद्य। तस्यां गम स्नामेवनम्। इयं चात्र भावना-भाटीप्रदानादित्वरकालस्वीकारेण स्वकल्यी-कृत्य विद्यां सेवमानस्य स्वबुद्धिकल्यनया स्वदारत्वेन वृतसापेच्चित्तत्वात्र भङ्गः. श्रल्यकालपरियहास्र वस्तृतोऽन्यकल्रत्वाद्वङ्गः, इति भङ्गाभङ्गरूपत्वादित्वरात्तागमोऽतिचारः। इति प्रथमः १। तथा श्रनात्ता स्वपरिग्रहीता विद्या स्वरिणी, प्रोषितभर्तृका कुलाङ्गना वाऽनाया तस्यां गितरासेवनम्। इयं चानाभोगा-दिना श्रतिक्रमादिना वा श्रतिचारः। इमी चातिचारी स्वदा-रमन्तोषिण एवं, न तु परदारवर्जकस्य ; इत्वरात्ताया विद्यात्वेन सन्तावाः स्वनायतयैवापरदारत्वात्, श्रेषास्वितिचारा हयोरिपः; इदं च स्वाऽनुपाति।

यदाहु: ---

'सदारसंतोससा इमे पञ्च श्रद्यारा जाणियव्या न समायरिश्रव्या।

श्रन्थे लाहु: — इलरात्तागमः खदारमन्तीषवतीऽतिचारस्तव भावना क्रतेव, श्रनात्तागितसु परदारवर्जिनः । श्रनात्ता हि विश्वा यदा तां ग्रहीतान्यसक्तभाटिकामभिगच्छिति, तदा परदार-गमनजन्यदोषसभाषात् कथित्वत् परदारत्वाश्वाभङ्गत्वेन भङ्गाभङ्ग-रूपोऽतिचारः । इति दितीयः २ । तथाऽन्येषां स्रस्नापत्यव्यतिरि-

<sup>(</sup>१) खदारसन्तोषस्येमे पञ्चातिचारा ज्ञातत्याः, न समाचरितव्याः।

तानां विवाहनं विवाहकरणं कन्याफललिपया, सेहसस्बन्धादिना वा परिण्यनिवधानम्। इदं च स्वदारसन्तोषवता स्वकलतात् परदारवर्जनेन च स्वकलत्वेष्यास्थामन्यत्र मनोवाकार्यभेष्युनं न कार्यो न च कार्णोयमिति यदा प्रतिपत्नं व्रतं भवति, तदा प्रन्यविवाहकरणं मेष्ट्रनकारणमधिनः प्रतिषिष्ठमेव भवति, तद्रती तु मन्यतं—विवाह एवाऽयं मया विधीयते न मेष्ट्रनं कार्यते हित व्रतसापेल्लादितचार इति कन्याफलिल्पा च सस्यग्टिष्टर्युत्पन्नाऽवस्थायां सभावति, मिस्याद्यष्टेस्तु भद्रकावस्थायामनु- यहार्थं व्रतादानं सा सम्भवति। नन्वन्यविवाहनवत् स्वापत्यविवाहन्वर् निर्धा समान एव दोषः। मत्यम्। यदि स्वकन्याया विवाहो न कार्यते, तदा स्वच्हन्दचारिकी स्थात्, ततस्य ग्रासनोपचातः स्थात्; विहितविवाहा तु पतिनियन्त्वतत्वेन न तथा स्थात्। परिष्याहः—

पिता रचति कौमारं भर्ता रचति यौवने।

पुत्रम् स्विति भावे न स्ती स्वातन्त्रामहित ॥ १ ॥

यम् दाण्णहेस्य क्षणास्य चेटकराजस्य च स्वापत्येष्विष विवाहनियमः यृथते, म चिन्तकान्तरसङ्घावे द्रष्टव्यः । अन्ये त्वाहः—
श्रन्यस्य कनत्राद्वत्सस्य विशिष्टसन्तीषाभावात् स्वयं विवाहनमन्यविवाहनम्। यथं स्वदारमन्तुष्टस्यादितचारः । इति द्वतीयः ३ ।

मदनं कामिद्वायहः परित्यकान्यसकत्वव्यापारस्य तद्यवसायतः

योषामुखकचं।रूपस्थान्तिः विद्यसत्या प्रचिष्य प्रजननं महतीं
वितां निश्चनं स्त एवास्ते, चटक इव चटकायां सुद्व-

र्मुडुयीषायामारोहित, जातबनचयय वाजीकरणान्य्पयुङ्को ; घनेन खल्बीषधप्रयोगेण गजप्रसेकी तुरगावसर्दीव पुरुषो भवतोति ब्द्या। इति चतुर्धः ४। तथा अनङ्गः कामः, स च पुंसः स्त्रीप्नप्ंमकेषु सेवनेच्छा, इस्तकर्मादीच्छा वा वेदोदयात्। योषितोऽपि योषित्रपंसकपुरुषासेवनेच्छा इस्तकमीदीच्छा वा, नपंसकस्यापि नपंसकपुरुषस्त्रीसेवनेच्छा इस्तकर्मादीच्छा वा। एषोऽनङ्गो नान्यः कथित् तेन तिस्मन् वा क्रीडा रमणमनङ्ग-कीडा। यदा। त्राहार्यः काष्ठपुस्तफलमृत्तिकाचर्मादिभिर्घटितैः प्रजननैः स्वलिक्केन क्षतक्तत्योऽपि योषितामवाच्यदेशं भूयो भूयः कुयाति, केमाकर्षणप्रहारदानदन्तनखकदर्धनाऽऽदिप्रकारैय मोह-नीयकर्माविणात् तथा क्रीडित यथा बलवान् रागः प्रस्यते। श्रयवाऽङ्गं देहावयवो सेय्नापेचया योनिर्सहनं वा तदाति-रिकान्यङ्गानि कुचकचोरूवदनाटीनि तेषु क्रीडा अनङ्कीडा। इह च त्रावकाऽत्यन्तपापभीकतया ब्रह्मचर्यं चिकोर्षरिप यदा वेदोदयास हिण्युतया तिहिधातुं न शक्तोति, तदा यापनामातार्थे स्रदारसन्तोषादि प्रतिपद्यते । मैथुनमात्रिणैव च यापनायां सभावन्त्यां मदनात्याग्रहानङ्गकोडि प्रधेत: प्रतिषिद्धे। तस्रेवने न च कश्चिद्-गुण:, प्रत्युत तालालिकी छिदा राजयच्यादयश्व रोगा दोषा एव भवन्ति । एवं प्रतिषिद्वाचरणाङ्गङ्को नियमाबाधनाचाभङ्ग इत्यति-चारावेती। प्रन्ये खन्ययाऽतिचारद्वयमपि भावयन्ति—स हि खदारसन्ताषी मैथनमेव मया प्रत्याख्यातमिति स्वकल्पनया विख्यादी तत् परिचरति, नालिङ्गनादि; परदारविवर्जकीऽपि

परदारेषु मैथुनं परिहरति, नालिङ्गनादि; इति कथि चित्रतमापे च-लादितचारी। एवं खदारमन्तीषिणः पञ्चातिचाराः परदार-षर्जकस्य तूत्तरे व्रय एवेति स्थितम्। अन्ये खन्यथाऽतिचारान् विचारयन्ति—

यथा ---

'परदारविज्ञणो पञ्च इन्ति तिस्ति उ सदारसंतु है।

इत्यो तिस्ति पञ्च व संगिवगणे हि अदयारा॥१॥

इत्या कालं या परेण भाव्यादिना परिग्द हीता विश्वा तां गच्छतः

परदारविज्ञिनो भद्गः कथि चित्र परदारविज्ञातः, लोके तु

परदारविज्ञिनो भद्गः कथि सद्गाभङ्ग रूपोऽतिचारः। अपरिग्द हीतायामनायकु लाङ्ग नायां या गितः परदारविज्ञिनः सोऽप्यतिचारः; तत्क ल्यनयाऽपरस्य भर्तुरभावेनापरदारवादभङ्गः, लोकं च

परदारतया क्रिभेङ्ग इति पूर्ववदितिचारः। श्रेषासु त्रयो इयोरिष भवेयुः, स्त्रियासु स्वपुक्षसन्तोषपरपुक्षवर्जनयोने भेदः; स्वपुक्षव्यतिरेकेणाऽन्येषां परपुक्षत्वात्। अन्यविवाहनादयसु त्रयः
स्वदारमन्तोषिण इव स्वपुक्षविषयाः स्युरिति पञ्च वा। कथम्।
भायस्तावदादा स्वकीयपितर्वारक्तिने सपत्ना परिग्द हीतो

भवित, तदा सपत्नीवारकं विलुष्य तं परिमुङ्गानाया अतिचारः,

दितीयस्वितिक्रमादिना परपुक्षसभिसरन्त्या अतिचारः, ब्रह्म-

<sup>(</sup>१) परदारवर्जिनः पञ्च भवन्ति त्रयस्य खदारसन्तुष्टे । स्त्रियास्त्रयः पञ्च वा भङ्गविकस्पैरतिचाराः॥ १॥

चारिणं वा स्वपितमितिक्रमादिनाऽभिसरत्त्या मितिचारः। भेषा-स्त्रयः स्त्रियाः पूर्ववत्॥ ८४॥

श्रय पञ्चमव्रतस्याऽतिचाराना ह —

धनधान्यस्य कुप्यस्य गवादेः चेत्रवास्तृनः। हिराण्यहेमस्य संस्थाऽतिक्रमोऽत परिग्रहे ॥८५॥

त्रव त्रावकधर्मीचिते परिग्रहवते यः संख्याऽतिक्रमः सोऽतिचारः कस्य कस्येत्वाह—धनं गणिमधरिममेयपरीच्यलचणम् । यदाह—

'गणिमं जाईफनफोप्फनाइ धरिमं तु कुङ्गमगुडाइ। मेळां चोप्पडलोणाइ रयणवत्याइ परिच्छेळां॥१॥ धान्यं सप्तदमविधम्।

यदाह---

वीहियवो मस्रो गोधूममुद्रमाषितलचणकाः। श्रणवः प्रियङ्गुकोद्रवमकुष्टकाः श्रालिरादक्यः॥१॥ किञ्च कलायकुलस्यो सणसप्तदशानि धान्धानि।

धनं च धान्यं च धनधान्यं तस्य धनधान्यस्य । अतोत्तरत्र च समाहारनिर्देशः परिग्रहस्य पञ्चविधवज्ञापनार्धः । तथा सति श्चतिचारपञ्चकं सुयोजं भवति । कुप्यं कृप्यसुवर्णव्यतिरिक्तं कांस्य-

<sup>(</sup>१) गिषामा जातिफन्रपूर्णफनादि धरिमा स कुङ्गुमगुडादि । भेगं चन्नचन्नवाहि एकिनस्तादि परिच्छेदाम् ॥ १ ॥

लोहतास्मीसकवप्रस्थाण्डलियारविकारोदिक्काष्ठमञ्चलम---चिकामसुरकर्यग्कटहलप्रभृति द्रव्यं, तस्य कुप्यस्य । गौरनडान-उनड़ाही च, स त्रादिर्यस्य हिपदचतुष्पदवर्गस्य स गवादिः। श्रादिश्रच्याचा हिषमेषाऽविकाकरभरामभतुरगहस्यादिचतुष्पदानां इंसमय्रजुर्जुटशुकसारिकापारापतचकीरादिपचिद्विपदानां पत्नी-उपरुद्धादामीदासकर्मकरपदात्यादिमनुष्याणां च संयहः। चेतं मस्योत्पत्तिभूमि:, तत् विविधं, सेतुकेतूभयभेदात् । तत्र सेतुचेत्रं यदर्वदृहिन्न सिचते, केत्वेत्रमाकागोदकपातनिषाद्यसस्यमः उभयसुभयजलनिषाद्यसस्यम् । वान्तु ग्टहादि ग्रामनगरादि च । तल ग्रहादि लिविधं; खातं भूमिग्रहादि, उच्छितं प्रासादादि. खातांच्छितं भूमिग्टइस्योपरि ग्टहादिसन्निवेगः। चेत्रं च वास् चेति समाहारदन्दः। तथा हिरखं रजतं, घटितं भ्रघटितं चाऽनेकप्रकारं पावगादि, एवं सुवर्णसिप, हिरखं च हीस चेत्यवा-ऽपि समाहार:। संख्या व्रतकाले यावज्जीवं चतुर्मासादिकालाविध वा यत्परिमाणं गरहीतं तस्या अतिक्रम उन्नहनं संस्थातिक्रमो-ऽतिचार: ॥ ८५ ॥

ननु प्रतिपन्नव्रतसंख्याऽतिक्रमो भङ्ग एव स्थात्, कथमतिचारः ? इत्याम् —

वस्वनाद्वावतो गर्भायोजनाट् दानतस्तथा।
प्रतिपन्नवतस्यैष पञ्चधाऽपि न युज्यते॥ ६६॥
न साचात् संस्थाऽतिकमः, किन्तु व्रतसापेचस्य बस्वनादिभिः

पञ्चभिन्नंतुभि: खबुद्या व्रतभङ्गमनुर्वत एवातिचारी भवति ; बस्यनादयस यथासंख्येन धनधान्यादीनां परिग्रहविषयाणां सम्बधन्ते। तत्र धनधान्यस्य बन्धनात् संख्याऽतिक्रमो यथा-क्रतधनधान्यपरिमाणस्य कोऽपि लभ्यमन्यहा धनं धान्यं वा दराति, तच व्रतभङ्गभयाचतुर्मास्यादिपरतो ग्रहगतधनादि-विकाये वा क्षते ग्रहीयामीति भावनया बन्धनात्, यन्त्रणात्, रज्जादिसंयमनात्, सत्यङ्कारदानादिरूपादा स्वीकत्य तद् ग्टह-एव तत् स्थापयतोऽतिचार: १। कुप्यस्य भावतः संस्थाऽतिक्रमो यथा—क्रायस्य या संख्या कता तस्याः कथित् दिशुणले सति व्रतभङ्गभयाद भावतो दयोईयोमीलनेन एकीकरणक्षात पर्यायान्तरात् स्वाभाविकसंस्थाबाधनात् संस्थामात्रपूरणाज्ञाति-चार:। श्रथवा भावतोऽभिप्रायादर्थित्वनचणादिवचितकानावधेः परतो ग्रहीष्यामि श्रतो नान्यसौ देयमिति पराप्रदेयतया व्यवस्था-पयतोऽतिचार: २। तथा गोमहिषीवडवादेर्विवचितसंवलाराद्य-विधमध्य एव प्रसवे ऋधिकगवादिभावाद व्रतभङ्गः स्यादिति तद्भयात कियत्यपि काले गते गर्भतो गर्भग्रहणाहर्भस्थगवादि-भावेन बहिस्तदभावेन कथश्विद्वतभङ्गाद व्रतिनोऽतिचार: ३। तया चैत्रवासुनो योजनात् चैत्रवास्वन्तरमीलनाहृहीतसंख्याया-श्रतिक्रमोऽतिचारः । तथाहि – किलैकमेव क्रेत्रं वासु चेत्यभिग्रह-वतीऽधिकतरतद्भिलाषे सति वतभङ्गभयात् प्राक्तनच्विवास् प्रत्यामन तद् ग्रहीला पूर्वेण सह तस्यैकलकरणार्थे वृत्तिभिष्या-चपनयनेन तत्त्रत्र योजयतो व्रतसापेक्त्वात् कथि दिर्तत-

बाधनाचातिचारः ४। तथा हिरण्डहेनोर्दानाहितरणाद्
रहितसंख्याया अतिक्रमः। यथा केनापि चतुर्मासायविधना
हिरण्यादिसंख्या प्रतिपन्ना, तेन च तुष्टराजादेः सकाणात्
तदिधकं तक्कः तदन्यम्मै व्रतमङ्गमयाद् ददाति पूर्णेऽवधौ
यहीष्यामीत्यभिप्रायेणेति व्रतसापेचत्वादितचारः। एष रहीतसंख्याऽतिक्रमः, पञ्चधाऽपि पञ्चभिरपि प्रकारैः, प्रतिपन्नव्रतस्य
आवकस्य न युज्यते, कर्तुमिति श्रेषः, व्रतमानिन्यहेतुत्वात्।
पञ्चधित्युपनचणमन्येषां सहसाकारानाभोगादीनाम्। छका अणुवतानां प्रत्येकं पञ्च पञ्चातिचाराः ५॥८६॥

श्रथ गुण्वतानामवसरः, तवाऽपि प्रथमगुण्वतस्य दिग्विरति-लच्चणस्याऽतिचारानाच---

स्मृत्यन्तर्धानमूर्घ्वाधिस्तर्यग्भागव्यतिक्रमः । चेवहिषय पञ्चिति स्मृता दिग्विरतिव्रते ॥६०॥

दिग्वरितवर्त पञ्चातिचाराः, इत्यनि क्ष्पेण, स्नृताः पूर्वाचार्यः।
तद्यया — स्नृतेयोजनगतादिक्षपदिक्षपरिमाणविषयाया श्रितिव्याकुललप्रमादिलमत्यपाटवादिनाऽन्तर्धानं स्वंगः। तथाचि—
केनिचित् पूर्वस्यां दिशि योजनगतक्ष्यं परिमाणं क्रतमासीत्,
गमनकाने च स्पष्टतया न स्मर्गति, किं ग्रतं परिमाणं क्रतमृत
पञ्चाग्रत् तस्य चैवं पञ्चाग्रतमिकामतोऽतिचारः ग्रतमितिकासतो भद्रः, सापेचलाविर्पेचलाचेति। तस्मात् स्मर्तव्यमेव रटहीतव्रतं, स्मृतिमूल हि सर्वमनुष्ठानमिति प्रथमी-

ऽतिचारः १। तथा जह्वं पर्वततक्षिखरादेः, श्रधो ग्रामभूमि-ग्टहकूपादेः, तिर्यक् पूर्वादिदिक्त, योऽसौ भागो नियमितः प्रदेशः, तस्य व्यतिक्रमः ; एते त्रयोऽतिचाराः । यसूत्रम् —

'उड्डदिसिपमाणादकमे चहोदिसिपमाणादकमे तिरियदिसि-पमाणादकमे दति॥

पते च अनाभोगातिक्रमादिभिरेवाऽतिचारा भवन्ति, अन्यथाप्रवृत्ती तु भङ्गा एव। यसु न करोमि न कारयामीति वा
नियमं करोति, स विविच्चतचेत्रात् परतः खयं गमनतः
परेण नयनानयनाभ्यां च दिक्प्रमाणातिक्रमं परिइरति,
तदन्यस्य तु तथाविधपत्याख्यानाऽभावात् परेण नयनानयनयोने
दोषः २।३।४। तथा चेत्रस्य पृर्वादिदेशस्य दिग्वतविषयस्य
इस्वस्य सतः, वृद्धिर्वष्ठं पश्चिमादिचेतान्तरपरिमाणप्रचिपेण
दीर्घीकरणं, चेत्रवृद्धिरिति पञ्चमोऽतिचारः। तथाहि—केनापि
पूर्वापरदिशोः प्रत्येकं योजनशतं गमनपरिमाणं कतं, स चोत्पवप्रयोजन एकस्यां दिशि नवितं योजनानि व्यवस्थाप्य अन्यस्यां
दिश्चि तु दशोत्तरयोजनशतं करोति, उभाभ्यामपि प्रकाराभ्यां
योजनशतदयरूपस्य परिमाणस्याव्याइतत्वादित्येवमेक्वतः चेत्रं
वर्धयतो व्रतसापेचत्वादितचार इति। यदि वाऽनाभोगात्
चेत्रपरिमाणमतिक्रान्तो भवति तदा निवर्तितव्यं, ज्ञाते वा न

<sup>(</sup>१) कर्द्धदिकप्रमाणातिक्रमोऽश्रोदिक्षमाणातिक्रमस्तिर्यग्दिक्षमाणाति-क्रमः ॥

गन्तव्यम्, प्रन्योऽपि न विसर्जनीयः। प्रयानाद्यया कोऽपि गतो भवेत् तदा यत् तेन लब्धं, स्वयं वा विस्मृतितो गतेन लब्धं तत् परिहर्तव्यम्॥ ८७॥

त्रय दितीयगुणवतस्य भोगोपभोगमानरूपस्यातिचारानाह— सचित्तस्तिन सम्बद्धः सन्मिश्रोऽभिषवस्तया । दुष्पक्वाहार दृखेते भोगोपभोगमानगाः॥ ६८॥

सह चित्तेन चेतनया वर्तते यः स सचित्तः श्राहार एव, बाहारत दबकाहार दलसादाकच सम्बधते, एवमुत्तरेषणा-इारमञ्जी योजनीय:। सचित्तसु कन्द्रमूलफलादि: पृथ्वीकाया-दिवी। इइ च निवृत्तिविषयीक्षतप्रवृत्ती भङ्गसद्भावेऽप्यतिचारा-भिधानं वतसापेच्यानाभोगातिक्रमादिना प्रवृत्ती दृष्ट्यम् १। तेन सचित्तेन सम्बद्धः प्रतिबद्धः सचित्तमंबद्धः, सचैतनहचादिना मम्बद्धो गुन्दादिः पक्षफलादिर्वा, सचित्तान्तर्वीजः खर्जुरास्त्रादिः, तदाहारो हि सचित्ताहारवर्जनस्थानाभोगादिना सावधाहार-प्रवृत्तिकृपलादतिचार:। अथवा बीजं त्यच्यामि तस्यैव सचेतन-लात्, कटाहं तु भचयिष्यामि तस्याचेतनलादिति ब्ह्या पक्षं खर्जूरादिफलं मुखे प्रजिपतः सचित्तवर्जनस्य सचित्तप्रतिवदाहारी दितीय: २। तथा मचित्तेन मित्र: शबल: बाहार: सन्मित्राहार:। यथा — त्रार्ट्रेकटाडिमबीजकुलिकाचिभैटिकादिमिय: पूरणादि:, तिलमियो यवधानादिवी, श्रयमप्यनाभोगातिक्रमादिनाऽतिचार: । अयवा सभावताचित्तावयवस्यापकाकाणिकारेः पिष्टत्वादिना अर्चे-

तनमिति ब्डाा चाहारः सन्तियाहारः व्रतसापेचलादतिचार इति त्यतीय: ३। श्रभिषवोऽने बहु व्यसंधाननिष्यत्र: सुरासौबीरकादि:, मांसप्रकारखण्डादिवी, सरामध्वाद्यभिस्यन्दिव्यद्रयोपयोगी वा. भयमपि सावद्याहारवर्जनस्थानाभीगातिक्रमादिनाऽतिचार इति चतुर्थः ४। तथा दृष्यको मन्द्रपक्षः स चासावाहारस दृष्यकाहारः, स चार्धस्त्रवप्रयुक्ततन्द्रसयवगोध्मस्युत्तमग्डक'ककेटकफलादिरै-हिकप्रत्यवायकारी यावता चांग्रेन सचेतनस्तावता परलोकसप्यप-इन्ति प्रयुकारेर्ध्यक्षतया सन्भवसचेतनावयवलात् पक्कत्वेनाचेतन-इति भुञ्जानस्याऽतिचार इति पञ्चमः ५। केचित् लपकाहारम-प्यतिचारत्वेन वर्णयन्ति । ग्रपक्षं चाग्न्यादिना यदसंस्कृतम् । एष च सचित्ताहारे प्रथमातिचारेऽन्तर्भवति । तुच्छीषिधभन्नणमपि केचिद्रतिचारमाहः। तुच्छीषधयय मुद्रादिकोमलशिस्बीरूपास्ताय यदि सचित्तास्तदा सचित्तातिचार एवान्तर्भवन्ति, अय अग्नि-पाकादिना अचित्तास्तर्ष्टिको दोषः ? इति । एवं राविभोजनम-वादिनिवृत्तिव्यपि श्रनाभोगातिक्रमादिभिरतिचारा भावनीयाः। एते पञ्चातिचारा भोगाभोगपरिमाणगता बोहव्या: ॥ ८८ ॥

श्रथ भोगोपभोगातिचारानुपसंहरन् भोगोपभोगवतस्य लचणान्तरं तहतांश्वातिचारानुपदर्शयितुमाह— श्रमी भोजनतस्त्याच्याः कर्मतः खरकर्म तु । तस्मिन् पञ्चदश मलान् कर्मादानानि संत्यजीत्॥८६॥

<sup>(</sup>१) क -कटुकफब-।

यमी उत्तस्वरूपाः पञ्चातिचाराः, भोजनतो भोजनमाश्रित्य, त्याच्या वर्जनीयाः। भोगोपभोगमानस्य च व्यास्थानान्तरं— भोगोपभोगसाधनं यद्वव्यं तदुपार्जनाय यक्तर्म व्यापारस्तदिप भोगोपभोगशब्देनोचर्त, कार्ण कार्योपचारात्। ततस कर्मतः कर्माश्रित्य, खरं कठोरं प्राणिबाधकं यक्तर्म कोष्टपासनगुप्ति-पासनवीतपासनादिरूपं तत्थाच्यं, तिसन् खरकर्मत्थागलच्यो भोगोपभागवते, पञ्चदश मसानतिचारान् संत्यजित्। ते च कर्मादानगद्देनोचन्ते, कर्मणां पापप्रकृतीनामादानानि कारणा-नीति क्रत्या॥ ८८॥

तानव नामत: स्रोकदयेन दर्भयति-

अङ्गारवनशकटभाटकस्फोटजीविका।
दल्तलाचारसकेशविषवाणिज्यकानि च॥१००॥
यन्त्रपीडा निर्लाञ्छनमसतीपोषणं तथा।
दवदानं सरःशोष दति पञ्चदश स्टर्जेत्॥१०१॥

जीविकाग्रव्दः प्रत्येकं सम्बध्यते । ऋष्ट्रारजीविका १ वनजीविका २ भकटजीविका २ भाटकजीविका ४ स्फोटजीविका ५ । उत्तरार्धेऽपि वाणिज्यग्रव्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । दन्तवाणिज्यं ६ लाचावाणिज्यं ७ रसवाणिज्यं ८ केगवाणिज्यं ८ विषवाणिज्यं १०; यन्त्रपीडा ११ निर्काव्यक्तं १२ असतीपोषणं १३ दवदानं १४ सर:शोषः १५ दत्येतान् पञ्चदशानिचारान् त्यर्जत् ॥ १०० ॥ १०१ ॥ क्रमेण पञ्चदशाप्यतिचारान् व्याचष्टे, तत्राङ्गारजीविकामास— अङ्गारभाष्ट्रकरणं कुम्भायःस्वर्णकारिता । ठठारत्वेष्टकापाकाविति स्वङ्गारजीविका ॥ १०२॥

यङ्गारकरणं काष्ठदाहेनाऽङ्गारिनष्यादनं तिहक्रयय, यङ्गारकरणे हि षणां जीवनिकायानां विराधनासभाव:। एवं च ये येऽग्नि-विराधनारूपा यारभास्ते तेऽङ्गारकर्मण्यन्तर्भवन्ति; प्रपञ्चाधें तु भेद-उक्त:। भ्राष्ट्रस्य चणकादिभजेनस्थानस्य करणं भ्राष्ट्रकरणं, भ्राष्ट्र-जोविकत्यर्थः। तथा कुभकारिता कुभकरण्पाचनिक्रयनिमित्ता जीविका। तथा अयो लोहं तस्य करणघटनादिना जीविका। स्वर्णकारिता सुवर्णकृष्ययोगीननघटनादिना जीविका। स्वर्णान करोतीत्येवं शीनस्तस्य भावस्तत्ता। तथा ठठारत्वं श्रुल्व-नागवङ्गकांसिपत्तनादीनां करणघटनादिना जीविका। दष्टका-पाकः दष्टकाकविद्याकारीनां पाकस्तेन जीविका। द्रश्येवंप्रकारा भङ्गारजीविका॥ १०२॥

श्रथ वनजीविकामाह—

किद्गाच्छिन्नवनपचप्रसूनफलविक्रयः ।

कगानां दलनात् पेषाद् दृत्तिस्र वनजीविका ॥१०३॥

किनस्य दिधाक्ततस्य मन्द्रिनस्य च वनस्य वनस्यतिसमू इस्य पनाणां प्रस्नानां प्रलानां च किन्नाच्छित्रानां विक्रयो वनजीवि-केल्नरेण सम्बन्धः। कणानां च घरहादिना दलनाद् हैं धी- करणात्, शिलाशिलापुत्रकादिना पेषात् चूर्णीकरणाद्या हत्तिः सा वनजीविकाः वनजीविका च वनस्रतिकायादिघात-सम्भवा॥ १०३॥

### यय श्वरजीविकामा ह

## श्कटानां तदङ्गानां घटनं खेटनं तथा। विक्रयस्रेति श्कटजीविका परिकीर्तिता ॥१०४॥

शकटानां चतुष्पदवाद्यानां वाहनानां, तदङ्गानां शकटाङ्गानां चक्रादीनां, घटनं ख्वयं परेण वा निष्पादनं, खेटनं वाहनं, तच शकटानामेव सम्भवति ख्वयं परेण वा; विक्रयच शकटानां तदङ्गानां च, इति सकलभूतोपमद्जननी गवादीनां च वध-बस्थादिहेतु: शकटजीविका प्रकीर्तिता ॥ १०४॥

### षय भाटकजीविकामाह—

## शकटी चलुलायोष्ट्रखगाव्यतग्वाजिनाम् । भारस्य वाहनाट् वृत्तिभविद्वाटकजीविका ॥१०५॥

शकटग्रन्द उक्तार्थः, उच्चाणो बनीवर्दाः, जुनाया महिषाः, उष्ट्राः करभाः, खरा रासभाः, श्रष्टतरा वेसराः, वाजिनोऽष्ट्याः, एतेषां भाटकनिमित्तं यद्वारवाहनं, तस्माद् या द्वत्तिः सा भाटकजीविका॥ १०५॥

### श्रय स्फोटजीविकामाइ—

# सर:क्रपादिखननशिलाकुटनकर्मभि:। पृथिव्यारससस्भूतैजीवनं स्फोटजीविका ॥१०६॥

मरसः कूपस्य ग्रादिग्रहणाद् वापीदीर्घिकादेः खननमोडहकर्म, हलादिना वा चित्रादेर्भूविदारणं; शिलाकुष्टनकर्म पाषाण-घटनकर्मः; एतेः पृथिव्याः पृथिवीकायस्य य ग्रारम् उपमर्द-स्तस्य सम्भूतं सम्भवो येभ्यस्तैः पृथिव्यारम्भसभूतैः; उपलच्चणं चैतद् भूमिखनने वनस्पतित्रसादिजन्तुघातानाम्। एभिजीवनं स्फोटजीविकाः; स्फोटः पृथिव्या विदारणं तेन जीविका स्फोट-जीविका॥ १०६॥

#### श्रय दन्तवाणिज्यमाह—

## दन्तकेशनखास्यित्वग्रीम्गो ग्रहगमाकरे। चसाङ्गस्य विगच्यार्थं दन्तवागिज्यमुच्यते॥१००॥

दन्ता हस्तिनां उपलचणतादन्धेऽपि तमजीवावयवा दन्तग्रहणेन ग्रह्मान्ते। तदेवाह – नेशासमर्यादीनां, नखा घृकादीनां, श्रस्थीनि श्रह्मादीनां, त्वन् चित्रकादीनां, रोमाणि इंसादीनां, तेवां ग्रहणं मूल्यादिना स्वीकारः, रोम्ण इत्येकवचनं प्राण्यङ्गत्वात्। श्राकरे तद्रत्यत्तिस्थाने, त्रमाङ्गस्य त्रमजीवावयवस्य, विणज्यार्थे वाणिज्यनिमित्तं; श्राकरे हि दन्तादिग्रहणाथ पुलिन्दानां यदा ह्वयं ददाति तदा तत्र्यतिक्रयार्थे हस्वादिवधं ते कुर्वन्ति, श्वाकरग्रहणं चानाकरे दन्तादेर्ग्रहणे विक्रये च न दोष इति श्वापनार्थम्॥ १००॥

#### ग्रथ लाचावाणिन्यमाह—

लाचामनःशिलानीलीधातकीटङ्गगादिनः।

विक्रयः पापसदनं लाचावाणिज्यमुच्यते ॥ १०८॥

लाचा जतु श्रतापि लाचायहणमुपलचणमन्येषां सावद्यानां मनःशिलादीनाम्। तान्येवाह—मनःशिला जुनटी, नीली गुलिका,
धातकी वृच्चविर्यषः तस्याः त्वक् पुष्यं च मद्यसन्धानहेतुधीतकी, टङ्कणः चारविशेषः ; श्रादिशन्दात् संकूटादयो ग्रह्यन्ते,
तेषां विक्रयः। म च पापसटनं टङ्कणमनःशिलयोर्बाद्यजीवद्यातकत्वेन, नीन्या जन्तुघाताविनाभावन, धातक्या मद्यहंतुत्वेन तत्कल्कस्य च कमिहेतुत्वेन पापसदनत्वं ततस्तदिक्रयस्थाऽपि पापसदनत्वम्। तदेतद् लाचावाणिज्यमुच्यते॥ १०८॥

ग्रथ रसकेशवाणिज्ये एकेनेव स्नोकेनाह—

### नवनीतवसाचौद्रमद्यप्रभृतिविक्रयः।

हिपाचतुषाद्विक्रयो वाणिज्यं गसकेशयी: ॥१०६॥
नवनीतं दिधसारं, वसा मेदः, चीद्रं मध्, मद्यं सुरा प्रभृतिग्रहणात् मज्जादिग्रहः। एषां विक्रयो रसवाणिज्यम्, हिपदां
मनुषादीनां चतुष्पदां गवाष्ट्रादीनां विक्रयः केशवाणिज्यम्,
सजीवानां विक्रयः केशवाणिज्यमजीवानां तु जीवाङ्गानां

विकयो दन्तवाणि ज्यमिति विवेक:। रसकीशयोरिति यथा-संख्येन योग:। दोषासु नवनीते जन्तुसंसूर्च्छनं, वसाचीद्रयो-र्जन्तुघातो इवलं, मद्यस्य मदनजननं तहतक्रमिविघातस्रेति; दिपाचतुष्पादिक्रये तु तेषां पारवश्यं वधवन्धादयः चुत्पिपासा-पीडा चेति॥ १०८॥

#### श्रय विषवाणिज्यमाह--

## विषास्त्र इलयन्त्रायो इरितालादिवस्तुनः । विक्रयो जीवितम्रस्य विषवाशिज्यम्च्यते ॥११०॥

विषं शृङ्कितादि तचापनचणं जीवघातहित्नामस्तादीनाम्।
तान्येवाह — ग्रस्तं खड्ठादि, इनं नाङ्कनं, यन्त्रमरघद्टादि, ग्रयः
कुश्रीकुहानादिरूपं, हरितानं वर्णकिविशेषः। श्रादिशब्दादन्येषामुपविषाणां ग्रहणम्। एवमादिवस्तुनो विक्रयो विषवाणिज्यं
विषादेविशेषणं जीवितष्रस्य श्रमीषां जीवितष्रत्वं प्रसिष्कमैव॥११०॥

#### त्रय यन्त्रपोडाकमोह—

तिलेचुसर्षपेरगड्जलयन्तादिपीडनम्।
दलतेलस्य च क्वितियन्त्रभीडा प्रकीर्तिता ॥१११॥
यन्त्रभन्दः प्रत्येकसभिसम्बध्यते। तिलयन्त्रं तिलपीलनीपकरणम्,
दत्त्वयन्त्रं कोच्चकादि, सर्वपैरण्डयन्त्रे तत्पीलनीपकरणे, जलयन्त्रसरघट्टादि, दलतैलं यत्र दलं तिलादि दीयते तैलं च प्रति-

ग्रह्मते तह्नतेनं तस्य क्रितिविधानिमति, यन्त्रपोडा यन्त्र-पोडनं यन्त्रपोडाकर्मण्य पोडनीयतिनादिचोदात्तद्वतत्रमजीव-वधाच सदोषत्वम्। नोकिका ऋषि ह्याचचर्त—दशस्नासमं चक्रमिति॥१११॥

### ग्रथ निर्लोच्छनकर्माइ--

## नासाविधीऽङ्गनं मुष्ट्याच्छेदनं पृष्ठगालनम् । कर्णकम्बलविच्छेदो निर्लाञ्छनमुदीरितम् ॥११२॥ नितरां नाञ्कनमङ्गावयवच्छेदः, तेन कर्म जीविका निर्नाञ्कनकर्म ।

नितरां लाञ्कनमङ्गावयवच्छेदः, तेन कमं जीविका निलाञ्कनकम । तद्वेदानाइ—नासाविधी गीमहिषादीनाम्, श्रद्धनं गवाष्वादीनां चिक्नकरणं, मुक्कोऽण्डस्तस्य च्छेदनं विधितकीकरणं गवाष्वादी-नामेव, पृष्ठगालनं करभाणां, गवां च कणेकम्बलविच्छेदः । एषु जन्तुवाधा व्यक्तैव ॥ ११२ ॥

### श्रवामतीपोषगमा 🖶 —

## सारिकाशकमार्जारख्वकुर्वुटकलापिनाम्।

पोषो दास्यास्त्र वित्तार्धमसतीपोषणं विदुः ॥११३॥
श्रमत्वो दुःशोनास्तामां पोषणं, निङ्गमतन्त्रम्, श्रकादीनां पंचामपि
पोषणममतीपोषणं, मारिका व्यक्तवाक् पित्तविशेषः, श्रकः कीरः,
मार्जारो विडानः, स्वा कुक्दरः, कुक्कुटस्ताम्बचूडः, कलापो
मठ्रः, एतेषां तिरयां पोषः पोषणं, दास्याय पोष दति वर्तते,
म व भाटीग्रहणार्धममतीपोषः। एषां च दुःशीनानां पोषणं
पापहंत्रेव॥१९३॥

### यय दवदानसर:शोषाविवीन श्लीवीनाइ —

व्यसनात् पुर्ण्यबुद्धाः वा दवदानं भवेद् हिधा । सरःशोषः सरःसिन्धुच्चदादेरम्बुसंघ्रवः ॥ ११४ ॥

दवस्य दवाकोः लगादिदह्रनिमित्तं दानं वितर्णं दवदानं तच हिधा संभवति-व्यसनात् फलनिरपेक्ततात्पर्यात् यथा वनेचरा एव मेवाऽग्निं ज्वालयन्ति; पुरखब्द्या वा यथा मे दवा देया मरणकाले इयन्तो मम श्रेयोऽधं धर्मदीपोलवाः करणीया इति, श्रयवा त्रणदाहे सति नवत्रणाङ्करोद्भेदाद् गावश्वरन्तीति चेत्रे वा सस्य-सम्पत्तिहृद्वयेऽग्निज्वालनम्। श्रव जीवकोटीनां वधः स्यात्। सरसः शोषः सरःशोषः सरोयहणमुपलक्षणं जलाशयान्तराणाम । तदेवाइ-सर:मिन्धक्कदादिभ्यो योऽम्बनो जलस्य संप्रवः सारणी-कर्षणं धान्यवपनार्थं, श्रादिशब्दात तडागादिपरिग्रहः । तवाऽखातं सर:, खातं तडागम्। सर:शोषे च जलस्य तहतानां चसानां तत्-प्रावितानां च षसां जीवनिकायानां वध इति सर:शोषदाष:। इत्युक्तानि पञ्चदश्वकमीदानानि, दिञ्चात्रं चेदम्, एवंजातीयानां बह्ननां सावद्यकर्मणां न पुन: परिगणनिमिति । इन्न चैवं विंशति-संख्याऽतिचाराभिधानमन्यचाऽपि पञ्चातिचारसंख्यया तज्जाती-यानां व्रतपरिणामकालुष्यनिबन्धनविधीनामपरेषां संग्रह इति जापनार्थम् । तेन समृत्यन्तर्धानादयो ययासभावं सर्वेत्रतेष्वतिचारा दृश्याः। नन्बङ्गारकर्मादयः कथं खरकर्मेख्यतिचाराः १ खर-कर्मरूपा एव द्वातं। सत्यम्। खर्कमरूपा एवेतं, किन्खना-

भोगादिना कियमाणा चतिचाराः, उपेत्य कियमाणासु भङ्गा-एवेति ॥ ११४ ॥

भ्रयानर्थदण्डविरतिव्रतस्याऽतिचारानाइ —

संयुक्ताधिकरणत्वमुपभोगातिरिक्तता । मीखर्य्यमय कीत्कुच्यं कन्दर्पीऽनर्थदण्डगाः ॥११५॥

भनधेटण्डमा इत्यनधेटण्डविरतिव्रतमामिन एते पञ्चातिचारा:। तद्यथा — श्रिषित्रयते दुर्गतावात्माऽनेनेत्यधिकरणमुदूखलादिसं-युत्तम्, उद्रखलेन मुश्रलं, इलेन फाल:, शकटेन युगं, धनुषा शरा:, एवमेकमधिकरणमधिकरणान्तरेण संयुक्तं संयुक्ताऽधिकरणं तस्य भावस्तत्त्वम्। इह च श्रावकेण संयुक्तमधिकरणं न धारणीयम्। तथा सति हि यः कथित् संयुक्तमधिकरणमाददीत्, वियुक्ताधि करणतायां तु सुखेन परः प्रतिषेधयितुं शकाते। एतच हिस्तप्रदान-रूपस्थानयदेग्डस्थातिचारः १। तथा उपभोगस्थीपनचणलाङ्गोगस्य चोत्तानिर्वचनस्य यदितिस्त्रत्वमतिर्वः सा उपभोगातिरित्तता। श्रयं प्रमादाचरितस्याऽतिचारः । इह च स्नानपानभोजनचन्दन-कुङ्गमकस्त्रिकावस्त्राभरणादीनामितिरिक्तानामारभोऽनथदग्छः । भवाऽपि वृहसम्प्रदायः—श्रतिरिक्तानि बह्ननि तैलामलकानि यदि ग्रह्माति, तदा तल्ली खेन बहव: स्नानार्थे तडागादी व्रजन्ति, तत्स्य पूतरकाप्कायादिवधोऽधिकः स्थात्; न चैवं कल्पते, ततः को विधि: १ तत स्नानेच्छ्ना तावहृष्ट एव स्नातव्यम्, तदभावे तु तैलामलकौर्गृष्ट एव थिरो घर्षियिला तानि सर्वाणि ग्राटियिला

तडागादीनां तटे निविष्टोऽञ्जलिभिः स्नाति । तथा येषु पुष्पादिषु संसतिः सभावति तानि परिहरति, एवं सर्वेत वाच्यमिति दितीयो-ऽतिचार: २। तथा मुखमस्याऽस्तीति मुखरोऽनालोचितभाषी वाचाट: तस्य भावो मौखर्थं धार्द्राप्रायमसभ्यासम्बद्धबहुप्रसा-पिलम्, त्रयं च पापोपदेशस्यातिचारः, मौखर्ये सति पापोपदेश-सम्भवादिति खतीयः ३। तथा कुदिति कुक्सायां निपातो, निपाता-नामानन्यात्। कुत् कुलितं कुचित भ्वनयनीष्ठनासाकरचरण-मुखविकारै: मङ्ग्वतीति कुल्वुचस्तस्य भाव: कील्वुचम्, अनेक प्रकारा भण्डादिविडम्बनिकया इत्यर्थ:। श्रयवा कौकुचिमिति पाठः, तत्र कुल्मितः कुचः कुकुचः सङ्कोचादिकियाभाक् तद्वावः को जुच्यम्, अत च येन परो इसति, आत्मनस लाघवं भवति, न ताह्यं वर्त्तं चेष्टितं वा कल्पते, प्रमादात्तयाचरणे चातिचार इति चतुर्धः ४। तथा कन्दर्पः कामस्त हेतुस्तत्प्रधानी वा वाक्प्रयोगी-ऽपि कन्दर्प:। इइ च सामाचारी—-यावकेण न तादृशं वक्तव्यं येन स्वस्य परस्य वा मोहोद्रेको भवतीति पञ्चम: ५। एती द्वाविप प्रमादाचरितस्थातिचारी, दत्वविसता गुणवताति-चारा: ॥ ११५ ॥

भय शिचावतातिचारावसर:। तत्रापि सामायिकस्य
तावदितचारानास्—

कायवाङ्मनसां दुष्टप्रशिधानमनादरः । स्मृत्यनुपस्थापनं च स्मृताः सामायिकव्रते ॥ ११६॥ कायस्य वाची मनसञ्च प्रणिहितिः प्रणिधानम्, दुष्टं च तत्प्रणिधानं दुष्टप्रणिधानं सावद्ये प्रवर्तनं कायदुष्पृणिधानं, वाग्दुष्पृणिधानं, मनोदुष्पृणिधानं चेत्यर्थः। तत्र शरीगवयवानां पाणिपादा-दीनामनिश्वतताऽवस्थापनं कायदुष्पृणिधानम्, वर्णसंस्काराभावी-ऽर्थानवगमञ्चापलं च वाग्दुष्पृणिधानम्, क्रोधलोभद्रोहाऽभिमान-र्थादयः कार्यव्यासङ्गसन्धमञ्च मनोदुष्पृणिधानम् ; एते नयोऽति-वाराः।

यदाहु:---

'यनिरिक्तियापमि ज्ञियथिष्डि ही ठाणमाद सेवन्ती। हिंसाभाव वि न सी कडसामादयी पसायाउ॥१॥ कडसामाद पुर्वि वृदीए पेहिजण भासिजा। सद निरवज्ञं वयणे यन्न सामाद्यं न हवे॥२॥ सामाद्यं तु काउं घरिन्तं जी उ चिन्तए सही। यहवसहोवगयी निरक्षयं तस्म सामाद्यं॥३॥

तथाऽनादरोऽनुसाइ: प्रतिनियतवेतायां सामायिकस्याकरणम्,

<sup>(</sup>१) व्यनिरोक्तितातप्रमार्जितस्यायिको स्थानाहि सेवजानः । चित्रं सामावेऽपि न स कतसामायिकः प्रमाहात्॥ १॥ कतसामायिकः पूर्वे बुद्धता प्रेच्य भाषेत । सहा निर्वदां वचनमन्यया सामायिकं न भवेत्॥ २॥ सामायिकं द्वा कृत्वा स्टइचिन्तां यस्तु चिन्तयेत् श्वादः। व्यक्तियशार्तोपगतो निर्यकं तस्य सामायिकस्॥ ३॥

यया कथश्विदा करणम्, प्रवलप्रमादादिदोषात् करणानन्तरमेव पारणंच।

यदादु:---

यदाइ:--

'काजण तक्वणं चित्र पारेद करेद वा जिहिच्छाए।

श्रणविद्वयसामाद्रयं श्रणायराश्रो न तं सुढं॥१॥

दित चतुर्थः ॥४॥ स्मृतौ स्मरणे सामायिकस्थाऽनुपस्थापनं

स्मृत्यनुपस्थापनं सामायिकं मया कर्तव्यं न कर्तव्यमिति वा,

सामायिकं मया कर्तं न कर्तमिति वा, प्रवलप्रमादाद्यदा न

स्मरित तदा श्रतिचारः, स्मृतिमूललाक्योचसाधनाऽनुष्ठानस्थ।

ैन सरद प्रमायजुत्तो जो सामाद्यं कया य कायव्यं।
क्यमकयं वा तसा दु कयं पि विद्यं तयं नेयं॥१॥
ननु कायदुष्पृणिधानादौ सामायिकस्य निर्धेकत्वादिप्रतिपादने—
न वसुतोऽभाव एवोक्तः, श्रतिचारस मालिन्यरूप एव भवतीति
कथं समायिकाभावे स भवेत्?, श्रतो भङ्गा एवेते नातिचारा द्रति
चेत्। उच्यते। धनाभोगतोऽतिचारत्वम्। ननु दिविधं विविधेन
सावद्यप्रत्याख्यानं सामायिकां, तत्र च कायदुष्पृणिधानादौ प्रत्यास्थानभङ्गात् सामायिकांभाव एवं, तङ्गङ्गानितं च प्रायस्थितं

<sup>(</sup>१) कालातरचार्यमेव पारयति करोति वायथेच्छम्। व्यनवस्थितसामायिकमनादरादुन तत् ग्रुखम्॥१॥

<sup>(</sup>२) न श्वरति प्रसादयुक्तो यः सामायिकं कदा च कर्तव्यस्। करमकर्ता वा तस्य खलु क्षतमपि विफलं तज्ज्ञेयस्॥ १॥

विधेयं स्थात् मनोदुष्पृणिधानं चाशक्यपरिहारं मनसोऽनवस्थितत्वादतः सामायिकप्रतिपत्तः सकाशात्तदप्रतिपत्तिरेव श्रेयसौ।
यदाहः—श्रविधिकताहरमक्रतिमिति। नैवम्। यतः सामायिकं
दिविधं विविधन प्रतिपत्तम्, तत्र च मनसा वाचा कायेन सावद्यं
न करोमि न कार्यामीति षट् प्रत्यास्थानानि इत्येकतरप्रत्यास्थानभङ्गेऽपि शेषसद्भावास्थित्यदुष्कृतेन मनोदुष्पृणिधानमात्रशुदेश्व न मामायिकस्थात्यन्ताभावः, सर्वविरतिसामायिकेऽपि च तथाऽभ्युपगतम्; यतो गुप्तिभङ्गे मिष्यादुष्कृतं प्रायश्रित्तम्भत्तम्। किञ्च सातिचाराद्यनुष्ठानादभ्यासतः कालेन
निरतिचारमनुष्ठानं भवति।

यदाहुर्बोह्या श्रपि-

अभ्यामी हि कमेणां कीशलमावहति, न हि सक्तविपात-मात्रेणोदिबन्दरिप ग्रावणि निस्ततामादधाति।

न चाविधिक्तताद् वरमक्ततिमिति युक्तम्, ग्रम्यावचन-त्वाटस्य।

यदादु:-

'अविहिकया वरमकयं अस्यवयणं भणन्ति समयत् । पायच्छितं जह्मा अकए गुरुषं कए लहुमं ॥ १ ॥ किवित्तु पोषधमालायां मामायिकमिकेनैव कार्य्यं न बहुभिः, 'एगी

भू) अविधित्तताद्वर्मत्तिमस्यावचनं भणान्ति समयत्ताः ।
 प्रायित्तं यसाद्तिरे गुरुकं कृते लव्कम ॥ १ ॥

श्रवीए' इति वचनप्रामाखादित्याहुः। नायमेकास्तो वचनान्तर-स्याऽपि त्रवणात्। व्यवहारभाष्येऽप्यृतम् —

'राजसुयाई पञ्च वि पीसहसालाइ संमिलिश्चा। इत्यलं प्रसङ्गेन ॥ ११६॥

एते पञ्चातिचाराः सामायिकव्रते उक्ताः, ददानीं देशावकाशिकव्रतातिचारानाहः—

प्रेष्यप्रयोगानयने पुद्गलचेपगं तथा।

शब्दक्षपाऽनुपाती च व्रते देशावकाशिको ॥ ११० ॥
दिग्वतिविशेष एव देशावकाशिकवतम्, द्यांसु विशेष:—
दिग्वतं यावज्जीवं संवत्तरचतुर्मांसीपरिमाणं वा, देशावकाशिकं तु दिवसप्रहरमुह्नतीदिपरिमाण्यः। तस्य च पञ्चातिचाराः।
तद्यथा—प्रेथस्थाऽऽदेश्यस्य प्रयोगो विविच्चतचिताइहिष्पूयोजनाय
व्यापारणम्, स्वयं गमने हि व्रतभङ्गः स्थादिति प्रेष्यप्रयोगः।
देशावकाशिकवतं हि मा भूद् गमनागमनादिव्यापारजनितप्रास्तुपमद द्रव्यभिप्रायेण य्टह्यते, स तु स्वयं कतोऽन्येन कारित
इति न कश्चित् फजे विशेषः; प्रत्युत स्वयं गमने ईर्यापथविश्वहेर्गुणः, परस्य पुनरनिपुण्वादीर्थ्यासमित्यभावे दोष इति
प्रथमोऽतिचारः १। श्रानयनं विविच्चतचेत्राट् बहिः स्थितस्य
सवेतनादिद्रयस्य विविच्चतचेत्रे प्रापणं सामर्थात् प्रेष्येण; स्वयं
गमने हि व्रतभङ्गः स्थात्, परेण तु श्रानयने न व्रतभङ्गः स्थादिति

<sup>(</sup>१) राजसुतादयः पञ्चाऽपि पोषधमानायां संमितिताः।

बुद्धा प्रेष्येण यदाऽऽनाययति सचेतनादि द्रव्यं तदाऽतिचार इति दितीय: २ । तथा पुत्रला: परमाणवस्ततां घातसमुद्रवा बादर-परिचामं प्राप्ता लोष्टेष्टकाः काष्ठश्चलाकादयोऽपि पुत्रलास्तेषां चेपणं प्रेरणम्। विशिष्टदेशावयहे हि सति कार्यार्थी परतो गमन-निषेधाद्यदा लोष्टादीन परेषां बोधनाय चिपति, तदा लोष्टादिपात-समनन्तरमेव ते तसमीपमनुधावन्ति ; ततश्च तान् व्यापारयतः स्वयमनुपमद्वस्थातिचारी भवतीति हतीय: ३। शब्दक्षपानु-पाती चेति ग्रन्दानुपाती रूपानुपातश्च। तत्र खग्टइवृत्तिप्राका-रादिव्यविक्तिस्देशाभिग्रहः प्रयोजने उत्पन्ने स्वयमगमनाद वृत्तिप्राकारप्रत्यासन्नवर्ती भूता प्रभ्युकासितादिग्रव्दं करोति, याह्वानीयानां योत्रेऽनुपातयति, ते च तच्छव्दयवणात्तसमीप-मागच्छिन्त इति प्रव्हानुपातीऽतिचारः। तथा रूपं स्वग्रीर-सम्बन्ध उत्पन्नप्रयोजनः गृब्दमनुचारयन्, त्राह्वानीयानां दृष्टावनु-पातर्यात, तद्दर्भनाच ते तस्ममीपमागच्छन्तीति रूपानुपात:। दयमव भावना - विविच्चितवेबाइहि:स्थितं कञ्चन नरं व्रतसङ्गस्या-दाहातुमग्रज्ञवन् यदा स्वकीयग्रन्दयावण्कपदर्भनव्याजेन तमा-कारयति, तदा व्रतसापेज्ञलाच्छन्दानुपातरूपानुपातावतिचारा-विति चतुर्वपञ्चमौ ४।५। इह चाद्यातिचारद्वयमव्युत्पन्नबुद्धि-तया, सहसाकारादिना वा; अन्छवयं तु मायावितया अति-चारतां याति। भ्रत्न दिग्वतसंचेपकरणवद् व्रतान्तराणामपि संचेपकरणं देशावकाशिकव्रतमिति दृढाः। ऋतिचारास दिग्-वतकरण्सीव त्र्यन्ते न वतान्तरसंचिपकरणस्य, तत्कर्यं वतान्तर-

संखेपकरणं देशावकाशिकत्रतम् ?। श्रकोश्यते। प्राणातिपातादि-विरमणत्रतान्तरसंखेपकरणेषु वधवन्धादय एवातिचाराः, दिग्-व्रतसंखेपकरणे तु संखिप्तलात् चेत्रस्य, प्रेष्यप्रयोगादयोऽतिचाराः। भित्रातिचारसभ्यवाच दिग्वतसंखेपकरणस्थैव देशावकाशिकत्वं साखादुक्तमिति॥ ११७॥

प्रय पीषधवतस्थातिचारानाइ--

उत्सर्गादानसंस्नाराननवेच्याप्रसृज्य च।

अनादरः स्मृत्यनुपस्थापनं चिति पोषधे॥ ११८॥ उसार्जनमुक्तर्गस्याग उचारप्रस्ववण्छेलसिंघाणकादीनामविद्य प्रमञ्च च स्थण्डिलादी उत्तर्गः कार्यः। अवेचणं चच्चषा निरीचण्यम्। प्रमार्जनं वस्त्रप्रान्तादिना स्थण्डिलादेरेव विश्वषीकरणम्। अथानविद्याप्रसञ्च चोक्तर्गं करोति तदा पोषधवतमतिचरतीति प्रथमोऽतिचारः १। आदानं यहणं यष्टिपीठफलकादीनाम्, तद्यवेच्य प्रसञ्च च कार्यम्, अनवेच्चितस्याप्रमार्जितस्य चादान-मितवारः। आदानग्रहणेन निचेपोऽप्युपलच्यते यथ्यादीनाम्, तन सोऽप्यवेच्य प्रमार्ज्य च कार्यः; अनवेच्याप्रसञ्च च निचेपोऽतिचारः इति दितीयः २। तथा संस्तीर्यते यः प्रतिपद्य-पोषधवतेन दर्भकुशकस्वित्वस्वादिः स संस्तारः, स चावेच्य प्रमार्ज्य च कर्त्यः, अनवेच्याप्रमार्ज्य च कर्र्यःतिचारः। इष्ट चानवेच्येन दुरवेच्यम्, अप्रमार्जनेन दुष्युमार्जनं संग्रह्यते, नञः क्रकार्थस्याऽपि दर्शनात्, यथा क्रिक्तते ब्राह्मणोऽब्राह्मणः।

यत् स्त्रम् — 'श्रण्याडिलेडिश्रदुप्पाडिलेडिश्रसिक्चासंयारए, श्रणमिक्चिश्रदुप्पमिक्चश्रीसक्चासंयारए, श्रण्याडिलेडिश्रदुप्पाडिलेडिश्र-उचारपासवणभूमीए, श्रणमिक्चिश्रदुप्पमिक्चश्रचारपासवणभूमि॥

इति खतीयः ३। तथा अनादरः पोषधव्रतप्रतिपत्तिकर्तव्य-तायामिति चतुर्थः ४। तथा स्मृत्यनुपस्थापनं तिह्वयमेविति पश्चमः, पोषधे सर्वतः पोषधे, देशतः पोषधे तु नायं विधिः ५॥११८॥

अवाति विसंविभागवतस्याति चाराना इ-

सचित्ते चैपणं तेन पिधानं काललङ्घनम् । मत्मरोऽन्यापदेशय तुर्यशिचात्रते सृता: ॥११८॥

सिवत्ते मजीवे पृथ्वोजलकुक्षोपचुक्षीधान्यादी, चेपणं निचेपो देयस्य वननः, तच ग्रदानबुद्धा निचिपति, एतज्जानात्यसी तुच्छबुद्धिः यत् सचित्तनिनिप्तं न ग्रह्मते साधव इत्यतो देयं चोपस्थाप्यते न चाददते साधव इति लाभोऽयं ममिति प्रथमो-ऽतिचारः १। तथा तेन सचित्तेन स्रण्कन्द्पत्रपुष्पफलादिना तथाविषयेष बुद्धा पिधत्ते, इति दितीयः २। तथा कालस्य साधृनामुचित्रभिन्नासमयस्य लङ्कनमित्रक्रमः, श्रथमधेः—उचितो या भिन्नाकालः साध्नां तं लङ्क्षयित्वा, श्रनागतं वा भुङ्क्रो

<sup>(</sup>१) अप्रतिलेखितदुष्णृतिलेखितशय्यासंस्तारके, अप्रमार्जितदुष्णुमार्जितश्या-संस्तारके, अप्रतिलेखितदुष्णृतिलेखिताञ्चारप्रस्वत्यध्स्मो, अप्रमार्जितदुष्णुमार्जितो-अप्रस्वत्यस्मो।

पोषधव्रती। इति ढतीयः ३। तथा मसरः कोपः यथा
मार्गितः सन् कुप्यति, सदिप मार्गितं न ददाति। भयवाऽनेन
तावद् द्रमकेण मार्गितेन दत्तम्, किमहं ततोऽपि हीन इति
मास्तर्थाहदाति; श्रव परोन्नतिवैमनस्यं मास्तर्थम्, यदुन्नमस्माभिरेवाऽनेकार्थसंग्रहे—मसरः परसम्पत्त्वसमायां तहित
कुधि। इति चतुर्थः ४। तथा भ्रन्यस्य परस्य सम्बन्धीदं गुडखण्डादीति व्यपदेशो व्याजीऽन्यापदेशः, यदनेकार्थसंग्रहे—
अपदेशन् कारणे व्याजे लच्चेऽपि। इति पश्चमः ५। एते
पश्चातिचारासुर्यशिचाव्रते श्रतिथिसंविभागनाम्नि स्मृताः। श्रतिचारभावना पुनरियम्—यदा श्रनाभोगादिना श्रतिचरित्त तदा
श्रतिचाराः, श्रन्थया तु भङ्गाः; इत्यवसितानि सम्यक्त्वमूलानि
हादश्वतानि, तदितचाराश्वाभिष्टिताः॥११८॥

द्दानीमुक्तग्रेषं निर्दिग्रन् यावकस्य महायावकत्वमाह—

एवं व्रतस्थितो भक्त्या सप्तचित्रां धनं वपन् ।

दयया चातिदीनेषु महायावक उच्यते ॥ १२० ॥

एवं पूर्वीक्रप्रकारेण सम्यक्त्वमूलेष्वतिचारविग्रहेषु हादगसु
व्रतेषु स्थितो नियलचित्तत्वेन निलीनः, सप्तानां चेत्राणां समाहारः सप्तचेत्रो जैनविम्बभवनागमसाधुसाध्वीयावकयाविकालचणा
तस्यां, न्यायोपात्तं धनं वपन् निच्चिपन् ; स्ते हि बीजस्य वपनमुचितमित्युक्तं वपविति, वपनमिष स्ते इचितं नाऽस्वे इति
सप्तचित्रामित्युक्तम् । चेत्रत्वं च सप्तानां क्टमेव । वपनं च

सप्तचेत्रां यथोचितस्य द्रथस्य भक्ता श्रहया, तथाहि—जिन-विस्वस्य ताविहिशिष्टलचणनचितस्य प्रसादनीयस्य वजेन्द्रनीलाऽ-ष्वनचन्द्रकान्तसूर्यकान्तरिष्टाष्ट्रकर्केतनविद्रमसुवर्णेक्ष्यचन्द्रनोपल-स्टादिभिः सारद्रवीविधापनम्।

यदाह —

समृत्तिकामलशिलातलरूप्यदार-सीवर्णरत्नमित्रचन्दनचारुबिम्बम् । कुर्वन्ति जैनिमह ये खधनानुरूपं ते प्राप्नवन्ति नृसुरेषु महासुखानि ॥ १ ॥

तयाहि-

'पासाइया पिडमा नक्तणजुत्ता समत्तक्करणा।
जन्न पञ्चाएइ मणं तन्न निज्जरमो विद्याणान्ति ॥१॥
तथा निर्मितस्य जिनविम्बस्य यास्त्रोक्तविधिना प्रतिष्ठापनम्,
प्रष्टाभिष्ठ प्रकारैरभ्यर्चनं, यात्राविधानं, विधिष्टाभरणसूषणं,
विचित्रवस्त्रैः परिधापनमिति जिनविम्बे धनवपनम्।

यदाइ--

गत्मेर्माखैर्विनिर्धद्वष्ठतपरिमलैरकतैर्धूपदीपैः सामाच्यैः प्राज्यभेदैश्वरुभिरुपद्वतैः पाकपूर्तैः फलैश्व । प्रमाःसम्पूर्णपाचैरिति हि जिनपतिरर्चनामष्टभेदां सुर्वाणा विश्वभाजः परमपदसुख्दतोसमाराक्षभन्ते ॥ १ ॥

 <sup>(</sup>१) प्रासादिता प्रतिमा वचणयुक्ता समस्तावद्वरथा।
 यथा प्रक्वादयति मनस्तथा निजीयोगी विजानी दिः

नमु जिनविम्बानां पूजादिकरणे न कथिदुपयोगः, न हि
पूजादिभिस्तानि हय्यन्ति तुष्यन्ति वा, न चात्रप्तसृष्टाभ्यो
देवताभ्यः फलमाय्यते। नैवम्। चिन्तामण्यादिभ्य द्वाऽत्यसतुष्टेभ्योऽपि फलप्राप्तावरोधात्।

यदुत्रं वीतरागस्तोत्रेऽसाभिः —

श्रपसत्रात् कथं प्राप्यं फलमेतदसङ्गतम् ?। चिन्तामख्यादयः किं न फलन्खिपि विचेतनाः॥ १॥ तथा —

'उवगाराभाविमा वि पुज्जाणं पूयगसा उवगारी।

मत्ताइमरणजलणादिसेवणे जह तहेहं पि॥१॥

एष तावत् स्वकारितानां विम्वानां पूजादिविधिक्कः, श्रन्यकारितानामपि। श्रकारितानां च ग्राम्बतप्रतिमानां यथाहें
पूजनवर्धनादिविधिरनृष्ठेयः। त्रिविधा हि जिनप्रतिमाः—भिकाकारिताः स्वयं परेण वा चैत्वेषु कारिताः, या इदानीमपि मनुष्यादिभिविधायन्ते; मङ्ख्यकारिता या ग्रहेषु द्वारपत्नेषु मङ्गलाय
कार्यन्ते, शाम्बत्यन्तं श्रक्षकारिता एव श्रधस्तिर्यगूर्द्वेनोकावस्थितेषु
जिनभवनेषु वर्तन्त इति। न हि लोकत्रयेऽपि तत्स्थानमस्ति

यत्र पारमेश्वरीभिः प्रतिमाभिः पवितितमिति। जिनप्रतिमानां च
वौतरागस्तरूपाध्यारोपेण पूजादिविधिक्चित इति। जिनभवनेष्वे
स्वधनवपनं यथा—श्रत्थादिरहितभूमौ स्वयंसिडस्थोपस्रकाष्टादि-

 <sup>(</sup>१) उपकाराभावऽपि पूज्यानां पूजकस्रोपकारः।
 मन्वादिसारणाज्यलनादिसेवने यथा तथे इतिप ॥ १ ॥

दनस्य ग्रह्मेन सूत्रकारादिस्तकानतिसन्धानेन सत्यानामधिक-मृत्यवितर सेन षडजीवनिकायर चायतनापूर्वकं जिनभवनस्य विधा-यनम्, सति विभवे भरतादिवदु रत्नशिलाभिवेदचामीकरकुष्टिमस्य मिणमयस्त्रभसीपानस्य रत्नमयतोरणशतासङ्कारक्षतस्य विशास-गानातनानकस्य गानभिञ्जकाभिङ्गभूषितस्तभादिप्रदेशस्य दश्च-मानकर्पूरकस्तृरिकागुरुप्रसेतिधूपसमुच्छनहूमपटनजातजनदग्र– 😮 हत्वलनक एउनु नको नाइनस्य चतुर्विधाऽऽतो द्यनान्दी निनाद-नादितरोदसीकस्य देवाङ्गप्रस्तिविचित्रवस्त्रोद्धोचखचितमुक्कावज्-सालङ्कतस्य उत्पतिवपतद्वायवृत्यदलात्सिंहादिनादितवसुरसमूह-मिश्रमानुमोदनप्रमोदमानजनस्य विचित्रचित्रचित्रीयितसक्त-लोकस्य चामरध्वजच्चनायलङ्कारविभूषितस्य मुर्धारोपितविजय-वैजयन्तीनिवद्यकिङ्किणीरणत्कारमुखरितदिगन्तस्य कौतुकाचिप्तं-सुरासुरकियरीनिवहाऽहमहमिकाप्रारव्यसङ्गीतस्य ध्वनितिरस्तततुम्ब्हमहिस्रो निरन्तरतासारसरासक हक्षीसक-प्रमुखप्रवस्थनानाभिनयनव्ययकुलाङ्गनाचमत्कारितभव्यलोकस्था--श्मिनीयमाननाटककोटिरसाचिप्तरसिकजनस्य त्रुप्रगिरिमृङ्गेषु जिनानां जबादीचाज्ञाननिर्वाणस्थानेषु सम्प्रति-राजवच प्रतिपुरं प्रतियामं पदे पदे विधापनम्; असति तु विभवे ढण्कुव्यादिरूपस्याऽपि।

यदाइ--

यस्तृणमयीमपि कुटीं कुर्याह्यात्तर्येकपुष्यमपि। भक्त्या परमगुरुभ्यः पुष्योक्यानं कुतस्तस्य १॥१॥ किं पुनक्पचितह्टचनिश्चलासमुद्दातघटितिजनभवनम् ।

ये कारयन्ति ग्रुभमितिविमानिनस्ते मद्दाधन्याः ॥ २ ॥

राजादेसु विधापयितुः प्रचुरतरभाण्डागारग्रामनगरमण्डलगोकुलादिप्रदानं जिनभवनन्तेने वपनम्, तथा जीर्णशीर्णानां चैत्यानां
समारचनम्, नष्टभष्टानां समुद्दरणं चेति । ननु निरवद्यजिनधमसमाचरणचतुराणां जिनभवनविस्वपूजादिकरण्मनुचित्तमिव
प्रतिभासते षड्जीवनिकायविराधनाहेतुत्वात्तस्त्र, भूमीखननदलपाटकानयनगर्तापूरणिष्टकाचयनजलप्नावनवनस्रतित्रसकायविराधनामन्तरेण न हि तद्ववति । उच्यते । य ग्रारभपरिग्रहप्रसक्तः
कुटुस्वपरिपालननिमित्तं धनोपार्जनं करोति, तस्य धनोपार्जनं
विफलं मा भूदिति जिनभवनादौ धनव्ययः श्रेयानेव । न च
धर्मार्थं धनोपार्जनं युक्तम् ।

यत:—

भर्मायें यस्य वित्ते हा तस्यानी हा गरीयसी। प्रचालनाडि पङ्कस्य दूरादस्पर्भनं वरम्॥१॥

इत्युत्तमेव । न च वापीक्ष्यतडागादिखननवदग्रभोदके जिनभव-नादिकरणम्, म्रिय तु सङ्क्षमगामधर्मदेशनाकरण्यतप्रतिपच्यादि-करणेन ग्रभोदकेमेव । षड्जीवनिकायविराधना च यतनाकारि-णामगारिणां क्षपायरवश्यत्वेन सुद्धानिय अक्तून् रचयताम-विराधनैव ।

यदाइ:--

'जा जयमाणस्य भवे विराहणा सुत्तविह्नसमणस्य ।
सा होद निज्ञरणला अव्भयविसोहिजुत्तस्य ॥ १ ॥
'परमरहस्ममिसीणं समत्तगणिपिडगव्भरिश्रसाराण ।
परिणामिश्रं पमाणं निच्छयमवलस्वमाणाणं ॥ २ ॥
यस्तु निज्ञुटुम्बार्थमपि नारभं करोति प्रतिमाप्रतिपद्मादिः, तस्य
मा भूज्जिनविस्वादिविधापनमपि ।

यदाहु:-

देशहिनिमित्तं पि हु जे कायवहिमा इह पयदृन्ति ।
जिण्पूत्राकायवहिमा तेसिमपवत्तणं मोहो ॥ १ ॥
इत्यनं प्रसङ्गेन ! जिनागमक्षेत्रे च खधनवपनं यथा—जिनागमी
हि कुशास्त्रजनितसंस्कारिवषसमुच्छेदनमहामन्त्रायमाणो धर्मीधर्मकत्याक्रत्यभच्याभच्यपेयापेयगम्यागम्यसारासारादिविवेचनहेतु:
संतमसे दीप इव, समुद्रे हीपिमव, मरौ कल्पतरुरिव, संसारे
दुराप: । जिनादयोऽप्येतलामाखादेव निर्श्वीयन्ते । यदवीचाम
स्नृतिषु—

यदीयसम्यक्काबलात् प्रतीमो भवाद्यमानां परमाप्तभावम् । कुवासनापाणविनाधनाय नमोऽलु तस्त्री तव शासनाय ॥१॥

 <sup>(</sup>१) या यतमानस्य भवेद् विराधना स्त्वविधिसमयस्य ।
 सा भवति निर्करफलाऽभ्यर्थनाविशोधियुक्तस्य ॥ १ ॥

<sup>(</sup>२) परमरइस्यस्घीणां समस्तगिषिपटकस्टतसाराखास्। परिचामितं प्रमाणं निश्चयमवनस्वमानासम्॥ २॥

<sup>(</sup>३) देश्वादिनिमित्तमपि खलुये कायवधे इह प्रवर्तन्ते । जिनपूजाकायवधे तैथामप्रवर्तनं भोद्यः॥ १ ॥

जिनागमबहुमानिना च देवगुरूधमीदयोऽपि बहुमता भवति । किं च केवलज्ञानादपि जिनागम एव प्रामाखेनाऽतिरिचते । यदाह:—

'भोहे सुभीवउत्ती सुयनाणी जद्द ह गिह्नद श्रसुढं। तं केवली वि भुज्जद भपमाणं सुभं भवे दहरा॥१॥ एकमपि जिनागमवचनं भविनां भवनाग्रहेतुः।

## यदाहु:---

एकमपि च जिनवचनाद्यसात्रिवीस्कं पटं भवति।

स्र्यन्ते चानन्ताः सामायिकमात्रपद्सिद्धाः ॥ १ ॥ इति ॥

यद्यपि च मिथ्यादृष्टिभ्य स्रातुरेभ्य द्रव पथ्यात्रं न रोचते जिनवचनम्, तथापि नान्यत् स्वर्गाप्रवर्गमार्गप्रकाशनसमर्थम् ; द्रति
सम्यग्दृष्टिभिस्तदादरेण स्रदातव्यम्, यतः कत्व्याणभाजिन एव
जिनवचनं भावतो भावयन्ति । इतरेषां तु कर्णशूनकारित्वेनास्ततमपि विषायते । यदि चेदं जिनवचनं नाभविष्यत्, तदा धर्माऽधर्मव्यवस्थाश्न्यं भवान्धकूपे भवनमपतिष्यत् । यथा च हरीतकीं भस्रयेद् विरेककामः दति वचनाद्वरीतकीभचणप्रभवविरेकनचणेन प्रत्ययेन सकलस्थाऽप्यायुर्वेदस्य प्रामाख्यमवसीयते, तथा
भटाङ्गनिमित्तवेविककाचन्द्राक्षेत्रस्वारधातुवादरसरसायनादिभिराष्ट्रागमोपदिष्टैर्दृष्टार्थवाक्यानां प्रामाख्यनिययेनाऽदृष्टार्थानामिप

<sup>(</sup>१) जोवे खतोपयुक्तः खतत्तानी यदि सन् व्यक्तात्वग्रुद्धम् । तदु नेवस्विषि भुक्क्तग्रमाणं खतं भवेदितरका ॥ १ ॥

वाक्यानां प्रामास्तं मन्द्धीभिनिश्चेतव्यम्। जिनवचनं च दुःवमाकालवधादुच्छिवप्रायमिति मत्वा भगविद्वनीगार्जुन-स्कन्दिलाचार्थ्यप्रस्तिभिः पुस्तकेषु न्यस्तम्। ततो जिनवचनवष्टु-मानिना तत् पुस्तकेषु लेखनीयं वस्त्रादिभिरभ्यर्चनीयम्।

यदाच---

न ते नरा दुर्गतिमाप्नुवन्ति न सूकतां नैव जडस्वभावम् । न चान्धतां बुद्धिविहीनतां च ये लेखयन्तीह जिनस्य वाक्यम् ॥१॥

लेखयन्ति नरा धन्या ये जिनागमपुस्तकम्।

ते सर्वे वाद्मयं ज्ञाला सिंहिं यान्ति न संगयः ॥ २॥ जिनागमपाठकानां वस्त्रादिभिरभ्यचेनं भित्तपूर्वे संमाननं च। यदाह्य-

पठित पाठयते पठतामसी वसनभोजनपुस्तकवसुभिः।
प्रतिदिनं कुक्ते य उपग्रहं स इह सर्वविदेव भवेत्ररः॥१॥
लिखितानां च पुस्तकानां संविग्नगीतार्थभ्यो बहुमानपूर्वकं व्याख्यानार्थं दानम्, व्याख्यायमानानां च प्रतिदिनं पूजापूर्वकं व्याख्यानायतां दुर्त्तमं मनुष्यजन्म सफलीकुर्वतां ख्यं तीर्णानां परं तारियतुमुद्यतानामातीर्थक्ररगणधरिभ्य चा चैतिहनदीचितेभ्यः सामायिकसंयतेभ्यो यथोचितप्रतिपच्या खधनवपनम्, यथा— उपकारिणां प्रासुकेषणीयानां, कत्यनीयानां चामनादीनां, रोगापहारिणां च भेषजादीनां, ग्रीतादिवारणार्थानां च वस्तादीनां, प्रतिलेखनाहेतो रजोष्ठरणादीनां, भोजनाद्यधं

पात्राणां, श्रीपदाहिकाणां च दण्डकादीमां, निवासार्थमात्रयाणां दावम्। न हि तदस्ति यष्ट्रव्यचेत्रकालभावापिचयाऽतुपकारकं नाम, तत्सर्वस्रस्याऽपि दानम्, साध्रधमीचातस्य स्वप्रतप्रत्रादिरपि समर्पणं च। किं बहुना १ यथा यथा मृनयो निराबाधवृत्त्या स्वयमनृष्ठानमनृतिष्ठन्ति, तथा तथा महता प्रयक्षेन
सम्पादनम्, जिनवचनप्रत्यनीकानां च साध्रधमीनिन्दापराणां यथाश्राति निवारणम्।

यदाह--

'तह्या सद्द सामत्ये घाणाभद्वन्य नो खबु उवेहा।
घणुक्तगेयरे हि च घणुसद्दी होद दायव्या॥१॥
तथा रत्नवधारिणीषु साध्वीषु साधुव्विव ययोचिताहारादिदानं खधनवपनम्। ननु स्त्रीणां निःसत्त्वतया दुःशीलखादिना च
मोच्चेऽनिधकारः, तत्वयमेताभ्यो दानं साधुदानतुष्यम् १। उच्यते।
निःसत्त्वमसिष्ठम्, ब्राह्मीप्रस्तीनां साध्वीनां ग्रहवासपरित्यागेन
यतिधर्ममनुतिष्ठम्तीनां महासत्त्वानां नाऽसत्त्वस्थवः।

यदा ह ---

बाह्मी सन्दर्शयां राजीमती चन्दना गणधराहन्या।
भिष्म देवमनुजमहिता विख्याताः शीलसम्बाभ्याम् ॥ १॥
गार्हस्येऽपि समस्वा विख्याताः शीलवतीतमा जगति।
सीतादयः कद्यं तास्तपिस 'विशीला विसम्बास १॥ २॥

<sup>(</sup>१) तस्रात् सित सामर्व्येऽत्ताश्व हे नो खन्न्पेचा।अतुक्तकेतरे हि चात्रिधिरभेवति हातव्या॥ १॥

<sup>(</sup>२) क अन्य, विश्वत्वा विश्वीशासः।

संत्यच्य राज्यवन्नीं पितपुत्रभाष्टवन्धुसम्बन्धम् ।

पारिवाज्यवन्नायाः किमसत्त्वं सत्यभामादेः ? ॥ ३॥

नन् मन्नापिन मिथ्यात्वसन्नायेन स्त्रीत्वमज्येते ; न न्नि सम्यग्दृष्टिः

स्त्रीत्वं कदाचिद् बन्नाति दति कथं स्त्रीयरीरवर्तिन भामनो

मुत्तिः स्यात् ?। मैवं वोचः, सम्यक्तप्रतिपत्तिकास एवाऽन्तःकोटीकोटिस्थितिकानां सर्वकर्मणां भावेन मिथ्यात्वमोन्ननीयादीनां

च्यादिसभावान्त्रिय्यात्वसन्दितपापकमेसभावत्वमकारणम्, मोचकारणवैक्रस्यं तु तासु वक्तमुचितम्। तच्च नास्ति।

यत:---

जानीत जिनवचनं यहत्ते चरित चाऽऽर्यिका शबलम्।
नाऽस्थास्यसभावोऽस्यां नादृष्टिविरोधगितरस्ति ॥१॥ इति ॥
तिक्षित्रमेतसुित्तसाधनधनासु साध्वीषु साधुवद् धनवपनसुित्तत्ति। एतचाधिकं यत् साध्वीनां दुःशीलेभ्यो नास्तिकेभ्यो गोपनम्, स्वग्रहप्रत्यासत्ती च समन्ततो गुष्ताया गुप्तद्वाराय वसतेर्दानम्, स्वस्तीभिष्ठ तासां परिचर्याविधापनम्, स्वपुितकाणः च तज्जिले धारणम्, व्रतोद्यतानां स्वपुत्रग्रदीनां प्रत्यर्पणं च, तथा विस्नृतकरणीयानां तत्सारणम्, भन्यायप्रदृत्तिसभावे तिवारणम्, सक्तदन्यायप्रदृत्ती श्रिचणम्, पुनः पुनः प्रदृत्ते निष्ठरभाषणादिना ताडनम्, उचितेन वसुनां पचारणं चेति श्रावकेषु स्वधनवपनं यथा—साधिमकाः खलु श्रावकस्य श्रावकाः,

<sup>(</sup>१) च-एकर्थां।